माखनलाल चतुर्वेदीः जीवनी

ज्ञानपीठ-लोकोदय-प्रन्थमाला हिन्दी ग्रन्थाङ्क-—११४

## माखनलाल चतुर्वेदीः जीवनी

भाग-१ [ दौदाव और कैदाोर ]

ऋषि जैमिनी कौशिक 'बरुआ'

भारतीय ज्ञानपीत • काशी

ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन

प्रथम संस्करण १९६० ई० मूल्य छः रुपये

प्रकाशक

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुएड रोड़ी वाराणसी मुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल

सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी

# विषय-क्रम भूमिका

| ٤.         | हिन्दी-यज्ञके अध्वर्यु                                                 | और साहित्यकारकी नीलकंठताका इतिहास         | 3   |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--|
| ₹.         | समग्र मध्यप्रदेश नीलकंठ बनकर दीर्घनीवी बना है                          |                                           |     |  |
| ₹.         | उत्तरखंडका संकटकाल और मध्यप्रदेशका त्र्यातिथ्य                         |                                           |     |  |
| ٧.         | वैष्णवधर्म और सा                                                       | र्वजनिक ब्रह्मचर्य                        | १३  |  |
| ٧.         | <ul> <li>हिन्दीका स्वराज्य श्रौर माखनलाल चतुर्वेदी</li> </ul>          |                                           |     |  |
| ξ.         | ६. हिन्दीका स्वराज्य ही क्यों ?                                        |                                           |     |  |
| <b>6</b> , | ७, प्रस्तुत जीवनोकी पृष्ठभूमि                                          |                                           |     |  |
| ς.         | <ul><li>जीवनीकी परिकल्पना त्र्यौर श्रध्ययन-यात्राका प्रारम्भ</li></ul> |                                           |     |  |
| ε.         | <ol> <li>माखनलालजीके जन्मस्थान बाबईकी दिशा</li> </ol>                  |                                           |     |  |
| १०.        | १०. माखनलालजीके निकट ढाई मासका निवास                                   |                                           |     |  |
| ११.        | ११. ग्राभार ग्रौर कृतज्ञता                                             |                                           |     |  |
| विकास-क्रम |                                                                        |                                           |     |  |
| प्रथम      | परिच्छेद                                                               | वंश-गाथा और जन्म                          | 86  |  |
| द्विती     | य परिच्छेद                                                             | विद्याध्ययन स्रौर शैशवकी क्रीड़ाएँ        | ६३  |  |
| तृतीय      | । परिच्छेद                                                             | माता-पिताके प्रज्ञा-चच्चुओंका दृष्टि-दान  | ७२  |  |
| चतुर्थ     | ं परिच्छेद                                                             | वैष्ण्वी संस्कारोंका यज्ञ प्रारम्भ        | १०० |  |
| पञ्चम      | । परिच्छेद                                                             | मुक्त-स्वच्छन्द तरुणा <b>ई</b> के सरस पाठ | ११५ |  |
| षष्ठ १     | ारिच्छेद                                                               | १४ वर्षकी स्रबोघावस्थामें विवाह           | १३ट |  |
| सप्तम      | परिच्छेद                                                               | मिडिल परोच्चाकी तैयारी और                 |     |  |

क्रान्तिकारियोंसे परिचय

१७२

### [ ६ ]

| श्रष्टम परिच्छेद         | खण्डवामें प्राइमरी स्कूलकी अध्यापकी     |      |
|--------------------------|-----------------------------------------|------|
|                          | शिरोधार्य                               | 38   |
| नवम परिच्छेद             | साहित्यिक चितिजपर विहँसती उषाका         |      |
|                          | श्रागमन                                 | २१७  |
| दशम परिच्छेद             | सरस दाम्पत्यके सुखद च्राग्              | २३५  |
| एकादश परिच्छेद           | हिन्दी-पत्रकारिताका योजना-बद्ध स्रभियान | २५्८ |
| द्वादश परिच्छेद          | मध्यप्रदेशके लोकप्रिय चितिजकी आसन्दी    | २८०  |
| त्रयोदश परिच्छेद         | 'प्रभा'का गति अवरोध ऋौर                 |      |
|                          | राजनीतिका निमंत्रण                      | ३०१  |
| उपसंहार                  | ą                                       | ५०   |
|                          | परिशिष्ट                                |      |
| विविध विचार              |                                         | ३५६  |
| श्री माखनलाल चतुर्वेदीके | कैशोर-कालीन सामाजिक विचार               | ३६१  |
| श्री माखनलाल चतुर्वेदी इ | रारा लिखित 'प्रभा' के विशिष्ट           |      |
| सम्पादकीय श्रौर लेख      | त्र                                     | ३८६  |
| 'प्रभा' में प्रकाशित माख | नलालजीकी कविताएँ                        | ४५४  |

## माखनलाल चतुर्वेदी : जीवनी

## भूमिका

#### हिन्दी-यज्ञके अध्वर्यु और साहित्यकारकी नीलकंठताका इतिहास

इन पृष्ठों में 'साहित्य-देवता' नामसे हिन्दी जगत्में विख्यात श्रीमाखनलाल चतुर्वे दीकी जीवनगाथा दी गई है। वह श्रमी सम्पूर्ण नहीं है, केवल १६१६ तक ही लिपिबद्ध हुई है—जब श्रपने गोपनीय एकान्तसे निकलते ही वे मध्यप्रदेशकी राजनीतिमें सबसे पहले जन-नेता घोषित हुए ये श्रौर उन्होंने जबलपुरसे 'कर्मवीर' निकालकर, उसकी श्राधारमृत नीतिके रूपमें दिल्लिण श्रफ्रीकासे विजयी बनकर लौटे हुए कर्मवीर मोहनदास कर्मचन्द गान्धीकी मावधाराका न केवल नेतृत्व स्वीकार किया था, बिल्क उनके 'कर्मवीर' विशेषणको ही श्रपने साप्ताहिकका शीर्षक घोषित करते हुए, मध्यप्रदेशकी राजनीतिमें गान्धीजीकी श्रहिंसाको लोकप्रिय श्रौर सफल बनानेका कठिन वत भी धारण किया था। सन् १६१६ के बादका उनका जीवन यदि लच्चमेदकी दृष्टिसे छूटा हुश्रा वेगगामी तीर है, तो '१६ के पहलेका उनका जीवन उस तीरके श्रनुरूप बड़ी कठिनाईसे तैयार किया हुश्रा घनुष है। इस धनुषकी प्रत्यञ्चाका निर्माण उनके शेशवने किस तरह कर दिया था यही इस जीवनीमें सुस्पष्ट किया गया है।

माखनलाल चतुर्वेदी !

यह नाम हिन्दी जगत्में एक मीठी कसक पैदा करनेके लिए काफी है। इस नाममें एक उपासनीय श्रद्धा है। इस नाममें एक संयत विद्रोहका विकास-क्रम है। हिन्दी साहित्यमें इस नाममें उतना ही चमत्कार है, जितना भगवान् शिवके उस नाममें है जो 'नीलकएठ' बनकर व्यक्त हुन्ना

था। गत वर्ष (१ मार्च से १५ मई, १६५७ तक) उनके निकट रहकर क्रीर उनके जीवन-स्त्रोको यथाकम लिपिबद्ध कर जब मैं कलकत्ता लौट स्राया तो सहसा ही एक प्रश्न सामने स्राकर खड़ा हो गया—शास्त्रोमें क्रीर प्राचीन साहित्यमें शिवजीकी नीर्क कर वह लिखा मला श्रपने पूरे व्यौरेके साथ क्यों न लिखा गया १ स्राखिर वह लिखा गया होता, तो क्या हमारे साहित्यका भरपूर कल्याण न हुस्रा होता १ हसी प्रश्नपर विचार करते हुए मुक्ते यह स्पष्ट हो गया कि श्री माखनलालजीकी जीवनी जिस रूपमें सूत्रबद्ध हुई है, वह जब तक उनकी नीलकएठताके हितहासकी दृष्टिसे प्रथित न की जायगी, उनकी जीवनी लिखनेका श्रम उपहासास्पद ही रह जायगा। इसलिए खरडवासे लाई गई सामग्रीको मैंने यथा स्थान सुरिच्चत रख दिया श्रीर नये सिरेसे उनकी जीवनीके उज्ज्वल पर्चोपर श्रथ्ययन-मनन करने लगा।

माखनलाल ने २० वीं सदीके पूर्वार्धमें उस समय हिन्दी साहित्यमें श्राये, जब श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती'-श्राश्रममें बैठकर राष्ट्रभाषा हिन्दीका श्रान्दोलन प्रबलतम बना चुके थे। उस समय माखनलाल की की श्रायु केवल मास्मियत वहन कर रही थी। वे बड़े ही सुन्दर, गोरे, यष्टि-तन युवक थे, श्रत्यन्त सुकुमार थे, श्रीर प्राइमरी स्कूलमें दूसरी कलाके श्रध्यापक मात्र थे। सहसा ही मध्यप्रदेशमें हिन्दी-स्वराज्यका भवितव्य मुसकरा उठा श्रीर माखनलाल जीने श्रपने श्रसमर्थ हाथों, बिना किसी उचित संरल्लाके 'प्रमा' नामक हिन्दी मासिक निकाला। महावीरप्रसाद की द्विवेदीके पीछे इिषडयन प्रेसकी व्यय-साध्य, दृढ़ शक्ति लगी हुई थी, लेकिन माखनलाल जीने 'प्रमा' क्या निकाली, उसे हर हालतमें जीवित रखनेके नाते, श्रपनी विवशताश्रोंसे संघर्ष करते हुए, श्रपनी श्रवोधा प्रिया पत्नीकी श्राहुति भी उस पत्रिकाके चरणोंमें चढ़ा दी! उसीके साथ, दो वर्षोंमें ही, वह पत्रिका भी बन्द हो गई।

'प्रभा' बदर हुई या माखनलालजीकी पत्नी कालकवलित हो गई, ये

दोनों घटनाएँ विस्मृतिके गर्भमें समानेवाली न थीं। इनका निगूढ़ मर्म समभ्रतेके लिए हमें मध्यप्रदेशके जनजीवनका मर्म समभ्रता होगा। माखनलालजीका जीवन मध्यप्रदेशकी उन प्रशस्त परम्नराश्रोमें से नील कमलकी तरह ऊपर उठा है, जो बहुत प्राचीन हैं श्रौर जो सनातनकाल्रसे अपनी गोपनीय सीपोंमें श्रपने पुत्रोंको मुक्ता-तुल्य गढ़ती रही हैं…

#### 3

#### समय मध्यप्रदेश नीलकण्ठ बनकर दीर्घजीवी बना है

प्राचीन इतिहाससे पता चलता है कि पहली बार उत्तरखरडके ऋषि श्चगरत्यने मध्यखराडमें श्चपने श्चाश्चम स्थापित किये थे । इतिहास यह नहीं बताता कि वे त्राश्रम कितने वर्ष या कितने युग मध्यप्रदेशमें त्रापनी कल्यारा-कामना सिद्ध करते रहे। यह अवश्य पता चल जाता है कि श्रगस्त्य ऋषिने विन्ध्यखण्डके डैनोंको काटकर दानव-योग्य जिस उष्ण रसेन्द्रियताको ही ऋपना कर्म-विपाक बनाया था. वह कालान्तरमें बराबर मध्यप्रदेशके लिए असह्य भार बना रहा। सच तो यह है कि अगस्त्यने विन्ध्यखराडके डैने नहीं काटे थे, उन्होंने मध्यप्रदेशके गगन-विहारी मानस को ही अपनी कुएठासे जडभूत कर भूमिसात् करनेकी दुश्चेष्टा की थी। यही नहीं, अगस्त्य ऋषिने दराडकाररायमें अपने अनेक आश्रम भी इसी दृष्टि से स्थापित किये थे, ताकि उनके विचारोंके दोहन-मन्थनमें यहाँका लोक-जगत् कीटवत् पेटके बल भले हो रेंगे, पर मानवकी गति सिर ऊँचा उठा कर चितिजको न छू सके। फिर भी अगस्य ऋषिका मन्तव्य कभी पूर्ण न हुन्रा, विन्ध्यखग्डके डैने, कटकर भी, ऋपना दिव्य सन्देश ऋपने लोकजगत को देते रहे: डैनोंका अङ्गच्छेदन कद्धतम विष था, उसे विन्ध्यखएडोंने तो पिया ही, समग्र मध्यप्रदेशने भी पिया श्रीर दोनों बल्टि-पथके राही हए. नीलकएठ बन कर ऋजेय बन गये, ऋमर बन गये !

उत्तरखरडका अतिरिक्त विवेक जब भी संकुचित ऋौर गलित हुआ

है, तो वह महान् भूमा बननेके लिए षड़यन्त्री बन उठा है। उत्तरखण्ड-की भागीरथी गङ्गा सद्बुद्धि बन कर पूरव दिशा वही; उसका महासिन्धु संयमकी विशाल धारा बनकर पश्चिमकी दिशा बहा। केवल उसका अभीति-अविवेक हिंख वृत्तियोंको लेकर, शस्त्रका इन्द्रजाल थामे हुए, साल के किसी भी दिन देलाचौथ खेलनेके लिए (!) विन्ध्यप्रदेश पर चढ़ श्राता रहा। न जाने उत्तरखरडके किस-किस नरेश, महानरेश, शासक श्रीर सम्राट श्रीर सुलतान श्रीर बादशाहने मध्यप्रदेशमें राजप्रासाद, गढ़, परकोटे श्रीर स्मारक नहीं बनवाये, लेकिन मध्यप्रदेशमें उनके नामलेवा इसीलिए नहीं बचे, क्योंकि उन राजप्रासादो, गढ़ों, स्मारकोंका जीवन अरुविक अल्पकालिक रहा, वे बरसाती नदीकी गन्दगीकी तरह बह ही तो गये। यहाँको वसुमतो दीप्तिवन्त किन्तु विनम्रवदना ऋपनी ही प्राण-श्वासोंसे हरियाती रही। यहाँका पृथ्वीपुत्र उसी हरियालीकी विरासत है। उसी हरियालीने यहाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऐसे मृत्युञ्जयी बन्दोकी एक विशिष्ट नस्त तैयार की, जो अपनी अजातशञ्ज प्रवृत्तियोंके कारण राष्ट्रकी मध्यकटि-मेखला ही सिद्ध हुई !! उत्तरखरडकी दिशासे यद्यपि अनेकानेक महाप्रकोप चुद्र-उच्च आशयों पर त्रारूढ़ होकर धूलबवराडरकी शक्लमें उड़ते हुए इस दिशा त्राते रहे, पर मध्यप्रदेशमें विन्ध्याचल भी श्रात्मशक्ति श्रौर नर्मदाकी शाप्रवत वाणीका ही स्वर प्रमुख रहा, उनके छन्दात्मक स्वन्दन श्राज भी जीवित हैं। जिन्होंने यहाँ उत्तरखराडसे श्राकर मृत्युराग गाया,ऐसे श्राक्रमणकारियोंको भूलकर, जो मृत्यु स्वयी यहाँ हुए, उनकी ही जयजयकार यहाँ के लोकहृदयने कएठस्य की है। मध्यप्रदेशकी यही परम्परा सर्वतोमुखी है।

#### 3

#### उत्तरखण्डका सङ्घटकाल और मध्यप्रदेशका आतिथ्य

लेकिन उत्तरखर्ड सदा ही शासक नहीं रहा, वह इतिहासके चिन्त-नीय चुर्णोमें शःरणार्थी भी बना। जब उत्तरखरडसे वैष्णवधर्म जीवनरज्ञा- के लिए दिन्ना भीर स्राश्रयकी खोजमें पहुँचा तत्र मध्यप्रदेश स्रपने श्राघातों और ताजा घावोंको भूला श्रीर उसने वैष्णवधर्मका स्वागत इस तरहसे किया मानो एक कमएडलुमें सहस्रों मील दरकी भागीरथीया जल श्रपने पैरों चलकर श्राया हो श्रीर मध्यप्रदेशमें स्वयं ही नई मागीरथीके उद्गम-सा बहने लगा हो। यहाँ व्यक्तिगत धर्म श्रीर सामाजिक धर्म पहलेसे ही ऋपने साधकोंकी ऋप्रमत्त ईमानदारीकी वजहसे घर-घरमें धर्म-विन्दु ( श्रमसीकर ) बना हन्ना था। मध्यप्रदेशमें धर्मजिज्ञातुत्रोंकी हृदयतः प्रियता पानेके उपरान्त वैष्णवधर्म विन्ध्याचलके डैनोंके सन्देशोंमें श्रीर नर्मदाकी शाञ्चत वासीमें एकाकार हो गया । यद्यपि उसके उपरान्त श्रपनी रज्ञा करनेके नाते उत्तर भारतमें वैष्णवधर्म सम्प्रदायोंमें विभक्त होता चला गया, पर मध्यप्रदेशका वैष्णवधर्म तो उसी तरह ऋखरड रहा, जिस तरह विनध्य खरडोंपर उगे हए पलाशवनका सहास पतभाड़के दाहक चाणोंमें भी, अपने वासन्ती पुष्पोंमें अविभाज्य रहनेका आदी है। यही कारण है कि मध्यप्रदेशपर इतिहासके हर युगमें दैवी श्रीर राजनीतिक प्रकीप व महामारियाँ ऋाई, लेकिन यहाँका साधारण जन ऋविचितित भावसे ऋपने मन्दिर, बावड़ी, तालाब श्रीर धर्ममूर्तियोंको ही अपने जन-जीवनका घरेल ग्रङ्क बनाये रहा । उसीमें उसके समग्र जीवन-विश्वास निहित रहे: माताके अञ्चलवत , उन्होंमें वह सुखकी नींद भी सोया।

8

#### वैष्णवधर्म और सार्वजनिक ब्रह्मचर्य

में वैष्णवधर्मकी रूढ़िका कायल नहीं हूँ। रूढ़ि उसमें ऐसे ही है, जैसे गन्नेके बीच-बीचमें पोक्य्रोंकी गाँठें। प्रकृतिने ऋौर संकट-च्न्णोंमें आयोजित की गई यात्रात्रोंने वैष्णवधर्मके विकासक्रमकी रूपदच्चताको ग्रथित ही गठीली कलासे किया है। जब मैं देशके मध्यकाल ऋौर मुगल-काल ऋौर स्रंग्रेजीकालको पढ़ता हूँ, तो मेरी दृष्टिसे सेनास्रोंकी पगध्यनिके

बीच श्रौर राजनीतिक षडयन्त्रोंके रौरव कुहरामके बीच वैष्णवधर्मकी एक सृजनिक याका स्वर अश्रुत नहीं रह पाता । वैष्णवधर्मने हर भारतीयको निरन्तर श्रुचिता-पवित्रता दी है, लेकिन सामाजिक स्तरपर उसने सार्व-जनिक ब्रह्मचर्यका पीयूष भी मुक्तहस्त वितरित किया है। भारतके ऋन्य प्राचीन धर्म स्वयंसिद्ध अवश्य रहे. लेकिन वे इतने उन्नत रूपमें देश-काल-समाजको प्रतिष्ठित न कर पाये । यह प्रतिष्ठा वास्तवमें सार्वजनिक ब्रह्मचर्य का वैसा ही खरूप है, जैसे तो हम चाँदी या सोनेकी मैली सिलको श्चन्दरते काटते चले जायँ, श्रौर श्चन्दरकी चमक निखर-निखरकर बाहर बोलती चली त्राये। इसी सार्वजनिक ब्रह्मचर्यका दूसरा नाम कलात्मक तपस्या है; यही पुरुषार्थ-कामी साहित्यकी वह सहस्रधारा है, जो भारतीय राष्ट्रको अपने दैवी रूपमें सुलम हो गई है। एक शब्द मैं बहुत सुनता हँ: संस्कृति । लोकजीवनके विभिन्न रूपमें जब मैं संस्कृतिकी गन्ध लेनेके उद्देश्यसे उसे सूँघनेके लिए श्रागे बढ़ता हूँ, तो सचाई मुक्ते यही हाथ लगती है कि लोकजीवनकी जो भी संस्कृति है, वह कभी की सख गई होती, यदि साहित्यको यह सहस्रधारा ऋपनी ही तरलतासे उसे हरियाये हुए न रखती। संस्कृति सदैव ग्राप्त रजस्वला रही है. पर उसके अजर जीवनका मर्म तो यही साहित्यकी सहस्रधारा है।

यह साहित्यकी सहस्रधारा न तो सेनात्रोंसे नष्ट हो सकी, न शासकोंके विधि-विधान ही इसे बन्दी बना सके। हमारे स्वतन्त्र राष्ट्रमें भोग्या राजनीतिकी कदर्यता जितनी ही ऋधिक धुले-पुँछेगी, हम उतना ही ऋधिक साहित्यकी इसी सहस्रधाराको राष्ट्रीय जीवनमें वन्दनीय बनाना सीख पायेंगे। राष्ट्रका समग्र कर्म-विपाक बिना इस सहस्रधाराकी तरलताका स्पर्श पाये, ऋत्त्यजीवी न हो सकेगा।

जब मैंने बिना किसी पूर्व तैयारीके मध्यप्रदेशको प्रथम यात्रा की, खरडवामें श्रीमाखनलाल चतुर्वेदीका स्नेहदान पाते हुए, उनके निकट स्रासन लगाया हो मैं सचमुच धन्य-धन्य हो गया। मैंने महसूस किया कि में किसी एक व्यक्तिकी नीरस जीवनी लिपिबद करने नहीं स्त्रा गया हूँ। माखनलाल चतुर्वेदीके व्यक्तिके रूपमें मुफ्ते तो समूचे मध्यप्रदेशकी कलात्मक तपस्याकी सहस्रधाराका ही दिव्य दर्शन मुल्लभ हो गया है। वास्तवमें हिन्दी काव्यने माखनलालको नहीं गढ़ा, मध्यप्रदेशकी जो भी युग-पुरातन स्त्रौर शाश्वत सार्वजनिक ब्रह्मचर्यकी धारा है, उसीने माखनलालको पोसा है स्त्रौर उसीने उसे इतना बड़ा 'साधूक्त' बनाया है!

#### y

#### हिन्दोका स्वराज्य और माखनलाल चतुर्वेदी

राष्ट्रके इतिहासमें ऋौर उसके जनजीवनमें हमारे यहाँ सबसे ऋधिक लोकप्रिय शब्द 'रामराज्य' रहा है। लोकजगत्की वैष्ण्वी नैतिकताने इस सरस सपाच्य शब्दका प्रसव किया था। जब देशने स्वतंत्रताकी रणभेरी बजाई, तो उसने ऋपने भोहक लच्यके रूपमें इसी रामराज्य शब्दको, देवमन्दिर रूप, पहलेसे ही खड़ा कर लिया था। पर यह रामराज्य भी श्राखिर क्या है ? व्यक्तिके निजी संयम, परिवारोंके निजी संयम और समाज-समाजके बीच निजी मर्यादाएँ तो हमारे यहाँ अे ले ग्र किना विधानके हिसाबसे जीवित चली आ रही हैं। लेकिन देशका जन-मानस विगत डेढ हजार वर्षों में इन मर्यादाओं की लड्मणरेखाओं में जीवनकी स्वस्थ साँसें इसलिए नहीं ले सका, क्योंकि क्रमशः जीवन राजनीतिक घरातल पर ऊपर भी उठा, पर उसकी कदर्य-दृष्टिके ऐसे कंग्रोंसे भी घिर गया जहाँ जोखिम अधिक थी व्यापक तबाहीकी, श्रीर श्रस्तित्वके प्रश्न धरती पर पैर रखनेकी जगह भी ढँढे नहीं पा रहे थे। उन चर्णोमें ऐसे द्रष्टा आगे आये, जो राजनीतिक लाभके पिपास नहीं थे, लेकिन वे मनुष्यकी भावी सन्तितयोंके सुखकी कामना, प्रबलसे प्रवलतम रखते थे-उन्होंने अनेक रूपोंमें, अनेक त्र्रथों में सार्वजनिक ब्रह्मचर्यका विधान रचा, उसकी मङ्गल-कामना की श्रीर उसकी व्याख्यात्र्योंको स्पष्टसे स्पष्टतर किया । जन वैष्णावधर्मकी व्यापक प्रतिष्ठा हुई, तो रामराज्य शब्द ही सार्वजनिक ब्रह्मचर्यका पर्यायवाची बन गया।

लेकिन जब राष्ट्रमें स्वतन्त्रताका आ्रान्दोलन चल रहा था, तब वह किसी राज्य-आधारित सामन्तशाहीका स्वप्न नहीं देख रहा था। वह लोकतन्त्रके इरादेसे आगे बढ़ा था। लोकतन्त्रमें रामराज्यका अर्थ उसके मूल अर्थोंसे ही स्पष्ट हो सकता था और वह था सार्वजनिक ब्रह्मचर्य।

१६०१ से ही पहले 'साधुभाषा' हिन्दीका ब्रान्दोलन भारतेन्द हरिश्चन्द्र चला चुके थे, श्रौर वे श्रपने कर्तत्वसे इसके प्रारम्भिक परिच्छेद भी लिख चुके थे। स्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीने इस हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें देखा। माखनलाल चतर्वेदी श्रीर उनके नडी हाथियोंने हिन्दीका स्वराज्य श्रपने मनोजगत्में निश्चित किया। गाँधीजी और कांग्रेसजन राजनीतिक स्वराज्यके कार्यव्यापारमें दत्तचित्त रहे। हिन्दुस्तानी नामक राजनीतिक समभौतेकी भाषा भी वे गढ़ना चाहते थे। लेकिन स्वराज्यके सन्दर्भमें हिन्दी कौन-सी राष्ट्रव्यापी नैतिकता स्त्रौर सार्वजनिक ब्रह्मचर्यकी कौन-सी शाश्वत सहस्रधारा प्रवाहित कर देगी, इस प्रश्न पर किसीने विचार करना श्रपना धर्म न जाना । जिन्होंने जाना, उनमें माखनलाल चतुर्वेदी एक रहे । जब देश आजाद हुआ और एकके बाद एक देशके साहित्यकार नईदिल्लीको कुपाके याचक होनेके नाते उधर उन्मुख होने लगे, उस समय नईदिह्मीकी भ्रोर जिस व्यक्तिने ऋपनी गर्दन नहीं घुमाई, उनमें सर्वप्रथम नाम माखनलाल चतुर्वेदीका है। वह त्र्याज भी हिन्दीके स्वराज्यकी पुञ्जी-भूत अनुभूतियोंको अपनेमें समोये जीवनके अन्तिम ज्ञण विता रहे हैं। देशकी भावो पीढ़ी इसी नाते उन्हें प्रणम्य जाने-मानेगी।

#### ह

#### हिन्दीका स्वराज्य ही क्यों ?

राष्ट्रकी सन्तप्त सरस्वतीकी वीणाके कल्याणकामी स्वरोंका इतिहास जिस दिन पूरा ल्रिख लिया जायगा, उसी दिन देशकी चारों दिशास्त्रोंमें

हिन्दीके स्वराज्यका प्रभात होगा, उसी घड़ी कोटि-कोटि श्राश्रयहीना भोंपडियोंका सामृहिक सौभाग्य नया सूर्योदय देखेगा । उसी दिन राजसी लच्मीकी चुब्ध हुई-हुई तामसिक शक्ति नगरियों-महानगरियोंके महाप्रासाटों श्रीर श्रष्टालिकाश्रोंसे चमगादड्की तरह निकलेगी श्रीर श्रपना नया कल्प करते हए देशकी कोटि-कोटि स्त्राश्रयहोना भोंपडियोंकी दिशा उन्मुख होगी। ये ऋदालिकाएँ श्रौर महाप्रासाद नगरसभ्यताकी उन्नत वन्नके कमल-कोश उतने नहीं हैं, जितने मर्मान्तक बेदनाके महार्णव हैं। ये महाप्रासाद श्रीर श्रद्धालिकाएँ जब जन्मे तो छौकिक घरातल पर इन्होंने श्रपने पैर नहीं जमाये. भोंपडोंमें कोटि युगोंसे निवास करनेवाली समष्टि श्रौर उसके बहुमुखी सेवापरायण हितसे ये विमुख हो उठे। भोंपड़े-भोंपडियाँ सेवा-संयमके प्रतीक श्रादिकालमें भी थे, श्राज इनका श्रादर्श-चिन्तन इन्हींमें मुखर हुआ बैठा है, इसीलिए ये सार्वजनिक ब्रह्मचर्यके विनम्र प्रतीक सर्वश्रेष्ठ रूपमें ऋाज भी हैं। आत्माका स्वराज्य भोंपडोंके मानसकी प्रतिष्ठासे ही हमें प्राप्त होगा। लेकिन सदियोसे अङ्गालिकात्र्योंका मानस जीवनोपयोगी हर्ष व उल्लासके कण-कण दूसरोंसे छीना-भापटी करते हए इस तरह बटोरता आ रहा है, ताकि दुबारा उसका जन-मनमें वितरण न किया जा सके । ऋषि श्रगस्यकी उष्ण रसेन्द्रियताकी तरह ही इन श्रद्वालिकाओंकी रसेन्द्रियता है। यह रसेन्द्रियता मधुमक्खीके ज़हरीळे डङ्कों-सी है, जो दूसरोंके हर्ष-त्रामोदके त्रश्रश्रों पर हावी होनेका श्रपना श्रिधिकार मानती त्रा रही है। यह मुदितमना भी है कि इसने भोंपड़ों-भोंपडियोंको दरिद्र और अभावोंके नरक बनानेका श्रेय हासिल कर लिया है। यहो कारण है कि इन ब्रष्टालिका स्रोंने ब्रातिरेकानन्दके अर्थ बदले और इन्होंने संक्रामक रूपसे ब्रात्मनाशका वरण भी करना शुरू किया। लेकिन भोंपड़े-भोंपडियाँ अभावोंके नरक बनाये जाकर भी. पृथ्वी-उपयोगी कर्मयोगके ज्योतिर्मठ जहाँ पहले थे. वहाँ स्त्राज भी विनम्र भावसे सर्वाधिक बने हुए हैं। हिन्दीका स्वराज्य इन ज्योतिर्मठोंके बुके हुए दीपकोंके रतनारे लोचनोंकी मनोज्ञ पुतिलयोंको फिरसे ऋति देगा अञ्चलिक बोलियाँ श्रौर माषाएँ राजनीतिक मतवादकी भूमिकाश्रोंमें जन्मी हैं, यह दूसरी बात है कि लोकसंस्कृतिका स्पर्श पाकर वे रसवन्ती बनीं। लेकिन हिन्दोने कभी श्रांचलिक परकोटेके श्रन्दर श्रपनी दुनिया नहीं बसाई, वह सदा ही सारे राष्ट्रकी हर्ष-वाणी बनकर बढ़ी-फैली। राजनीति देशकी श्राजादीके बाद बड़े-बड़े बाँघ बाँघ रही है, लेकिन हिन्दीका स्वराज्य जिस दिन श्रा जायगा, उस दिन वह चहुँ दिशाश्रोंमें सौमनस्यकी नीतिनिष्ठ मङ्गलकामनाकी उपासना घर-घर फैलानेका कार्य करेगा। उसीकी तैयारीमें आज हिन्दी भारती राष्ट्रके प्रत्येक श्रंचलमें तेजोहीपनयना, श्रालङ्कारिक नैपुण्यकी सुपर्णा वहारी, लच्यबोधकी शङ्ख-ध्विन श्रौर राष्ट्रके श्रंतर्गठनकी हढ़ रज्जु बन चुकी है। युगों-युगोंका ऐसा जो स्वप्न था, वह श्रपनी सही दिशामें श्रागे बढ़ रहा है……

#### 9

#### प्रस्तुत जीवनीकी पृष्ठभूमि

काशी नागरी प्रचारिणी समाकी हीरक-जयन्तीके अवसर पर हम कुछ पत्रकार बनारसके एक होटलमें बैठे टैगोर और अन्य अप्रणी किवयोंपर बात कर रहे थे कि माखनलालजीकी स्मृति आते ही मैंने कहा था, ''बंगाल देशके जिस कोनेमें है, उस स्थितिके साथ अपूर्व न्याय करते हुए विश्व-किका काव्य अपने बंगालका उन्मादित मानस-चत्तु बन सका है। पर माखनलालका काव्य तो राष्ट्रकी नामि (मध्यप्रदेश) से उल्लिसित कमलनालपर मुकुलित ऐसा पद्म है, जिसका कण-कण शृङ्कारित है अद्भुत रंगों के परिधानमें। और हाँ, मैं स्वयं माखनलालको मध्यप्रदेशकी सदियोंका फूटा हुआ ऐसा मौन मानता हूँ, जो सद्यः प्रस्फुटित किसलयोंके मौनको अपनी भाषाओंमें कहनेके लिए जैसे तो किसी अभिनव भावलहरी पर एक साँस यात्राक्ष्यर रहा है।"

तभी मुक्ते एक बात याद आ गई। एक बार माखनलालजीं चतुर्वेदीने भविष्यवास्त्रीके स्वरमें हिन्दी-यज्ञके अध्वर्युके रूपमें घोषसा की थी कि "जो राजनीतिका भोग करना चाहेगा, वह हिन्दुस्तानीको अपना मत देगा। लेकिन जो मेरे यानी हिन्दीके मरस्य-जीवनका हामी होगा और हिन्दीके लेखक—मैं जानता हूँ, मुक्ते ही अपना मत देंगे, वे मेरे यानी हिन्दीके साथ आयेंगे। इस देशकी राष्ट्रभाषा वही बनेगी, जो हिन्दीके लेखक लिखेंगे; न कि वह जो राजनीतिके सन्दर्भमें आदेश देकर तैयार कराई जावेगी।"

इसी बातको बनारसके होटलमें सब मित्रोंको याद दिलाते हुए मैंने कहा था, "रवीन्द्रनाथ टैगोर भोग्या राजनीतिकी छुलानामें कभी नहीं भरमे। गान्धी और नेहरूके द्वारे वह नहीं ख्राये, ये ही उसके द्वारे ग्रपनी बन्दना देने गये। शक्तिमत्ता राजनीति जैसे साहित्यकी वेदीको साष्टांग प्रणाम करनेमें ही अपनी छुलमत्ता आत्माका प्रकाश पा सकी थी। अन्य राजनीतिज्ञ भी उनके आँगनमें अपनी विनीत अद्धा लेकर इसीलिए गये कि अपनेको वे गौरवान्त्रित करते रहें। टैगोर इसीलिए साहित्य साधनाका दैवत्व लच्याविष लोगोंके लिए पुंजीभूत कर सके। किन्तु, हिन्दीके साहित्यकार १" मेरे इस प्रश्न पर सभी मित्र हँस पड़े थे।

साहित्यकारकी उदरपूर्ति राष्ट्रका दायित्व है, पर साहित्यकारका दायित्व राष्ट्रके शासकवर्गको अन्तन्तर्मा करना नहीं, राष्ट्रीय यज्ञमें अपना अमस्वेद-तप दीत करते हुए काल्पुरुष बन जाना है। राष्ट्रके शासकको किसी भी रूपमें अधिकार हो नहीं है कि वह अपने साहित्यकारोंका आत्मसमप्ण स्वीकार करे। जो शासक या राजनीतिज्ञ ऐसा करता है, वह राष्ट्रकी मिट्टी का अपमान करता है। शासक या लोकनायक जनशक्तिसे अभिमन्त्रित केवल ऐसा पुरुषत्व है, जिसे जनताके भविष्यपर आँची और अँचेरेके आक्रमणोंसे रज्ञा भर करनी है। जिस देशमें साहित्यकारोंका आत्मसमप्ण बलात् कराया जाता है या किये जानेकी प्रेरणा आयोजित की जाती है, वहाँ जीवन-अयस् अपनी आत्माका ही खून पी-पीकर ज्ञयको प्राप्त होता है"

जब मैं कालपुरुषकी सदाशयता पर विचार करने लगता हूँ, तो सहसा ही मुक्ते १६५४ की नागरी प्रचारिणी सभाकी हीरक जयन्तीसे ऋौर भी १५ वर्ष पहलेकी नागरी प्रचारिणी सभाके प्रांगणमें हुए काशी साहित्य सम्मेलनकी स्मरणीय घटना याद हो ऋाती है।

शायद दूसरे दिनका ऋघिवेशन । सायंकालीन कार्यवाही प्रारम्भ होनेके च्यांमें सहसा ही विद्युत्की व्यवस्था गड़बड़ा गई ऋौर पराडालके ऋन्दर ऋन्धकार छा गया । लोग उठकर वापस लौटने लगे । लेकिन उस ॲिंध-यारेमें महाकवि निरालाने ऋपना गगनमेदी कविता-पाठ मंचसे शुरू किया और सर्वत्र श्रोतरगरा उस ऋँघियारेमें मंत्रमुग्ध बैठ गये ऋौर सभा

श्रद्भुत नियन्त्रणमें शान्त हो गई। निरालाजी जब तक कविता पाठ करते रहे, विद्युत् नहीं लौटी। जब प्रकाश पुनः परडालमें छाया, तो महाकवि संयत भावसे बैठ गये श्रौर उसके बाद उठे श्री माखनलाल चतुर्वेदी। तभी प्रेस-गैलरीमें किसीने स्फुट कहा, "श्रुव बोलेंगे वैराग्य-श्रेष्ठी"।

मैं दिल्लीसे प्रतिनिधि बन कर आया था। प्रेस-गैलरीमें ही बैठा था। यह सुन कर चौंका। श्री माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय श्रात्मा' नामसे विख्यात हैं। यह सुन चुका था कि व्यापक अर्थोंमें भारतीय आत्माका प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है और आज भी करते हैं। जिनकी लेखनीने एक च्चण भी विश्राम नहीं लिया, वह वैरागी किस रूपमें १ और किसलिए १ लेकिन मेरी जिज्ञासाका समाधान निकले, ऐसा अवसर कहीं मिला नहीं। सम्मेलनकी समाप्तिके बाद हम दिल्ली लौट गये। बात कालक्रममें भूली-अधभूली रह गई।

भारतीय इतिहासमें कुच्छ्र वैराग्य-साधनाका अपना इतिहास है। दीप-स्तम्म-सी वेदऋचाओं में इसकी अन्तर्ध्वनि उस युगमें जैसे सर्वाधिक मनःपूत थी। किन्तु कालान्तरमें यह कुच्छ्र वैराग्य-साधना अनेक रूढ़ियोंसे अस्त होती चली गई और पर्वतीय निर्भर-सी इसकी स्वाति बूँदें भारतीय जनजीवनमें व्यापक जनकल्याणका जो तूर्य बजाया करती थीं, वह रूढ़ि- अस्त होकर ऐसी आक्राशबेल बन गई, जिसके विकासके लिए मानो और न अधिक स्थान था, न विधान था!

श्राधुनिक भारतीय जीवनमें इस कुच्छ्र वैराग्य-साधनाका रूप श्रमेक पुराय स्थलों में श्राज भी सूद्भ रूपसे सिक्रिय बना हुन्ना है। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम निरन्तर नयेसे नये मोचों पर श्रागे बढ़ा श्रौर पीछे भी हटा। ऐसे उथल-पुथल-जन्य संघर्षमें राजनीतिक विचारोंका विलोडन श्रिषक हुन्ना, विलोडनको प्रतिक्रिया श्रिषक हुई श्रौर तपे ज्वालसे तपस्वी कार्यकर्ताश्रों श्रौर लोकनायकोंकी मन्त्रदृष्टा शक्ति कोलाहलमय कर्मचक्रपर एक साँस श्रारूट बनी हुई, राष्ट्रसंवर्षनाकी कीमत श्रद्भ करती हुई, कहीं

घुटकर रह गई, कहीं नये विद्रोहोंकी प्रेरक कालक्ट्र तुल्य बन गई; श्रात्मनाश का वरण भी कम व्यक्तियोंने नहीं किया; लेकिन जो अन्तश्चेतनाके धनी थे, सर्वजनिहतायके असिव्रतके प्रति ईमानदार थे, ज्योतिर्मय क्रान्तिके नेमिचक बने रहनेका प्रण् लेकर मैदानमें उतरे थे, उन्होंने अपने रसिनष्ठ जीवनको स्वानुन्तियोंने भी लब्ध रखा और देशव्यापी आन्दोलनकी कुच्छ्र साधना भी नहीं तजी। परन्तु इस जीवन-पद्धतिका अर्थ जिन्होंने समक्तनेका कष्ट नहीं उठाया, उन्होंने ऐसे आत्मसंस्कारके धनियोंके प्रति कुच्छ्र वैराग्य-साधनाकी रूढ़िको प्रचारित करनेका आरोप लगाया। इस आरोपमें एक तथ्यांश भी सत्य नहीं था। किन्तु, इसका खेद क्या किया जाये! भारतीय स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके बाद तो भौतिक जीवनकी लघु सीमाएँ और भी प्रमुख बन गई हैं; राष्ट्रीय जनजीवनकी व्यापक सीमाएँ अगुर धूप-सी कहीं ओक्तल हो गई हैं।

किन्तु माखनलाल जी चतुर्वे दीके सम्पादकत्वमें विगत ३० वपोंसे निकलनेवाला 'कर्मवीर' उनकी आगनेय पत्रकारिताका तपोवन है। रक्तस्नात दुनियाकी भयावह परिस्थितियाँ चाहे अपना अभिशाप फैलानेके लिए हावी हो रही हों, चाहे देशमें मदान्य अविवेक भारतीयताकी हत्या करनेपर उतारू हो, इस साप्ताहिकने विगत २५ वर्षोंसे हमारे अन्तःकरणकी पवित्रताकी अत्यधिक सुरत्ता नियोजित की है। हिन्दी पत्रकारितामें जहाँ त्तरिदिध भी विद्यमान रहा है, वहाँ भरमानृत चिनगारियाँ भी जानवूक्तकर भड़काई गई हैं। लेकिन 'कर्मवीर' भारतीय आत्माको शीलवती कामधेनु बना हुआ विराटरूपिणी भारतमाँ के मानस-चत्नुओं—वह भी खुले हुए मानसचत्नु, के दायित्वका वहन करता रहा है। 'कर्मवीर' का मनोमन्थन त्वीण बल, त्वीणकोश कभी नहीं रहा। कुिरठत आध्यात्मिकता या कुिरठत राजनीतिक विलासिताका दौरा जब देशमें बार-बार फैलनेसे नहीं रका, तब इसी साप्ताहिकने सबसे खरी बात कहकर दिशा-निर्देशन और बोध-गम्य सत्य-दर्शन, करानेका दुरूह कर्तव्य निभाया। और सबसे बड़ी बात,

कर्मवीर-सम्पादक माखनलाल्जीकी कुच्छ्र वैराग्य-साधना राष्ट्रके प्रौढ़ चैतन्यकी ऐसी स्फूर्जित भागवती स्थिति श्रौर चीरविवेचिनी लोकराजी है, जिसको पाकर सहस्र सहस्र व्यक्तियोंने श्रधिकार भावनाका ज्ञान पाया श्रौर ऐसी पगडिएडयोंका श्राभास पाया, जिसपर चलकर तरुणाईको भग्न श्रभिमान कमसे कम कभी न मिले। यह वह ज्योतिशिखा थी, जो पाठकों में हर्ष श्रौर उत्साह श्रौर श्रन्तगानकी जय-धाराश्रोंकी महोर्मियाँ ही प्रवाहित करती रही...

ऐसे 'कर्मवीर' के सम्पादकके बारेमें, कुछ वर्ष बीतनेपर, सन् १९५४ में सुना कि वे अब बीमार अधिक रहने लगे हैं और उनकी साधना हठयोगकी सीमाओंको लांघने जा रही है। यह बात दूसरे संदर्भमें कही गई थी और उनके चीण स्वास्थ्यके प्रति चिन्ता प्रकट करनेके लिए ऐसी बात सामने आई थी।

कि १६५४ में ही कुछ मास बीतनेपर, में श्रपने नये उपन्यास 'कुतुबमीनार' से सम्बन्धित कुछ तथ्योंकी खोजखबर लेनेके लिए देहरादून गया। मार्गमें लौटती बार सहारनपुर टहरा। उस दिन रज्ञाबन्धनका दिन था। मेरी दृष्टिमें सहारनपुर एक श्रमुतीर्थ है, क्योंकि वहाँ श्रादरणीय श्रप्रज श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रमाकर' रहते हैं। घर पर एक चिट लिखकर मैंने भिजवाई, "ब्राह्मण राखी बाँघने श्राया है!" प्रमाकरजी श्राये श्रीर उन्होंने राखी बाँघनोसे पहले मुक्ते ही स्नेहपाशमें बाँघ लिया। न उन्होंने राखी बाँघवानेसे पहले मुक्ते ही स्नेहपाशमें बाँघ लिया। न उन्होंने राखी बाँघवानेसे पहले मुक्ते ही स्नेहपाशमें बाँघ लिया। न उन्होंने राखी बाँघवानेसे पहले मुक्ते ही स्नेहपाशमें बाँघ लिया। न उन्होंने राखी बाँघवाई, न मैं बाँघनेका साहस कर सका। श्रमली बात यह कि राखीका एक लाल धागा भी मैं उन्होंसे माँगकर उन्होंको बाँघनेकी श्रमुक्तरणीय धृष्टता करना चाहता था। पुरोहित यजमानके घर जाय, तो पहले उसे घन-धान्य मिला करता था। श्रव वह युग है कि परिश्रम करनेकी विद्या सीखो। कृपा-दयाका खाना श्रव सुलभ कहाँ १ मुक्त जैसे पुरोहितको प्रभाकरजी जैसे यजमानने यह श्राज्ञा शाम होते न हाते दी कि महाकवि निरालाजी की जीवनी श्राप लिख चुके, राष्ट्रकृत्व मैथिलीशरण

गुप्तकी जीवनीका बृहद् कार्य भी आप पूरा कर चुके। अब श्रीमाखनलाल चतुर्वेदीकी जीवनी लिख डालनी है। कलकत्ता पहुँचकर बिस्तर बाँध लो, तार मिलते ही खरडवाके लिए रवाना हो जाना है।

हिन्दीके विस्तरा भी कम उल्लेखनीय नहीं होता। वह इतना सूद्भ कि क्या बाँधे श्रीर उसे क्या खोले ? हाँ, तारकी प्रतीचा दिन प्रति दिन रही। श्रीर इसी श्राज-कलकी गिनतीमें तीन वर्ष चले गये। कि, सहसा ही इसी ६ जनवरीको प्रभाकरजी स्वयं कलकता प तरे। शुभ भेंटसे श्रधिक, शुभ श्राज्ञा प्राप्त हुई कि तुरन्त खरडवा चले जाना है श्रीर इसी प्रसंगमें श्रापने 'भारतीय ज्ञानपीठ'के मन्त्री श्री श्रयोध्याप्रसादजी गोयलीयसे इस श्राश्यसे सरस परिचय करवा दिया कि माखनलालजीकी जीवनीके लेखन-यज्ञमें मुक्त जैसे श्रमहाय ब्राह्मणको पर्याप्त संरच्य प्राप्त रहे। वास्तवमें इस जीवनीके लेखनका समस्त श्रेय श्री गोयलीयजी को जाता है।

#### 5

#### जीवनीकी परिकल्पना और अध्ययन-यात्राका प्रारम्भ

चरण-कमलोंके अनुगामी होनेका युग यह नहीं है। पर, मैं शक्ति-मानोंके कदमोंकी असाधारण चालको नापनेका धुनी अवश्य रहा हूँ। किसीकी जीवनीमें उस मांगलिक सौन्दर्यका अनुगमन करना पड़े, जिसने उस शक्तिमानकी गतिको कल्याणी भी बनाया है, तो मैं उसे मनोमिलिषति यात्रा मानता हूँ। 'ताक्ण्य पवन' किस किवकी तोब उक्ति है, नहीं जानता। पर जो व्यक्ति अपनी प्रौढ़ावस्थाको पार करनेके बाद भी 'ताक्ण्य पवन' है, सात्त्विक अनुभूतियोंके साथ जो अविराम रमण करनेका संबल प्रति दिन ही बाँटता है और जो हमारी भारतोका परम पूजनीय पुरुष है, और जिसका प्रखर व्यक्तित्व आज भी देशीय इतिहासमें एक उज्ज्वल आदर्श है, और जिसने अपने अन्त्य स्नेहके कारण नई पीढीमें आदरणीय 'दादा' का स्थान ग्रहण किया है, श्रौर जो श्राज भी श्रपने साधना-स्थल खराडवाको परम त्याग्रहके साथ ग्रहण किये हुए हैं, ऐसे कर्मवीर-सम्पादककी लोकप्रियताके सूत्रोंका गणित फलानेका कार्य मुफे श्रावश्यक भी लगा श्रौर उसे मैंने तुरन्त शिरोधार्य भी किया। इससे बड़ा सत्य श्रौर कुछ, नहीं है कि माखनलालजीके जीवनदुग्ध-मन्थनमें एक व्यक्तिविशेषका नहीं समग्र मध्यप्रदेशका समन्वयात्मक नवनीत सुलम हो जायगा। इससे बड़ा श्रसत्य श्रौर कुछ, नहीं है कि माखनलालजीके जीवनमें श्राज भी राजनीतिकी रस-सृष्टि छुछक रही है। माखनलालजी, इसका कारण सर्वोपिर यही है, मध्यप्रदेशको राजनीतिके युगपुरुषसे श्रिषक, राष्ट्रभारतीकी चिद्विलासमय परिण्तिके लोकनायक हैं श्रौर श्रब, इसी नाते, मध्यप्रदेशसे श्रिषक वे समग्र भारतके तपसे उज्ज्वल पौरुष-दीप हैं।

कलकत्तासे चले-चले, जब इलाहाबादसे खरडवाकी दिशा बम्बई मेल मुड़ा, उसने माखनलालजीकी तक्णाईका रहस्योद्घाटन कर दिया। कटनी-की स्रोर स्रागे बढ़ते ही, विन्ध्याचल पर्वतका दिल्ला पठार खरडवाकी दिशा स्रपनी पवित्र भित्तियोंका स्राँचल फहराने लगता है। रेशमी स्राँचलों से स्रिधिक इन पर्वतीय स्राँचलोंमें राष्ट्रके पुरुषत्वको स्रसीम स्रन्तःस्पन्दन मिलता रहा है। पुराण्कथा है कि स्रपने स्रादियुगोंमें पर्वतोंके इन स्रांचलोंमें डैने जुड़े हुए ये स्रीर ये सचमुच उड़ा करते थे। लेकिन बादमें इन्द्रने इन डैनोंका उच्छेदन कर दिया था। इस पुराण्कथा पर कभी विश्वास जमा नहीं। राजस्थानकी अराविल पर्वतमालाके संग-संग जब भी ट्रेनमें यात्रा की है, तो स्पष्ट देखा है कि इस पर्वतमालाके खरड जैसे स्राज भी व्योम-विहार करते हैं। विन्ध्याचलकी बात स्रीर ही है। उसका जन्म स्रुभ वेलामें हुस्रा था। द्विन्विजयिनी भुजान्त्रोंकी गोदमें उसका शैशव बीता था। सदा उस भूमिको पयस्विनी शक्तिका नवोल्लास ही उसने दिया, जिसपर उसने विश्राम प्रहण किया था। स्राज भी सारचर्य देखा जा सकता है कि उत्तरप्रदेशकी सीमान्नोंको लाँघते-न-लाँघते, इस मध्य-

किट-करधनी तुल्य पर्वतमालां दिल्ला पठारपर पलाशका महास्ररस्य फैला हुस्रा है। एक सप्ताह बाद ही होली आनेवाली है। पलाशका सुद्दास इस दिशासे उस दिशा तक गहरी सुखीं के साथ मस्तीसे फूम रहा है। मध्य-प्रदेशीय महामागों के जीवनमें भी इसी पलाशकी यही सुखीं प्राण्यश्वासकी तरह व्यापती रही है। सालके नौ महीने सुखे, नीरस स्त्रीर सौन्दर्यविहीन पलाशवृत्तों में इसी गहरी सुखींका विश्वास सोया रहता है। श्रोमाखनलाल चतुर्वेदी इसी मध्यप्रदेशीय विन्ध्याचलसे गौरवान्वित भूमिके ग्रामपुत्र हैं। उनकी योगच्चेम साधनामें स्रवश्य ही यहाँ के विस्तृत पलाशवनके रोम-रोममें समाई हुई गहरी सुखींका विश्वास ज्योतिःकण वनकर निमिष्जित हुस्रा है।

माखनलालजीके जीवनमें विन्ध्याचल पर्वतका मात्र दुरूह संरच्ण ही रहा है, उसके वरद-हस्तने उनको टीर्घायुष्य भी सौंपा है। पर्वतराजको कुलयौवना तो चिरयौवना रही है, और पर्वतराजके जामाता पीयूषके अञ्चयघट आज तक भी सचमुच बने हुए हैं। इस विन्ध्याटवीने न जाने भारतीय इतिहासके कितने महार्थियों और महर्षियोंको अपनी पर्वतीय दीर्घ बाहें यथार्थ स्नेहार्द्रमें दी हैं। माखनलालजीको भी ये दीर्घ पर्वतीय बाहें संरच्चणके निमित्त मिलती रही हैं। आपने अपने किसी लेखमें एक स्थानपर कहा है, सच पूछिए, ''तो मेरी धारणाओंके निर्माणमें विन्ध्या और सतपुड़ाके ऊँचे-नोचे पहाड़, आड़े-तिरछे घुमाव, उनके बीहड़ नदी-नालोंके कभी कलकल-स्वर और कभी चिंघाड़, उसमें मिलनेवाले हिंस जन्तु तथा मेरा पीछा करनेवालो पुलिस—इनके सम्मिश्रणसे ही मेरे जीवन और साहित्यका निर्माण हुआ है!"

खंडवा पहुँचकर सबसे पहला काम यह त्रावश्यक लगा कि मालन-लालजीके शैशव त्रीर केशोरसे संबन्धित स्थानोंका त्राध्ययन कर लिया जाय। जिस मिट्टी त्रीर जिस प्रकृति-स्थलीमें उनके प्रारम्भिक व्यक्तित्वकी शिखि चुपकेसे ऊपर उठी है, उसे त्रापनी ब्राँखों देख लिया जाय। परि-स्थितियाँ व्यक्तिका निर्माण करती हैं, इस क्रार्डसत्यके पीछे व्यक्तिके क्रामल चरण जिन पगडंडियोंसे होकर श्राये हैं, उनके श्रन्तस्की निधि ही उसके भविष्यकी विधिकी रूपरेखाएँ तैयार करती है। व्यक्तिमें चिर-पवित्र श्रौर चिर-निर्मल श्वासें दीर्घ ज़िन्दगीमें चलते हुए उड़ी हुई धूलसे टॅंक जाती हैं। इन्हीं चिर-पवित्र श्रौर चिर-निर्मल श्वासोंका श्राधिपत्य जब तक श्रानन्दविह्वल रहता है, तभी तक वह श्रपनी खुदीको भूले, कर्तव्यकी संद्धित परिधियोंको बृहदाकार करता रहता है। उसकी गित श्लाध्य रहती है। बाह्य महिमा श्रौर लियमा नहीं, श्रपनी श्रोर-पासकी प्रकृतिको किया हुश्रा उसका श्रात्मसमर्पण ही सारे जीवन भर श्रपनी लहरोंका विस्तार जिस दिशामें श्रितिस्थ सेनानीकी तरह करता है, उसी गहन श्रौर प्रगाढ़ एका-ग्रतोमें उसके श्रन्तःका स्पात तैयार होता है। जीवनीमें मैं व्यक्तित्व-सूत्र या जीवन-सूत्रसे श्रिधिक, इसी श्रन्तःके स्पातकी सम्बोधिप्राप्तिके श्रध्ययनको सुख्य मानता हूँ!!

माखनलालजी का सम्पूर्ण बाल्यकाल और श्रधिकांश जीवन होशंगाबाद जिलेकी रहस्यमयी निमग्नताकी गहराईमें डूबा रहा है। इसलिए सबसे
पहला काम यही हुआ कि खंडवासे लौटकर उनके जन्मगाँव बार्बईको केन्द्र बनाया और निकटवर्ती गाँवोंकी परिधिमें यात्रा प्रारम्भ की।
चलनेसे पूर्व माखनलालजीने केवल इतना कहा, "वहाँ टूटे-फूटे मोंपड़े
और दैन्य-दारिद्रचका तायडव ही तो नज़र आयगा। वहाँ है ही क्या, जो
आप देखने जा रहे है ?" तत्काल ही मनने प्रश्न किया, "किन्तु उस
जन्मभूमिसे माखनलाल जैसा 'साहित्य-देवता' लेखक पदा कैसे हुआ ?"
और तत्काल ही मुक्ते विश्वास बँघ गया कि बार्बई आदि समस्त गाँव
निश्चय ही अनेक संस्कृतियों और पदचापोंके संगमकी सत्ताके अद्धाविगल्तित गीत होंगे। संस्कृतियोंकी परागधूलिमें वह शक्ति है कि वह स्वयं
उड़ती है, मधुमक्खीको उसके चयनके लिए उसके पास नहीं जाना
पड़ता। और सदियोंके बाद जाकर, वह परागधूलि स्वयं ही किसी विशिष्ट
व्यक्तिमें निमिन्जित होकर एक अनोला मधु बन जाती है। जहाँ माखन-

लालजीका बालपन बीता है, जहाँ उनकी अधकची तरुणाई बौरके रूपमें फिलियाई है, और जहाँ उनकी तरुणाईकी श्वासें बलवती हुई हैं, वह भुधरा ज़रूर-ज़रूर ऐसे ही पराग-कणोंसे गर्भवती रही होगी।

9

#### माखनलालजीके जन्मस्थान बाबईकी दिशा

खरडवाकी दिशासे होशंगाबाद जाते हुए, पहले जंगलका भूमाग उदासीसे भरपूर ऐसे मिण्जिटित शिलाखरडकी तरह है, जो श्रपने पारखी की राह देखते हुए श्रव निराश हो चला है। विन्ध्याचलके दूर चले जानेके कारण यह भूमाग जैसे श्रव लीकिक हो गया है। एक वह युग था, जब यह भूखरड श्रागतोंके धेर्य श्रीर श्रीदार्यकी कसौटी सिद्ध होता था। उसके बाद वह युग श्राया, जब विन्ध्यका यह दिल्णी पठार उत्तर-प्रदेशीय सैनिकोकी दीर्घ श्वासोंका गज-फीता बन गया। फिर, एकके बाद एक युग ऐसे श्रंघड़की तरह यहाँसे निकलते चले गये, जिनकी स्मृति तक इस भूखण्डके मानसपर अंकित होनेमें असमर्थ रही। पहाड़ श्रीर उसके पठार केवल जलकी धाराकी मधुरिमाकी प्रत्याशामें ही ठिठके रहे हैं। मनुष्यके पदिचहोंको वे श्रपनी थाती उतने रसके साथ स्वीकार करनेके पत्तमें श्राज भी तो नहीं हैं!

किन्तु हरदा पहुँचते हुए पलाशवनकी विस्तृत सीमाएँ अपना जय-घोष करने लगती हैं, अपने अस्तित्वको पुष्पित पलाशवनोंकी सुर्ख ध्वजा उठाकर कहती हैं। यदि विन्ध्यके शिखरोकी पंक्तियाँ यहाँकी शोभाश्रीकी नामिकी त्रिवलीका प्रचुर सौन्दर्य बनकर बोलती हैं, तो उसका यह पलाश-वन इस शोभाश्रीको कटिकी तरलता और रिक्तमाका प्रतीक है। इसी पलाशवनकी सुर्ख गहराईमें वह गहन अन्तराल स्थित है, जो इस भूखरड-की कोख बनकर अद्भुत सत्योंका प्रसव करता रहा है। माखनलालजी इन्हीं सत्योंकी असंख्य स्फुलिंग-शक्तियोंमेंसे एककी ज्ञितिजरेख हैं। इस पलाशवनको देखते हुए एक अनुभूति मुक्ते यह भी हुई कि यदि इस उत्तर-दिल्लाकी गुम्फन-पोठिकामें जो भी प्राचीन सम्यताएँ जीवित रहीं, वे अपना मुहास ही इस पलाशमें अन्तिर्हित कर गई हैं, तो विन्ध्यकी इस खुबोको मैं अपनी वन्दना पहुँचाता हूँ कि वह इस मुहासका मुखर-स्पन्दन अपनी चट्टानोमें कैंसी अलौकिकताके साथ थामे बैठा है। देशके समस्त पर्वतोंमें केवल विन्ध्य ही वह तप-समाधिकी शाश्वत श्वास है, जिसने अपने इर्दगिर्दकी भूमिके सहागको रह्या की है।

कहते हैं, हिमालयका वनखरड शरीर-रोमकी माँति है। ऋरावलीके वनखरड उसके कवच तुल्य हैं। किन्तु मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, विन्ध्यके ये वनखरड तो उसके ऋमर पौरुषके तप्त लहूके द्योतक हैं। माखनलालजी चतुर्वेदी इसी विन्ध्यके तप्त लहूकी वाणी हमारे साहित्यमें ऋंकित करते रहे हैं।

कहाँ है देशमें दूसरा ऐसा पुष्पचृत्त, को नियन्ताकी लिप्साश्रोंपर अपने पुष्पोंसे कुठाराघात कर सके ? वायुके तेज थपे हे एक श्रोर तुले बैठे है कि इस पलाशका एक भी पत्ता उसकी एक भी डालपर नहीं छोड़ोंगे। लेकिन उसके बावजूद श्रपने श्रकेले ठूँठोंपर ही यदि वह पुष्पोंको पुष्पित करनेका दम भरता है, तो इस युगों-पराधीन ठूँठवत् राष्ट्रकी सनातन श्रात्माका प्रतीक बनकर ही वह बोलता है। न सही पत्र श्रौर डालकी सदा मुहागिन हरीतिमा! ठूँठको ही पुष्पोंके संभार-शृंगारसे भुमा देना ऐसे ही है, जैसे तो कोई तरुगी परिस्थितियोके थपेड़े खाकर भी श्रपने थिकत पतिकी शुष्क देहको श्रपनी भरी कुमुमित श्रॅंगड़ाईसे मदमस्त कर दे। यही पलाश माखनलालजीकी साहित्यश्री का गोपन फागुनो बयार से श्रोतप्रोत रखता रहा है।

इटारसीके जाते ही दाहिने हाथकी दिशासे विन्ध्याचलकी पर्वतमाला रेलकी लाइनोंके निकट त्राती जा रही थी। उसके दर्शनमात्रसे उसके सामनेका भूखएड भी त्रालौकिक होने लगा था। यह त्र्रिमि सूचना थी कि नर्मदाकी धारा इस मालाके तरल सुहासके रूपमें दिखाई अब देने ही वाली है। लेकिन खंडवासे लेकर होशंगाबाद तक कितनी सूखी, ऋई- आर्द्र, भीनी और स्वेद धारा अन्वच्च आसक्ति-सी छोटी-पतली निदयाँ बोचमें न आई, उनका हिसाब रखनेकी ज़रूरत ही कहाँ थी ? पगडंडियाँ नहीं, भूमिके सुहागका प्रकृति-श्रंगार तो ये ही निर्दृत्द जलधाराएँ हैं। ऋतुदर्शन ही जिनका प्रधान गुण है, वे स्वयं भोग्या नहीं हुआ करतीं, हुआ करती हैं मातृत्वकी शक्तिसे पूरित। नर्मदा इन छोटी-बड़ी सहेलियों की संचयित मातृत्वशक्तिके अच्चयकुराडसे भला अधिक कैसे हो सकेगी ?

होशंगाबादसे गाड़ीसे उतरकर बसमें बैठना था। स्टेशनके सामने ही कुछ दूरीपर तपस्वी घाट है श्रौर उसीके नीचे नर्मदा। श्रीष्मकी तपनसे भयभीत विन्ध्य श्रव नर्मदाके श्राकोशसे त्यक्त, दूर चला गया है। फिर भी इस भूमिखण्डकी प्रवहमान नानृत्वशक्तिके समज्ञ वह आज भी साष्टांग प्रणामकी मुद्रामें विनीत लेटा हुश्रा है। श्राज वह सदियोंके काल कममें अपने पूज्य गुरुके श्रागमनकी प्रतीज्ञाको जैसे भूल बैठा है। श्राज तो नर्मदाके प्रति उसका श्रद्धा-निवेदन ही जैसे सच हो उठा है। यही कारण है, नर्मदाको में किसी भी रूपमें विन्ध्यकी श्रंक-शायिनी न मान सका, न कहनेकी रुचि सँजो पाया विधिकी ईमानदारी तो देखिए, माखनलालजीके जीवनमें भी तो उसने श्रंकशायिनी शक्तिका योग शीघ ही छीन लिया, श्रिधकतम श्रद्धा-निवेदन श्रालिंगन-पुँछे अंगराजकी मधुर स्मृति-सा बस शेष भर रहने दिया है!

अंग्रेज पर्यटकोंने ठीक ही लिखा है कि इस भूखराडकी प्राकृतिक पीठिका कलात्मक नहीं है। फिर भी इस विन्ध्यकी श्रृङ्खला जिस तरह कलात्मक न होकर रसकी वक्रोक्ति ही बन गई है, उसी प्रकार यहाँके वनखराड कहीं-कहीं एकदम रस-विपर्यय होकर भी अपने ढंग-शाकर से रसपूरित हैं। लेकिन विस्तृत भूखण्डोंमें पलाश जहाँ परिचित साथीकी तरह अपना घर-बसेरा किये बैठा है, वहाँ प्रकृति-स्थली नितान्त बुन्देली हो गई है। रिक्त-

स्थानो पर जहाँ महुए श्रीर श्राम्रकुल छा गये हैं—वह मानो इस प्रदेश का मानवी श्र्ङ्कार है, जिसे इस भूमिने उल्लासित होकर ग्रहण किया है। इसी भूमि-प्रदेशमें मालनलालका शैशव श्रीर कैशोर बीता है। शैशव यदि पारिवारिक विधि-निषेधोंसे मुक्त, पहाड़ी हरीतिमाका श्रास्वाद चल पाया है श्रीर चट्टानी पौरुषका ज्योतिका प्रकाश पीनेमें समर्थ हुश्रा है, तो उसका रंग भी उसीके श्रानुरूप निखरता है। यही वह भूभाग है, जहाँ विपत्तिग्रस्त वैष्णव-परम्परा श्राकर श्राश्रय खोज पाई थी। मालनलाल इसी वैष्णव-परम्पराकी श्रावर श्वासोंसे छन्ध वह मध्यप्रदेशीय श्रात्मा है, जो श्राज भी उत्तरप्रदेश या धुर दिव्या प्रदेशकी अन्य मिश्रित वैष्णव परम्पराश्रोंसे समस्तीता नहीं कर पाई श्रीर इसीको श्रापना केन्द्र बनाकर रहनेमें दत्तिचत्त रही।

होशंगाबादसे मोटरमें बैठकर यही सवा घर्यटेमें बावई। गाँधीजी जब यहाँ श्राये तो भाषण शुरू करनेसे पहले बोले कि यह तो माखनलालजी की जन्मभूमि है। जयप्रकाशनारायण श्राये तो बोले कि यही है न वह बाबई, जो माखनलालजीको जन्म देनेकी श्रिधकारिणी बनती है। पुरानी जन्में स्कृतिका यह श्रवशेष श्राज भी शासकीय दृष्टिसे एक श्रव्छा केन्द्र है। यों, पहली दृष्टिमें एक पुराना जराजीण गाँव-सा लगता है। जो मकान हैं, वे श्रपने-श्रपने गुणोंके परिचायक हैं। इन्हें देखकर स्पष्ट पता चल जाता है कि किस तरह मुगल श्रीर मुसलमानी श्राक्रमणोके दिनोंमें, जबिक श्रन्य राज्यक्रान्तियाँ नगरों श्रीर क्रसबोंको भूमिसात् कर रही थीं, बाबईका वैष्णववादी अंश एक निश्चित भविष्यकी राहमें श्रपनी पत्रक पसारे बैठा था।

त्राश्चर्य होता है कि इतिहासकी गित इस प्रदेशमें ब्राह्मणोंके कई बड़े सम्प्रदायोंको किस प्रकार जमींदाराना शक्तिसे संरिक्षत और सामन्ती संस्कृतिसे पुष्ट रख पाई। माखनलाळजीके जन्मसमय अ्रकेले बाबईमें ही ब्राह्मणोंके लगभग ३५० परिवार थे, और जब कभी ब्राह्मणोंकी विरादरीमें

कोई बड़ी दावत होती थी तो ३०:३० सेर बूराके १८:२० बोरे खर्चमें श्रा जाते थे। मध्यप्रदेशके प्रामाणिक इतिहासमें इस बातके प्रचुर प्रमाण हैं कि यहाँ के शासकवर्ग उत्तर और दिवासके ऐसे ब्राह्मणोंको स्रापने राज्य-में निमंत्रितकर सादर स्थान देते थे, जिनके पास किसी न किसी प्रकारका विद्या-चमत्कार सिद्ध होता था ? गढ़ाका गोंडी राज्य ब्राह्मणशक्तिके सहारे ही स्थापित हुआ था। इसी प्रकार यहाँकी ब्राह्मण्शक्ति मठों द्वारा भी फिलत हुई है। अनु-चाणक्योंके रूपमें यहाँ अनेक ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने यहाँ के ऋनेक राज्यवंशोको समूल नष्ट करनेमें ही ऋपने जीवनकी सार्थकता जानी थी। कलचुरियोंकी शक्ति इसी प्रकार नष्ट हुई थी। राज-कवि ऋौर दीवानके रूपमें भी अनेक ब्राह्मण पाये जाते हैं। जो ब्राह्मण राजवंशकी वंशावली निर्मित करते थे, उन्हें ऋनेक ग्राम दानमें प्राप्त होते थे। दुर्गावतीके शासनकी सुव्यवस्था उसके एक प्रधानमंत्री मान ब्राह्मणके कारण हुई थी। स्रनेक स्रवसरोंपर ब्राह्मण्शक्तिने राज्यव्यवस्थाके निमित्त श्रपनी वीरगति भी सहर्ष पाई थी। मध्यप्रदेशमें चारों श्रोर संस्कृत श्रौर प्राचीन साहित्यका बोलबाला ब्राह्मणोंकी ही साधनाके कारण अखण्ड बना रहा है। इन्होंका एक दायित्व विद्यार्थियोंको पढाना भी होता था। ब्राह्मण जीवित रहे, तो यहाँका वैष्णवधर्म विदेशी शासनमें भी जन-मानसमें गहरी बड़ें रोपे रहा। यही कारण है, मध्यप्रदेशमें गढ़ और राजप्रासादोंसे ऋधिक मन्दिर श्रौर देवालयोंकी संख्या बढ़-चढ़कर देखनेमें श्राती है।

बाबईमें पुराने ब्राह्मण दीवानोंके एक परिवारका पुराना ताल्लुका था ख्रीर पिछले दिनों तक वे इसके और आस-पासके गाँवोंके मालिक थे। यही नहीं, बाबईके इर्द-गिर्द अनेक गावोंकी बहुसंख्यक आबादी ब्राह्मणोंकी ही थी। इसी ब्राह्मणवर्गके एक साधारणतम परिवारमें माखनलालजीका जन्म हुआ।

माखनलालजीने मुभसे बातें करते हुए तीन-चार बार श्रपने जीवनके वैष्णववादकी चर्चा की । वैष्णवी व्यक्ति श्रपने श्रापमें व्यावहारिक तो होता है, लेकिन माखनलालजीके जीवनमें यह वैष्ण्वी तत्त्व जन्मसे ही दोमुखी रहा है। एक ओर जीवनमें जितना भी व्यवहार दायित्वके रूपमें मिला, उसे हृदयकी पवित्रतासे शोधते हुए उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन दूसरी स्त्रोर (हर वैष्ण्वी ऋपने व्यक्तित्वमें जैसे तो एक द्वैतता लेकर ऋागे बढ़ता है।) उन्होंने लौकिक जगत्के व्यवहारमें शुद्धिका ऋांदोलन भी निरन्तर छेड़े रक्खा।

उनके जीवनमें श्रीर लौकिक जगत्के व्यवहारमें शुद्धिका आन्दोलन सबसे प्रवल है। यही प्रवलता हर भारतीय सन्तको श्वास-प्रश्वासको वासन्ती बयार बनानेकी स्मता प्रदान करती रही है। माखनलालजी होश सम्हालते ही श्रपने श्रापको एक स्कूलका श्रध्यापक बना हुश्रा देखते हैं। वह तो पैतृक विरासतमें उन्हें मिला था। लेकिन मारवाड़से लब्ध मातृत्व की विरासत उनकी नसोमें बहुत कुछ मीराके गान ल्ये प्रकट होने श्रा गई थी। श्रध्यापकीके व्यवहारमें जो नीरसता थी, उसका शोधन नसोमें उमगी-पगी भावुकता करने लगी। लेकिन श्रकेल काव्य उत्तर भारतमें पनप सकता है, मध्यप्रदेशको पथरीली भूमिमें उसका इतिहास दूसरा ही रहा है। उसने श्रसित्रत धारण कर ही इस पथरीली भूमिपर सबल जीवन-धारा बहाई है। सो इस कवित्वशक्तिकी लाज बचानेके लिए माखनलालजीने श्रपने जीवनमें तिक उग्रता भी धारी श्रीर तरुणाईकी उग्रताने सबल भाषाको जन्म दिया। यह सबल भाषा जब क्रिया बनी तो वे श्रनजाने ही सशस्त्र क्रान्तिके कवचधारी सिपाही बन चुके थे। सशस्त्र क्रान्ति भारतीय जनजीवनकी समष्टिगत शुद्धिके सिवा रही भी क्या ? वह केवल यही रही।

यद्यपि इतिहास इस तक्षाज़ेका स्पष्टीकरण कभी नहीं करता कि क्यों सामन्ती तत्त्वोंका एक छोर वैभवमें पत्तता है श्रीर उसका दूसरा छोर नितान्त दीन दिरद्रतामें श्वासें लेता है, फिर भी जहाँ माखनलालजीका जन्म हुन्ना था, वहाँपर स्मृतिरूप केवल भोंपड़ोंकी खंडित-भग्न श्रस्थियाँ भर पड़ी हैं, उसे देखकर एक बड़ा सत्य ज़रूर हाथ लग ग्या। माखन- लालजी इस प्रदेशीय सामन्ती वैभवके वही दूसरे छोर हैं, जिन्होंने अपना शैशव असह्य दीन-दिरद्रता लेकिन अथाह उत्साह-उमंगमें बिताया है। सामंती वैभव शनैः शनैः कल्मषसे धूलधूसित होता रहा है, और खुले आकाशके नीचे आश्रयहीनतासे ही दैन-दारिद्रच सुहासका सिंचन पाता रहा है।

उनकी शैशव-गाथासे सम्बन्धित चित्र उतारनेके बाद, दूसरे दिन हम बाबईसे सात-त्राठ मील दूर बाबईके रेलवे स्टेशन बागराके पास तवा नदीके पुलपर गये। इसी पुलके पास पहाड़को काटकर सुरंगके अन्दरसे रेल गई है। उसे बोगदा कहा जाता है। यहाँपर भयंकर जंगल है और यदि यहाँ पलाश फूला न होता तो इसकी कटखनी एकान्त नीरवता और भी भयावह हुई रहती। तवाके दोनों तटोंपर विशाल भुजाकार पहाड़ोंके खण्ड दैत्याकार बने हुए अपने निष्प्राणोकी विकट किटिकिटाइट करते रहते हैं। इसी पुल और इसी बोगदेके निकट बालक माखनलाल मौज़में खेलनेके लिए आया करता था। इन सजीव किन्तु विकराल जबहे खोले पहाड़ी शृङ्खलाओंने उसका दिल कितना निडर बना दिया होगा। अपने युवाकालमें यही निडरता उसके राजनीतिक जीवनमें बटी हुई रेशमी डोरीकी तरह अदूट रही, बँटी हुई रही!

बाबईके बाद बालक माखनलाल ऋपने पिताके साथ छिदगाँव चला गया। इरदा स्टेशनसे १८ मील दूर, होशंगाबादकी दिशामें, यह एक गाँव है और इस नामसे रेळवेस्टेशन भी है। इमारी यात्रा हरदासे जीपमें हुई। ऋौर दुपहरमें हम इस गाँवको देखकर स्तम्भित रह गये। जहाँ माखन-लालका घरनुमा भोंपड़ा था, उनके प्रिय पड़ोसी थे, जिन भोंपड़ोंमें उनके शैशवके बहुत-से मधुर संस्मरण घटित हुए थे, वे सभी ऊजाड़ पड़े हैं। हाय, उनके उन दिनोंकी स्मृति कितने दीन रूपमें अनहँकी, अनाश्रित पड़ी हुई है।

छिदगाँव एक बहुत ही छोटा गाँव है। यहाँ नये-पुराने भोंपड़े

त्रपनी कहानी बिना शर्मके सुनाने लगते हैं कि यहाँ ग़रीबी त्र्यौर निस्स-हायावस्था त्र्यौर सुखमरी त्र्यौर बीमारीके दौरोंका त्र्यभियान बिना चुनौतीके कितना-कितना स्वीकार न किया जाता रहा है।

छिदगाँवके निकट ही, बाबईके निकटस्थ तवा नदीकी तरह, गंजाल नदी बहती है त्रीर तवाके पुलकी तरह ही, यहाँ भी गंजाल नदीका पुल है, जो बालक माखनलालका क्रीड़ास्थल रहा है। नदियाँ राष्ट्रको क्रपनी प्रवहमान परम्पराएँ देती रही हैं। ये परम्पराएँ श्रदम्य जिजीविषाकी हैं त्र्रौर त्र्रन्तःकरणको गरिमाकी द्योतिका हैं स्रौर अहर्निश दायित्वका स्रात्म-निवेदन लेकर ही ये चलती हैं। किन्त्र निदयोंका सबसे बडा परिचय मेरे लिए यह है कि उनका प्रवाह उनके क़दमोंसे भी कहीं मीलों आगे रहता है। जापानी लेखक कागवाने लिखा है कि जो श्रनुभूति जीवनकी सचाई के भीतरसे नहीं मिली है, उसे कल्पनाके रंगमें रंगते हुए मेरी अन्तरात्मा काँपती है। नदियोंकी धारा चाहे बाढ़का रूप धारण करे, या ग्रीष्ममें वियोग-दग्ध कृश नायिका बन जाये, उसका शिवस्व तो यही है कि वह अपने आन्तरिक मनोबलके बलपर ही आगे बढ़ती है और उसी मनोबल-पर अपने भविष्यको अपने पीछे घसीटती है। एक यह दयनीय इंसान है जो भविष्यके पीछे-ऐसे भविष्यके पीछे जो स्रभी दृष्टिगोचर तक नहीं है, उसके पीछे घिसटते हुए चलनेमें विश्वास करता है। इसीलिए निदयोंकी परम्पराएँ अविच्छेद्य ग्ही हैं। इन्हें खण्ड करनेकी जिसने दत्तता अपनाई थी. वह तो कालकवित हए विना नहीं रहा। लेकिन जिसने इन पर-म्पराश्रोंसे श्रपना तादात्म्य कर लिया, वही जनजीवनकी श्रात्मशक्ति बन गया। माखनलालजी ऐसे ही एक तथ्य बने ऋौर दिव्य ऋनुरक्तिका नायक बहुत शीघ्र उन्हें मान्य कर लिया गया। स्त्राज वे राजनीतिसे संन्यास धारण किये बैठे हैं, लेकिन राष्ट्रभारतीके बीहड़-पथ-नायक तो वे स्राज तक हैं।

इसी गंजाल नदीके तटपर माखनलालजीके पिताजीका स्रग्नि-संस्कार सम्पन्न हुस्रा था।

श्रीर श्रव हम वापस बाबई लौटे, जहाँसे ११:१३ मील दूर पुरानी भोपाल रियासतके इस दिल्ला कोनेमें ठीक नर्मदाके तटपर नांदनेर गाँव है। बालुक माखनलालकी प्राप्त विद्यासे जब उसके पिताकी संत्रष्ट नहीं हुए, तो उसे नांदनेर संस्कृत पढ़नेके लिए भेजा गया। बाबईसे घोड़ा-गाड़ीमें इस गाँव तककी यात्रा सम्पन्न हुई । मौसम सुहावना था । पग-डंडियाँ स्थान-स्थानपर बरसाती नालोंसे उतरकर जिस नखरेके साथ, फिर ऊपर चढ़ती थीं तो मुभे उमड़ते-घुमड़ते बादलोंपर बलैयाँ खाती हुई नटखट बदलियोंके नखरे भी व्यर्थ मालूम पड़े। घोड़े स्त्रौर दूसरी साथकी गाड़ीके बैल द्रुत गतिसे आगो बढ़े जा रहे थे। चारों ओर खेत काटे जा रहे थे। कहीं-कहीं कट चुके थे। मार्गके गाँवोके खलिहानोंमें कटा हुआ अनाज खुले धनकी तरह रखा था—वही ऐसा पीताभ स्वर्ण है जो छान-पकाकर खाया जा सकता है। लेकिन बन्द तिजोरियोंका स्वर्ण तो मनुष्यकी बुभुद्धाको शान्त नहीं करता, वह मानसकी अतृप्तिको ही अपनी लिप्साका वाहन बनाता है। हाय! मानवका मानस किसीकी लिप्साका वाहन आजीवन बना रहे श्रीर उसकी मुक्ति चहुँ दिशाओं में कहीं खोजे न मिले ?

पर नहीं, मालनलालजी आ्राजीवन स्वर्णकी लिप्साको अपनी मुहियों में जकड़े नहीं रहे। उनके मानसकी अनुभृतियाँ इसी खिलहानमें कटी पके बालोंकी तरह बिना चौकसोंके पड़ी हैं। फिर, मैं जिस बातको कहनेके लिए शब्द कई वर्षोंसे नहीं पा रहा था, आज कह छेना चाहता हूँ—हर साहित्यिकका मानस राष्ट्रका ऐसा ही तो भरापूरा खिलहान है, जो जनजीवनमें स्वस्थ खाद्यान्न बनकर वितरण करता है!

रास्तेमें बरसाती निद्योंकी लीक श्रौर बैलगाड़ियोंकी राहें श्रौर पगडिएडयाँ परस्पर इस तरह लाँघ रही थीं, मानो इस भूघराकी विशिष्ट मेंहदीरचित हथेलीपर मेंहदीकी लीकें श्रापसमें गुँथती हुई रचना-कौशलका पराक्रम उन्मुख कर रही हो। किन्तु इसी पृष्ठभूमिमें गाँवोंका दारिद्रय श्रौर क्लिष्ट जीवन मेरी श्राँखोंको बार-बार कुरेद रहा है। यहाँके जन्मकी मीठी पीड़ा श्रौर मृत्युकी कठोरतम वेदना मुँहवोली लग रही है। लेकिन माखनलालजी जैसे इसी दारिद्रथके स्वप्नद्रष्टा बनकर पैदा हुए थे, उन्होंने इसी कारण इन तीनोंको ही सुगन्धित इत्रकी तरह श्रपने मानसमें समो लिया है। श्रौर इस विशाल भूभागका केवल मेंहदी-रचनाकौशल ऐसी टकसाल बन गया है, जिसमें श्राज भी माखनलालजी श्रपने काव्य, श्रपने भाषण श्रौर श्रपने गद्यके शब्द लिखनेसे पहले दाल लेनेमें पूरा विश्वास रखते हैं।

बाबई, छिदगाँव श्रीर मार्गके सभी गाँव किस प्रकार मध्ययुगकी राज्यकातियों सं श्रपना श्रस्तित्व सुरिव्ति रख पाये, इसपर मुक्ते विस्मय नहीं होता। विन्ध्यके बाहुबन्धनमें राजकान्तियाँ केवल निष्प्राण हो सकती थीं। वे राज्यकान्तियाँ जनजीवनके ऊपरी स्तरकी मैलजनित कीट जैसी फफूँदी थीं, वे श्रंपनी हो श्रमसानी राखमें स्याह पड़कर भूतके श्रॅंषि-यारीमें जा छिपीं थीं। श्रीर इन्हीं भोपड़े-भोपड़ियोंसे पूरमपूर गाँवोंने पहले अपनी रक्तवाहिनियोंसे उनकी पदछाप तकको सोख लिया था, फिर उन राज्य क्रांतियोंकी श्रवशिष्ट मुर्दा धूलकी रंगोंमें नई रवानी भरी थी। राष्ट्रमें प्राणोंके बीहड़ पथपर श्राज भी इन ग्रामोंका जीवन श्रन्तिम ज्ञान श्रीर श्रान्तिम दानको सँजोये है। वही शाश्वत सत्य राष्ट्रकी रीढ़को श्राज भी किन्हीं दूसरे सत्योंसे स्थानान्तरित करनेका साहस नहीं कर सका है।

यहीं तीन-साढ़ेतीन घरटेमें हम दीमर गाँवसे नीचे "उतरकर, नर्मदाके तटपर पहुँच गये। उस तटके ऊपर पचास हाथ ऊँचे नांदनेर गाँव बसा है। वहाँ बालक माखनलाल दो वर्ष तक संस्कृतका ऋष्ययन करता रहा था। नर्मदाके इसी कछारमें उसकी चुहल ऋौर ऋल्हड़ताने नये पाठ सीखें थे। यहाँ तक नर्मदा संगमरमरी चट्टानोंकी शीतलताको ऋपने गोपनमें

घारे चली त्राई है। इसमें बाल पुलम जलकी ज़ा जिस बालकने निरन्तर ७००, ८०० दिनों तककी है, वह भी त्राखिर त्रपनी काया पर संगमर-मरी घवलता त्रीर संगमरमरी शीतलता भरी चिकनाई क्यों न घारता ? माखनलालका नखशिख इसी नर्मदाकी घारामें, तरल घारात्रोंकी पैनी दृष्टि-ने काँटीके रूपमें गढ़ते दृष्ट पोलिश्ड बनाया है।

नर्मदाके प्रवाहकी तीव्रता चरम साधनाकी तीव्र श्वासोंका श्राभास देती है। विन्ध्य यदि कठोर संयम थामे बैठा है, श्रीर विन्ध्यका श्रर्थ सुक्ते केवल श्रात्मशक्ति ही लगा, तो उसके वरद हस्तके नीचे यह नर्मदा उल्लासित उच्छ्वासका उद्दाम वेग बनकर ललकती है। नाखनलालने श्रपने शैशवमें ही इन दोनों थातियोंको श्रपनी अँजुलियोंमें को भर लिया था, तो वह रिक्त होनेको न श्राई। श्राक विन्ध्यकी उपत्यकाश्रों श्रीर नर्मदाकी धारासे बहुत दूर, वे खंडवामें रोगशैया पर श्रासीन हैं। उन्हें देखकर विन्ध्य श्रीर नर्मदा दो सिक्तय शिल्पीके रूपमें प्रकट हो उठते हैं।

नांदनेर देखा। भोपाल रियासतकी मनहूस छाया श्राज भी जन-जीवनपर विद्यमान है। श्राश्चर्य है, माखनलालजीपर कोई भी सामन्ती संस्कार श्रपना रंग क्यों न दाग दे सका ?

नांदनेरके बाद बालक माखनलालका शिच्नण टिमरनीमें चलता है। छिदगाँव जानेसे पहले, हरदासे चलनेके बाद यह एक बड़ा गाँव है श्रीर इसपर भुसकुट्टोंके शासनकी छाप उभक-उभककर श्राज भी गर्दन उठाती है। यह एक रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ भ्रोंपड़े कम, शासनकेन्द्रका श्रहं-दंभ पक्के मकानों से सिमटकर कुण्ठित हुआ है, और बौनेके रूपमें खुले आकाशमें अपना सिर भी उठानेमें श्रसमर्थ रहा है।

१६०७ में खंडवा जानेसे पहले माखनलालजीका जीवन मसनगाँव, भादौगाँव श्रौर नयागाँवमें भी थोड़े-थोड़े समयके लिए सम्बन्धित रहा है। ये तीनों गाँव एकृ ही बातके तीन रूप हैं—मटमैले रंगों श्रौर मैलकी तहपर तह जमी सुप्त चेतनाके त्रालस्य। भादौ गाँव त्रीर नयागाँवको गंजालने त्रपनी गलबहियोंसे 'दूधो नहात्रो ग्रीर पूतों फलो' चिरतार्थ किया है। किन्तु भादौगाँव क्रीर नयागाँवने गंजालके उद्धत त्रीर स्रानयंत्रित स्वरूपको मानवी बना दिया है। स्रान्यथा, विकराल जंगलों और गहरी खाइयोंमें गंजालका जो एकान्त रूप है, वह स्रपनी तुलनामें मुफे उस हर्यकी याद दिला गया, जब किसी त्रार्य नरेशको किसी गहनतम बनकी केन्द्रबिन्दु रूप क्रूर-हृदया ललनाने बलात् स्रपनी भुजात्रोंसे स्राहतकर जमीनपर लिटा दिया होगा।

इसके बाद खंडवा माखनलालजीके जीवनकी पूर्ण ऋर्द्धशतीकी यज्ञ-श्री बन गया । खंडवाकी मोहिनी शक्तिने उनको पुष्पसम्पुट-बन्दी भ्रमरकी भाँति अपनी श्रंजलिमें सुरिक्ति रखा है ।

साधना-सिरता शब्द काव्यमें खूब पढ़ा था। पर उसका मर्म तो इस यात्रामें पल्ले पड़ा। वह कितनी मृत्तिकास्रो स्रौर चट्टानोंके बीरान-बंबर बच्चको दूधिये उरोजोंसे सजानेका स्रनवरत कष्ट उठाती है स्रौर बराबर स्रपनी दीर्घ यात्रामें उठाती ही रहतो है। कितने हैं देशके साहित्यकार, जिन्होंने शैशवसे ही जनजीवनमें गहरे उतरकर साधना-सिरताका यह दुष्कर कर्तव्य समभा है स्रौर पूरा है ?

#### 90

### माखनलालजीके निकट ढाई मासका निवास

६ मार्चकी रातको मैं खंडवा स्टेशन उतरा । सुबह ही माखनलालजी-के गृहद्वारे खड़े होकर मैंने उन्हें नमस्कार किया । एक तपोज्ज्वल मानवी मूर्ति शान्त भावसे अपनी शैयापर रजाईमें लिपटी बैठी है । जिस उद्दाम शक्तिपुंजको जयपुर साहित्य-सम्मेलनमें देखा, उससे कुळु वर्ष पहले पौरुषकी जिस चिन्तामणिका दर्शन बनारस साहित्य-सम्मेलनमें किया था और उसके उपरान्त मेरठ साहित्य-सम्मेलनके कविसम्मेलनमें गुगम्भीर श्वासें लेते हुए पाया था, वही तो स्नाज स्रपने वयभारकी समवेत व्यंजनाके तुल्य रोगरोयाका बन्दी है। सुनता स्नाया ही था कि स्नाप इधर रुग्ण हैं; पर जिसके खूनकी हरकत स्नपनी हो धड़कनसे स्नादर्श जीवनवृत्तकी रचना करती रहती है, जिसका चिन्तन धारावाहिक सदाबहार पुष्पोंको भाँति पुष्पित होता रहता है, वे रोग स्नौर उपचारके स्नंकुश मानकर भी नहीं मानते।

मौन सिर हिलाकर माखनलालजीने मेरी वन्दना स्वीकार की और मुक्ते पास रखी कुसींपर बैठनेका श्रादेश दिया। उसके सामने रेडियोपर एक मजन चल रहा था श्रीर वे उसी लयधुनमें पगे गम्भीर बैठे थे। माखनलालजीका चिन्तन निठल्लोंका मानसखाद्य कमी नहीं बना। वे शौर्यपराक्रमको माषामें चिन्तन करते रहे हैं। श्रीर, मैंने देखा, इस समय उनके संवर्षशील चेतनाके पौरुषद्वस तेजसे युक्त श्रार्यमुख पर बस दो ही सत्य श्रवशेष रह गये है: जीवनकद्य मेदी दृष्टि श्रीर उसके नीचे श्वेत शमश्र। मूँछोंकी सफ़दी स्पष्टतया श्रमगर्वकी स्वेदबूँदों-सी स्निग्ध है। श्रव तो माखनलालजीकी गहन गम्भीर दृष्टिसे श्रिषक उनकी सफ़द मूँछों ही उनके मुखपर प्रधान रह गई हैं। जिन श्रपराजित शैलशृंगोंने बस उड़ती हुई सफ़द बदलियोंकी सफ़दी ही संजोई है, उन्हींकी मानिन्द ये मूँछों श्रपनी जावकजयकी कथा खुलकर बोलती हुई लगीं। लेकिन यह कथा कितनी दीर्घ नहीं है। इस कथाको हृदयंगम करनेके लिए एक खम्बा समय चाहिए—गृद मुक्ते स्पष्ट हो गया।

सन् ३० के त्रास-पाससे जो राजतीतिज्ञ स्त्रौर साहित्यिक जन-जीवनके चेत्रमें उतरकर स्त्राये, उनके स्त्रपने मकान हैं, वैभव और स्त्रानन्दप्रद जीवनकी स्त्रिषकतम सुविधाएँ स्त्रौर साधन हैं स्त्रौर स्त्रपने परिवारके म्विष्यकी सुखद स्त्रथप्रित प्राचीरें हैं। लेकिन जो सन् १६०६ से ही खुले चेत्रमें घरसे निकल स्त्राया था स्त्रौर दूसरोंके सुखोंको ही स्त्रपनी पूँजी मानता रहा था, उसके इस कमरेमें और इस संचित निवासस्थानमें

कहीं भी तो कुछ ऐसा नहीं है जो नितान्त कोरी स्त्रावश्यकतासे अधिक कुछ श्रौर हो। सामने दीवारपर श्रादमक्कद गाँधीजीका एक पुराना फटा कैन्वासचित्र है। दो स्त्रारामकुर्सियाँ हैं. जिनका उपयोग वे स्वयं नहीं करते । पलंगपर श्रीर टेबलपर फाइलोंको करीनेसे बाँधकर रखा गया है। पलंगपर विस्तरसे ऋधिक पुस्तकोंका ऋम्बार ही जैसे उनके निकटकी सबसे बड़ी सच्चाई है। आलमारी श्रीर फर्नीचर नामसे जो पूँजी है, वह बरसों पहले खरीदी गई होगी श्रीर श्रव पुरानी पड चुकी है। सबसे बडी कड़वाहट यह है कि यह प्राणोंको घोटकर रखनेवाला मकान किरायेका है। जिसके हाथोंसे कई सहस्र पूँजी मूर्छित समिष्टिके उपचारमें व्यय हुई है, वह अपनी कोरी वैराग्य-साधनामें केवल अपनी श्वासोंको ही ऐसा हवन बनाये रखनेकी ज़िद्द थामे रहा, जिसमें उनका व्यक्ति गौण ही रहा, श्रौर उनकी भौतिक अतिमयोको निस्प्रहतासे कसकर जकड़े बैठा रहा । और. श्रव ? श्रापके ब्रह्मचर्यका कठोर प्रहरी दिन जागता है श्रीर रात जागता है। क्रच्छ वैराग्यसाधना ही एक व्यक्तिको स्रन्तर्मुखी बनाती है स्रौर उसकी दृष्टिको प्रतिच्चरा जागते रहनेका निगृद भेद सौंपती रहती है। परि-व्राजक स्त्रीर परिवरण्याकी परम्परा जिन्होने शुरू की थी, वे वैराग्यपथपर देशको कुछ श्रधिक नहीं दे गये। माखनलालजी श्रनेक श्रथोंमें गाँधीजी-की श्रौर बहुत श्रर्थोंमें शुद्ध वैष्णवी कृच्छ्र साधनाके पथका अनुसरण करते हैं। लेकिन कोरा अनुसरण करनेवाले वे नहीं हैं। उनका अपना विवेक सत्याचरणका प्रयोग करता रहता है। विपुल मन्थन रचता रहता है। कर्तव्याकर्तव्य-निश्चयको नई मानसिकता प्रदान करता रहा है।

खंडवामें स्थायी रूपसे बसनेके बादसे माखनलालजीका जीवन उस सूदम स्रोतसे निकली धाराके समान है, जो सहसा ही प्रवल धारा बनकर चट्टानी वेगसे बहने लगती है। फिर भी १६१६ तक उसका प्रवाह केवल अपनी दिशा हूँ दता है और प्रवाह-क्रमको दीर्घ बनाता है। उसमें घटनाएँ कम, भावदिशाएँ अधिक हैं। प्राइमरी स्कूलसे सहसा ही ऊपर उठकर उनके

चितिजपर एक नये उद्बुद्ध मनुष्यका रूप प्रकट होता है। मध्यप्रदेशके श्रीर समकालीन श्रन्य प्रदेशोंके लोकप्रिय लोकनेताश्रोसे उनका परिचय शीघ्र-शीघ्र होने लगता है श्रीर देखते-देखते, वे घरके कम, बाहरके व्यक्ति श्रिधिक हो जाते हैं। १९१६ के बाद उनका श्रपना इतिहास विवरणात्मक कमसे कम हो जाता है, मध्यप्रदेश श्रीर बाहरके इतिहासमें वे घुलमिल जाते हैं। यही कारण है कि उनको जीवनीका यह पहला खंड १९१६ तक की ही कहानी वहता है। किन्तु इस कहानीमें हिंदोंके इतिहासका सबसे बड़ा श्रमाव श्रपनी पूर्णाहुति पा गया है। यह पहला प्रामाणिक गाथाक्रम है, जो किसी वयोवृद्ध हिन्दी साहित्यिकके जीवनमें ही प्रकाशित होने जा रहा है।

ऋौर भी एक ऋावश्यक बात मैं कहूँ। राजनीति ऋौर साहित्यके जितने तपस्वी थे, वे अब राजकीय विलासिताके हामी होते जा रहे हैं। दरिद्र भारतमें इतने लम्बे वेतन साधनाकी आग नहीं दहकाते, उसे ठंडा करते हैं, उसे बुफाते हैं !!! और ऐसी ठंडी श्रागके च्रागोंमें, जो श्राश्चर्य श्चविचारा नहीं रह सकेगा, वह यह है कि इन पद-मद-दीवाने बड़े-बूढ़ों-को नई तरुणाईको अपने निकट बैठाना प्रिय नहीं है। आगामी कलकी प्रियताका आयोजन जैसे उन्हें अभीष्ट नहीं रह गया है। जैसे वे श्रपनी ही इस वर्तमान लब्यप्रियताके ऋर्जनके लिए ऋाज तक जीवित रहे थे। किन्त्र माखनलाल जी मुक्ते पहले व्यक्ति मिले हैं, जो केवल तरुणाईके कल्यागाका स्वप्न त्राज भी देखते हैं। रेलमें यात्री स्वयं सोयें. त्रानन्दसे यात्रा करें - इसकी पहली शर्त है कि इञ्जनका ड्राइवर गहरा जागरण करे और सतर्क प्रहरी बना उन यात्रियोके जीवनकी पयस्विताका बोभ इंगित दिशाकी स्रोर बढ़ाये ले चले। माखनलाल जी स्राज भी शरीरके तकाजोंको न भूलते हुए आ्राग्रतोष नहीं बने, संगम-भोग्या-नगरियोंके नागरिक नहीं बने, प्रमदा-वृत्ति-कुिएठता राजधानियोंके तथाकथित राजळुत्र-भूषित महान् नेता नहीं बने, मात्र हैं भारतीय जीवनके वही महर्षि जिनके पास मन्त्र हैं, कलाके संदर्भ हैं और तरुणाईकी आकाश-गंगा अपनी मुद्रीमें थामे बैठे हैं। यह तरुणाई जहाँ एक स्रोर प्रतिच्रण तीव कुशाग्रताका रूप सँवारे उनके जीवनपर अपना फन फैलाये रत्ना करती रही है, दूसरी स्त्रोर उनकी पल्लवित स्त्रायुके स्त्रपने तकाज़े जब जवानीके सखोको भूलकर विशुद्ध कर्तव्योंका आग्रह पूरा करनेमें जुटे हुए थे — तब उनकी तरुणाई उनमें हर युगकी मृदु स्मिति श्रीर चुहलभरी मस्तीकी नकाशी करती रही है। यही कारण है कि, यद्यपि संन्यास-निष्ठा पलायनसुखी होकर व्यक्तिका पतन करती है. स्त्रीर वह पतन ऐसा नहीं है जो सम्यक्-ज्ञानका उपदेष्टा हो सके, माखनलालजीने ऋपने जीवनके ऐसे पतन ऋर्थात वैराग्यको स्वीकार किया जो जन-मनमें गंगा-अवतरण लानेकी सामर्थ्य उत्पन्न करनेमें जुट-सा गया था । उनके व्यक्तिगत दायरेमें स्नेहकी गरिमाका सिन्ध तो प्रतिपत्त प्रपातरूप आज भी भरता ही है। इस कृतिमें ऋधिकांश कहानी उनके मुखसे ही वर्णित है। इस सारी कहानीमें त्रापके यौवनका जाम्रत प्रहरी ही जैसे बोल उठा है। आपने स्वयं ही एक दिन कहा, "कहानीमें ईश्वरत्वसे भी बढ़कर बल होता है।" पर यह ईश्वरत्वसे बढ़कर त्राखिर किसका बल है ? विशुद्ध रूपमें तपस्वी, संघर्षरत, मृत्यञ्जय श्रीर चिर-तरुणाईके साधक मानव का ।

६६ वर्षोंको धूप-शीत-प्रीष्मका सेवन करते हुए, माखनलालजीके चेहरेपर एक दृढ़ भगिमा-सो जम गई है; प्रायः ही संगीन मामलोपर सोचते रहनेसे उनका चेहरा साधारण शिल्पकी अनुकृति-सा हो गया है, फिर भी इस पत्थरवत् चेहरेपर स्त्रच भी भावनास्त्रोंका उद्रेक स्पष्ट देखा जा सकता है। स्त्रौर जब वे स्रतीतकी स्त्रोर उन्मुख होते हैं ता एक प्रतीति यह मुक्ते हुई कि उनके पास शब्दोंका भंडार नहीं है, उनके पास तो स्मृतियोंका रिश्मदल विद्यमान है, उनकी उन किरणोंके तीव्र प्रकाशमें शब्द केवल धूळिकणकी तरह उड़ते हुए दीखने लगते हैं। केवल स्रबीध

ही यह समभ्तता है कि वह किरण नहीं है, धूलिकणोंकी पुंजरेखा है। पर सर्वोपरि सत्य तो वही किरणरेखा है।

मालनलालजीने एक दिन अपने समस्त जीवनपर विहंगम दृष्टिपात करते हुए मुफ्ते कहा—"मुफ्ते तो तेहरी जिन्दगी वितानी पड़ी है। उसमें एक तरफ़ मैं स्कूल-मास्टर था, और दूसरी बार सम्पादक था। दूसरी तरफ़ किवता और साहित्यका लेखक था और तीसरी तरफ़ पिस्तौलघारी था। और ये तीनों बदनसीब साथ-साथ चल नहीं पाते थे। इसलिए इन्हें साथ-साथ चलानेकी घोर विषमताओं में मेरे जीवनके समस्त आनन्द खर्च हो गये। इस त्रिकोएमें मैं सदा ही घिरा रहा। और इस समस्याके साथ मेरे साथ यह भी समस्या रही कि नित्य ही मैं समस्याओं का सामना करता रहा हूँ। समस्याओं के सामने आने के कारण, सामने पड़ने के कारण समस्याओं को कुरेदनेकी ही आदत पड़ गई। पहले तो समस्याएँ मुफ्तपर संकटकी तरह दूटीं, फिर समस्याएँ परिस्थितियों को लेकर सामने आई और उन्होंने समाधान चाहा और फिर मैं स्वयं समस्याएँ कुरेदने लगा। गरज कि समस्याओं से मेरा पिएड नहीं छूटा।"

लेकिन माखनलालजीके समस्या-प्रधान क्लिष्ट जीवनके त्रिकोण भी मेरे लेखे उनके जीवनकी ऐसी तीन खिड़िकयोंके हो तुल्य रहे हैं, जिनमें-से उन्हें निरन्तर एक ही साथ तीन मोहिनो शक्ति-पूरित चितिज अपनी श्रोर बलात् खींचते रहे हैं श्रौर वे खिंचते भी रहे हैं।

इसीलिए श्रौर सिर्फ़ इसीलिए किन, पत्रकार, उम्र चिंतक, क्रान्तिका प्रवल समर्थक, हिन्दी साहित्यका ही नहीं हिन्दीके स्वराज्यका स्वप्नद्रष्टा, श्रमर भारतीय परम्पराश्रोंका वहन करते हुए कठोर ब्रह्मचर्यका पालनकर्ता, राजनीतिके चेत्रमें ज्ञवरदस्त भाषणकर्ता श्रौर जीवन श्रेयसके चेत्रमें मर्यादाश्रोंकी धधकती हुई वेदी बना हुश्रा यह तपस्वी श्रपने मौन, शान्त, वैरागी रूपमें कितना अशान्त बना बैठा है, इसका सबसे पहला श्रर्थ यही है कि माखनलालजीकी जीवनी हिन्दी साहित्यमें भावी पीढ़ीका पथ

प्रशस्त करती रहेगी। भारतीय स्वतन्त्रता देशीय इतिहासमें आ्राज सबसे स्त्रिघिक क्रान्तिमूलक विचारधाराकी ऋषेत्ता रखती है। उसके लिए वह तरस रही है। उसी ऋषेत्तामें यह क्रति विनीत भावसे प्रस्तुत की जा रही है। किन्तु इस बृहद् कृतिका यह पहला खंड माखनलालजीके सिकय पूर्वार्द्ध जीवनकी भूमिका ज्ञितिज-दिग्दर्शन मात्र ही है।

इस कृतिको अपने तीसरे तीर्थवास (खंडवा-यात्रा) के श्रद्धा-निवेदनके रूपमें तैयार करते हुए एक निगृढ़ भाव, प्रेरणाकी सधी हुई श्रॅंगुली-सा, मुफे एक साँस काम करानेमें समर्थ हुन्ना है। वह यही, कि जा व्यक्ति मृत्युसे निरन्तर खेलता रहा है, जिसने मध्यप्रदेशकी राजनीतिमें स्वस्थ तत्त्वोंको संरत्नण दिया है श्रौर १६२० के श्रासपास यहाँका जो अघोषित एकमात्र लोकनेता था, १९२४ में बिहार-रत्न राजेन्द्र बाबू नागपुर भराडा सत्याग्रहमें जिनके सेकेटरी थे श्रीर सरदार पटेलुके साथ जिनके संयुक्त इस्ताबरोंसे वह स्थान्दोलन सफल पूर्णाहतिको प्राप्त हस्रा था. जिसने उन्होंके शब्दोंमें 'एक क़दम देशको आगे बढ़ानेके लिए बार-बार सौ क़दम पीछे हटकर लोगोंको साथ लेना पड़ता है', की कष्टसाधना की है, जिसने राष्ट्रभारतीको उचित पद दिलानेके च्राणोंमें कठोरतम परिश्रम किया है. जिनके लिए १९२६ में नैनी जेलसे निकलकर गर्गेशशंकरजी विद्यार्थी ने कहा था कि भविष्यकी भाषा तो माखनलालजी ही देंगे, ग्रमरनाथ भाने प्रयाग विश्वविद्यालयमें कहा था, "वह समस्त भारतमें हिन्दीका वक्ता है श्रीर उसकी जोड़का दूसरा वक्ता मैंने नहीं देखा।" जिनके लिए इन्दौर सम्मेलनमें गाँघीजीने कहा था कि हम सब तो मंचपर केवल बात करते हैं--भाषण तो केवल माखनलाल ही देता है, १९२५ से ही जिन्होंने सर्वप्रथम ऋपने 'कर्मवीर'में ऋाचार्य विनोनाके मराठीमें दिये गये प्रवचनोंको हिन्दीमें ऋनूदितकर उनका राष्ट्रव्यापी परिचय कराया था स्त्रीर जो इस चाण श्वेत-केश रोगशय्यापर गत डेढ़ वर्षोंसे बन्दीसे बैठे हैं—उन्हें देखकर मेरे मनमें एक बात सहसा ही, पहले ही दिन उनके निकट बैठकर, ब्राई थी। भरी जेठकी दुपहरिया बीतने के बाद जब शामको चितिजपर दूघिया बादल वयभार तुल्य गितसे यो हो एक दिशासे दूसरी
दिशा जाते हुंए कभी ठहर जाते है, तो उनके मनोयोगका अध्ययन ब्रद्भुत
प्रेरणाशील होता है। उनमें जलभरे कलशोकी तरल श्री नहीं रहती, न
स्फुट गर्जन ही, फिर भी वे उसी दिशासे बहुत शीघ क्या लेकर लौटेंगे,
इसका मूक संकेत अवश्य दे देते हैं। माखनलाल जी ब्राज परम
पायेयका ब्राधिपत्य थामे बैठे हैं। उनके जीवनको दीर्घ श्री सौम्य द्यावत्
होकर ब्रपनी चिर मुसकानको तरुण पीढ़ी के लिए एक स्मरणीय पाथेय बना
सकेगी। उन्हें देखकर भ्रान्ति होती है कि वे जैसे उसी जेठकी साँभके
बादल-से हैं। पर नहीं, वे तो उस ब्रमर मानवकी साद्यात् प्रतिकृति हैं
जो बीते हुए भूतकालपर गर्व करते हैं, ब्रानेवाले भविष्यके प्रति भी एक
गहरा विश्वास व्यक्त करते हैं, विन्ध्याचलके प्रचएड नेत्रोंका ब्रौर नर्मदाकी
शाश्वत वाणीका यही एकाकार रूप मुभे उनके व्यक्तिमें प्रत्यन्न मिला है।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं माखनलालजीके परिवारमें ऋब उन्हें दादाजी कहनेका ऋधिकारी मान लिया गया हैं।

इस जीवनीमें ऋधिक अंश माखनलालजीके शब्दोंमें हैं। वे ऋंश उन्होंने मुक्ते पास बैठाकर सुनाये हैं। प्रामाणिकताके नाते बादमें ये ऋंश उन्हें पढ़कर सुना दिये गये हैं।

## 99

### आभार और कृतज्ञता

एक अंतिम बात । केवल दो मास के संद्यित समयमें यह कृति जिस मनोयोगसे तैयार हुई है, उसका सारा श्रेय श्रो ब्रजमूषण जी चतुर्वेदी-के स्नेह-संरत्वणको है। ब्राज ब्रपनी इस वयोवृद्धावस्थामें दादाजी जिस ब्रारामप्रद विश्राम श्रोर छेखनकी सहज सुविधाएँ श्रोर श्रेष्ठ

उपचारकी व्यवस्थाके अ्रन्तर्गत स्रपने रोग-शमनका सुखद संयोग पा रहे हैं, उन सबके पीछे उनके सबसे छोटे भाई श्री ब्रजभूषणजीका सबल हाथ है। परिवारमें वे 'भैया जी'के नामसे आदरास्पद है। स्त्राप राजनीति शास्त्रमें एम. ए. हैं. इतिहासमें एम. ए. हैं त्र्रीर ला-ग्रेजुएट है। पिछर्ले दिनों त्राप फर्स्ट क्लास दर्जेंके ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी खंडवा-में रह चुके हैं। भैयाजी जिस रूपमें स्त्रनेकानेक त्यागकर केवल दादाजीकी सेवामें एकसाँस रत हैं, उसीने मुफ्ते सबसे ऋधिक, दादाजीके निकट जाने-से भी ऋधिक, प्रभावित किया है। उनमें भरत ऋौर लद्दमण एकात्म हो उठे हैं ऋौर जब मैंने भैयाजीसे यह इच्छा प्रकट की कि दादाजीकी जीवनीके त्रावश्यक त्रांश दादाजीके ही शब्दोमें लिपिबद्ध करूँ, उससे पहले दादाजीके जन्म, शैशव, कैशोर्य, शिच्चण ब्रादिसे संबंधित स्थानोंको देख लिया जाय तो श्रापने श्रपने बहुत ही श्रावश्यक कार्योंको गौगा मानकर, पूरे एक सप्ताहकी क्लेशदायक, कष्टदायक और श्रमसाध्य यात्रामें जो मार्ग-प्रदर्शन किया, वह जीवनकी सबसे ऋनिर्वचनीय प्रिय यात्रा सिद्ध हुई। त्र्यापका सरस विनोद मानव-जटिलतात्र्योंके चमत्कारी स्रनुवादकसे कम नहीं विश्वासके साथ आपने जिस प्रकार सरलतम तथ्यात्मक दृष्टिकोण दिया, उसीसे विशाल कैन्वासपर दादाजीका सचित्र जीवन एक उपन्यासकी तरह सूत्रबद्ध हो गया।

इस कृतिकी शुभ समाप्तिपर मुफ्ते केवल एक हो बंदना देनी है श्रीर वह देनी है भैयाजीको।

बस, एक वाक्य त्र्यौर । यह कृति ज्येष्ठको लूमें तपते हुए खरडवा-की श्री सौ॰ से॰ पार्वतीबाई धर्मशालामें बैठकर लिखी गयी है । इसके मैनेजर साहबने जितना त्र्यातिथ्य हमें दिया है, उसके प्रति हम ऋणी हैं । —ऋषि जैमिनी कौशिक 'बरुआ'

# प्रथम परिच्छेद

### वंश-गाथा और जन्म

श्राजसे एक शती पूर्व स्थानीय सैटलमेगट श्राफ़िसरने लिखा था कि होशंगाबाद घाटीकी मिट्टी विश्वमें ऐसी है कि वह बिना खाद श्रादिकी सहायताके निरन्तर ४० वर्ष तक गेहूँकी उत्तम खेती कर सकती है। यह दूसरी बात है कि श्रन्य श्राधिक उत्पादक देशों के संतुलनमें यहाँ खेतीकी उपजकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन भारतमें अन्य ऐसे स्थान एक प्रकारसे नहीं हैं, जहाँ प्रति किसानके पीछे इतना अधिक श्रन्न उत्पन्न होता हो, श्रौर जहाँपर इतने कम खेतिहरोंसे इतना श्रिधक श्रन्न उत्पन्न किया जाता हो।

होशंगाबाद मुख्यतः निदयों श्रीर जलधाराश्रोंका ही जिला है। सतपुड़ा पहाड़से श्रनेक जलधाराएँ उत्तर-पश्चिमकी दिशा बहती हुई नर्मदा-में जाकर श्रन्तर्धान हो जाती हैं। नर्मदा स्वयं एक मनोरम नदी है। श्रीसतन इसका पाट श्राधा मील चौड़ा है।

यहाँकी मौसम स्वास्थ्यप्रद है। काली मिट्टीका गुए यह है कि गरिमयोंमें भी ऋपनी ऋन्तर्हित नमीसे वह सारे प्रदेशकी रात्रियोंको शीतल रखनेका सुख बाँटती है। दो पहाड़ोंके बीचमें स्थित होनेके कारए स्वामाविकतया पृहाड़ी ऋन्धड़ोंका दौरा नियमित रूपसे रहता है, लेकिन

वे रेतीले ऋंघड़ नहीं होते। यहाँ वर्षा खूब होती है। संभवतः इसीलिए यहाँ हिंख़-पशुओंको संख्या भी पर्याप्त है। ऋाजसे ५० वर्ष पूर्व यहाँ जंगली हाथियोंको संख्या भी सन्तोषप्रद थी।

होशंगाबाद विन्ध्य स्त्रौर सतपुड़ा पहाड़ोंके बीच नर्मदाके बायें तटपर फैला हुआ है। भोपाल, इन्दौर, नृसिंहपुर, नीमाड़—इन चार भूभागोके बीचमें यह प्रकृतिकी रंगस्थलीके रूपमें बसा हुन्ना है। जिलेमें पूरवका भाग पश्चिमकी स्रपेत्त्वया दरिद्र है स्रौर यहाँकी भूमि उपजाऊ भी स्त्रिधक नहीं है, जिसके कारण इधरका इलाक़ा स्रिधिक समुन्नत नहीं हो पाया। फिर भी महुस्रा वृत्तोंने इसके प्राकृतिक सौन्दर्यकी रत्ता की है।

यहीं वह प्राचीन शान्तिपुर रहा, जहाँ के राजाकी कन्याने भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र ऋतिरुद्धसे विवाह किया था। लोक-विश्वास है कि पाग्रडवोंने ऋपने १२ वर्षका वनवास यहींपर पूर्ण किया था। कहा जाता है कि नर्मदाके संध्याघाटपर उन्होंने भोजन ऋादि पकाये ऋौर पंचमदी गुफाओं में उन्होंने निवास किया था।

यदि उत्तर भारतमें कैलास शिवजोके अस्तिस्वका द्योतक है, तो यहाँकी महादेव पहाड़ी शैव धर्मकी उज्ज्वल केन्द्रीय गढ़ी रही है। सातवीं सदी तक राष्ट्रकृट वंश-परम्पराका धार्मिक पूजा-स्थल भी यही रहा।

डा० फ्लीटके कथनानुसार प्रारम्भिक युगोंमें श्रायोंने उत्तर भारतसे श्राकर यहाँ श्रपनी धर्मपताका फहराई थी। १२ वों सदी तक यह परमार नरेशोंके राज्यमें रहा। १० वों सदीमें राजा मुंज जो स्वयं भी एक किं था श्रीर उसने श्रपने राज्यमें श्रनेकानेक किंवयोंको श्राश्रय दिया। उसके बाद उसके भतीजे राजा भोजने यहाँपर शासन किया श्रीर श्रपनी सांस्कृतिक परम्पराश्रोंकी पीठिका स्थायी रूपसे निर्मित की। १५ वीं सदी तक चौहानों श्रीर तोमरोंके श्राधीन रहनेके बाद यह भूभाग मुसल्जमानोंके हाथोंमें चला गया।

श्राइने-श्रकबरीके कथनानुसार यह मालवा स्वाका एक श्रंग था श्रीर यहाँपर जंगली हाथी बहुतायतसे पाये जाते थे। बाबई, श्रीरंगज़ेबके बाद, हबेली बागड़के नामसे प्रख्यात था, जहाँ उसके गढ़का राजा शासन करता था।

१७७७ में माधवराव पेशवाने टिमरनीका किला मुसकुट्टे बन्धुस्रोंको स्थायी रूपसे सौंप दिया था। जब १८०३ से १८१८ तक इस प्रदेशको बार-बार जलाया गया तो लांगोंने सोहागपुर, सिऊनी स्रौर टिमरनीके गढ़ोंमें एकत्र होकर स्रपनी प्राण्यत्वा की थी। यही वह समय है, जब कृषकोंने एक हाथमें शस्त्र लेकर, दूसरे हाथसे इल चलाया था। इसके सिवाय, स्रित्तवकी रत्वाका कोई दूसरा उपाय शेष नहीं बचा था। स्राकामक सेनास्रोंसे स्रसहयोगके रूपमें वे स्रपने गाँवोंको बेचिराग रखा करते, तािक कोई सशस्त्र सेना स्रपने स्रिमयान-पथपर कमसे कम रात्रिमें उनका दुरुपयोग न कर सके। किन्तु पूरी दो सदियों तक यह भूभाग स्राक्रमण-कारी स्रौर परस्पर विग्रहकारीराजाओंकी रणस्थली ही बना रहा स्रौर यहाँकी जनताको न दिन चैन था, रातका भी चैन सुलभ न था। तभी स्रा गया पिंडारी लुटेरोंका युग। छिद्रगाँवके पास गंजाल नदीकी गहरी खाइयोमें उनके स्राक्षयस्थल थे।

जैसा कि ऊपर एक सर्वे रिपोर्टका तथ्यांश दिया गया है, इस जिलेके पूर्वी भाग दिरद्र श्रौर श्रसमुन्नत रहे हैं। इसी होशंगाबाद तहसीलमें बाबई एक बड़ा गाँव है और होशंगाबादसे १४ मील पूर्वमें पुरानी बम्बई सड़कपर बसा हुश्रा है। १६० में इसकी कुल जन-संख्या ४१०० थी। दिन्न्या-पूर्वमें ६ मीलकी दूरीपर इसका रेलवे स्टेशन बागरा है श्रौर वहाँ तक गाँवसे पक्की सड़क जाती है। पहले यहाँकी अनाजकी मंडी बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन रेलमार्ग खुल जानेसे उसका महन्व शनैःशनैः कम होता गया। शनिवारको जो मवेशियोंका बाज़ार लगता है, वह श्रव भी जिलेमरमें सबसे बड़ा होता है। गाँवके स्वास्थ्यका प्रबन्ध एक

स्थानीय संस्था करती है। यहाँपर वर्नाक्यूलर किट्रा क्लूल, एक पुलिस स्टेशन तथा एक पोस्टन्नाफिस भी है।

यहाँ के प्रमुख जमींदार ब्राह्मण ही थे। यहाँ के दावान ऋषितगौड़ ब्राह्मण थे। इस ग्रामका ऋषि निर्माता गिरधारीलाल था, जो वर्तमान दीवान दौलतराम गुरुका पितामह था। भौंसलेने गिरधारीलालको, जो ऋलवर राज्यसे ऋषे थे, इसे मुऋणकी रूपमें दिया था। लेकिन ऋणके कारण १८७७ से १६०२ तक यह कोर्ट ऋषक वार्डसके ऋन्तर्गत रहा। ऋच्छे सम्पन्न परिवारोंमें यहाँका मासिक रसोई-व्यय मात्र २०६० मासिक था और बिद्या राजसी वस्त्रोंसे यहाँ कोई भी व्यक्ति ४० से ८० रपयों तकमें ऋपनेको मुसज्जित कर सकता था।

इसी प्राममें राजस्थानकी जयपुर रियासतके राणीला नामक स्थानसे पं॰ डोंगरसिंह शास्त्री स्राकर बस गये थे। उनके एक पुत्र हुन्ना, जिनका नाम पं॰ रामनारायण शास्त्री था। वे ख्रपने समयके तेजस्वी पुरुष थे। उन दिनों इलाकेके इन्साफ़ करनेवाले खानदानों में, जहाँ लगभग ७३ मारवाड़ी परिवार रहा करते, तीन खानदान विशेष थे, उनके मुख्याध्यद्ध कमशः थे: पं॰ दौलतराम, श्रीजगन्नाथ पटवारी श्रौर पं॰ हरदेव पुजारी। इन्हीं पुजारीजीने पं॰ रामनारायणजी शास्त्रीकी तेजस्वितासे प्रभावित होकर उनके साथ श्रपनी कन्याका विवाह सम्पन्न किया था। इन दो कुलीन वंशोंका ऐसा प्रगाढ़ सामाजिक बन्धन बावईमें एक स्मरणीय घटना बन गया। पं॰ रामनारायणजी शास्त्री सात पुत्रोंके महाभाग पिता बने।

परिवारके सबसे बड़े पुत्र थे पं० मुकुन्दराम। दूसरे थे पं० छोटेलाल। उसके बाद थीं पार्वतीबाई ऋौर उनके शेष पाँच छोटे माई इस प्रकार थे—पं० वंशीधर, श्रीतुलसीरामजी, पं० बिहारीलाल, श्रीनन्दलाल ऋौर श्री हीरालाल चतुर्वेदी।

पं॰ मुकुन्दरामजीका स्वर्गवास अल्पावस्थामें ही हो गया। कहते हैं,

वे नर्मदामें समाधि लगाये हुए थे कि बाद श्रा गई श्रौर उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे केवल एक कन्या लच्नीबाई, जिन्हें परिवारमें लच्छो जीजी कहा जाता था, छोड़कर गये। पं० छोटेलालजी संस्कृतके विद्वान् थे श्रौर बड़े भाईकी मृत्युके पश्चात् सारे परिवारका संचालन श्रौर संगोपन उनपर ही रहा। पं० वंशीधरजी बाबईसे श्राठ मीलकी दूरीपर, उस समयकी मोपाल रियासतमें, नर्मदाके तटपर स्थित नाँदनेर गाँवमें ज्येष्ठ भ्राता पं० मुकुन्दरामजीने जो जायदाद बनाई थी, उसीकी व्यवस्थामें वहाँ के मन्दिरका संरच्च्या करते हुए रहने लगे थे। वे संस्कृत के लोकप्रिय विद्वान् थे और उनके पास निकटवर्ती गाँवोंके विद्यार्थी विद्याध्ययनके हेतु श्राया करते थे। ये, छः भाइयोंके संयुक्त परिवारसे अलग, नाँदनेर में ही स्थायी तौरपर रहते थे श्रौर इसीलिए इनके श्रलग रहनेसे पूरे परिवारके दो हिस्से हो चुके थे।

संयुक्त परिवारमें ऋब पं० छोटेलालजी ऋौर बहन पार्वती बाईके साथ ये श्रीतुलसीरामजी, जिन्होंने विद्याध्ययन नहीं किया था ऋौर वे बाबई ही में दुकान करते थे। कुछ कारणोंसे, कुछ वर्षों बाद, वे भी बाबई छोड़कर चले गये, ऋौर उनका स्वर्गवास सन् १९१६ में हुआ।

शेष तीन भाइयों में पं० बिहारीलाल जी अपने ज्ञमानेके विशेष पढ़े-लिखों में थे और मालगुजारों यहाँ मुख्तार थे। उनका स्वर्गवास सन् १६०० में हुआ। पं० बिहारीलाल जीसे छोटे थे श्रीनन्दलाल चतुर्वेदी और श्री हीरालाल चतुर्वेदी। आप दोनोंने ही अध्यापकी की। बादमें अपने अग्रज पं० मुकुन्दराम, पं० वंशीधर और पं० छोटेलाल जीकी तरह अध्यापकी से अवकाश ग्रहण करने के बाद, पं० हीरालाल जो चतुर्वेदीने भी पं० छोटेलाल जीकी गजपुर गाँव स्थित मन्दिर और उसकी जायदादका भार सम्हाला और पुरोहितो की। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती चम्पावती देवी अभी जीवित हैं और जायदादका काम सम्हालती हैं।

जहाँ ग्रन्य भाइयोंने विधिवत् संस्कृतका ही विशेष ग्रध्ययन ग्रपने

कुलगौरवके अनुरूप किया, वहाँ श्रीनन्दलालजी चतुर्वेदी बाबईके स्कूलमें शिच्चा-अध्ययन करते रहे। उनके अध्यापक बाबई स्कूलके हेडमास्टर पं० विष्णुप्रसाद थे। घरमें नन्दलालजीको जहाँ संस्कृतसे पारंगत बनाया गया, वहाँ पं० विष्णुप्रसादने अपने परम शिष्यके नाते नन्दलालजीको उर्दू और फ़ारसीसे खूब पारंगत कर दिया। बाबई मिडिल स्कूल था, अतः विद्यार्थीको वहाँ सात कच्चाएँ यों ही पढ़नी पड़ती थीं। किन्तु पं०छोटेलालने अपने छोटे भाई नन्द्रलाज के को ग्यारह वर्ष तक पं० विश्तुप्रसादने शिच्चण-परम्परासे हटने नहीं दिया। पं० विश्युप्रसाद कान्यकुब्ज ब्राह्मण् थे और ज़िला रायबरेलीके रहनेवाले थे। बाबईके शिच्चणसे निपटनेके बाद नन्दलालजी नार्मल स्कूल पढ़ने भेज दिये गये थे और परीचामें उत्तीर्ण होते ही वे किसी शालामें, सम्भवतः सोना साँवरी नामक गाँवकी शालामें अध्यापक बनाकर बैटा दिये गये थे।

पं० मुकुन्दरामजीका निधन तो पहले ही हो चुका था और पं० वंशीधरजी संयुक्त परिवारसे अलग होकर नॉटनेर चले गये थे। जिस समय पं० छोटेलालजी, श्रीतुल्सीरामजी श्रीर पं० विहारीलालजी के साथ श्रीनन्दलालजी भी विवाह-योग्य अवस्थाको पहुँचे, तो बावईके सबसे नामी खानदानके सर्वेसर्वा श्रीजगन्नाथजी पटवारीने श्रपनी लाड़ली कन्या सुन्दर्ग्डके लिए स्पष्ट कह दिया कि मैं इसका विवाह केवल नन्दलालजीसे ही कर सकता हूँ। वे इस होनहार श्रीर प्रतिभावान युवक के प्रति श्रत्यधिक श्राक्षित हुए थे। उसका एक कारण था। काकाश्रों-बाबाओंके परिवारमें नन्दलालजी श्रपनी श्रत्यन्त गौर-धवल मातापर जानेके कारण बहुत ही रूपवान् थे। पं० विहारीलालजीने इस विवशताको भी श्रपने परिवारका गौरव समभा और यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। इसमें हानि थी भी क्या कि बड़े भाई श्रविवाहित ही रहें। उनका विवाह तो बादमें हो सकता है। योग्य च्रणोंमें योग्य सम्बन्ध खुद ही दरवाज़े खोलकर आया करता है!

कहते हैं, जिस समय बाबईके चतुर्वेदियोके यहाँसे नन्दलालजीकी लग्न-पित्रका लेकर नाई ख्रीर ब्राह्मण उनकी भावी ससुराल मालनवाड़ा गाँव गये, श्रीर उस गाँवके बाहर पहुँचे, तब सुन्दरबाई अपने घोड़ेपर बैठी अपने खेतोंको देखने गई हुई थी। जिस समय लग्न-पित्रका लानेवाले गाँवके निकट पहुँचे, तो सुन्दरबाई घोड़ेपर बैठी हुई इन दोनों दूतोंके आगो-त्रागे चली आ रही थी। जब उनके पीळें-पीछे ही उनके घरके हारे नाई ख्रीर ब्राह्मण भी जाकर ठहरे ख्रीर घरमें पता चला कि ये तो सुन्दरबाईकी ससुरालके पाहुने है, तो तुरन्त उनकी माताजीने उनको शुभ वस्त्रोसे दँका ख्रीर उन्हें तत्काल ही वधूके रूपमें सँवारा गया।

श्री जगन्नाथ जी पटवारीके वंशका निकास मारवाड़से हुआ था श्रीर उनके घरमें मारवाड़ी ही बोली जाती थी। सुन्दरबाई जहाँ अपने घरकी लाडली थीं, वहाँ वे ग्रामीण सौष्ठवसे पोषित, विनयी, शीलकी उपत्यका सी बावईमें परम रूपवती वधू बनकर उपस्थित हुई। श्री नन्दलालजी चतुर्वेदीका सद्मानस श्रीर उनकी मेधाका श्रर्थगौरव इस सत्वर गौरवामा को प्राप्त कर जैसे उज्ज्वल भविष्यका वरणाभिषेक ही पा गया था। यद्यपि को प्राप्त कर परिवारमें एक धनाट्यकी ठाड़ली कन्या बहूके रूपमें श्राई थी श्रौर श्रॅंभेजी शासनमें पुरोहितीका श्रर्थ श्रत्यधिक श्रर्थदीनता ही रह गया था, फिर भी चतुर्वेदियोंके भरे-पूरे परिवारमें सुन्दरबाई एक स्नादर्श गहिलीकी शोभाका ही प्रकाश फैलाने लगीं।

बावईकी घरेलू सीमामें उन दिनों चतुर्वेदियोंके तीन मकान थे। एक मकान सबसे पीछे था। उसके बाद एक मकान था, जिसमें पुरुष रहते थे। उसके पश्चात् एक मकान सड़कसे छगकर सामने था, जिसमें आधेमें भोजन बनता था और आधेमें स्त्रियाँ रहती थीं। ये तीनों मकान नहीं थे, छोटें-छोटेंसे खपरैल-टप्पर थे। उन दिनों मकान या तो जमींदार साहबके थे, या स्कूलका मकान था या मवेशियोंको सजा देनेका काइनहाउस (कांजी हाऊस) था या पोस्टआफ़िस था या जैनियोंका चैत्यालय था या वैष्ण्वोंके बड़े-बड़े मन्दिर थे, श्रयंवा व्यापारियोंके मकान थे। साधारण जीवनका कोई आदमी ईंटसे बने मकानोमें नहीं रहता था।

इसी सबसे पीछेके खपरैल-टप्परमें श्रीमती सुन्दरबाईने चैत्र शुक्ल एकादशी, संवत् १९४५, (४ अप्रैल १८८६) को दिनके ग्यारह बजे जिस प्रथम पुत्ररतको जन्म दिया, उसका नाम माखनलाल रखा गया।

मालनलाल अपने छः भाइयोंके परिवारमें पहला शिशु था, इस कारण अपने बाबाओं श्रौर भूत्राकी गोदमें ही उसका लालन-पालन हुन्ना। सारे घरका सारा चाव श्रौर लाड़ इस बालकको मिलने लगा। छः सात व्यक्तियोंकी गोदियाँ ही इसका भूलना बन गईं। माताने जो लाड़ अपने परिवारमें पाया था, उसका ही प्रतिरूप यह सुन्दर बालक जैसे जन्मा था। माता श्रौर पितासे भी श्रिषिक सुन्दर-सलोना रूप इस बालकको प्राप्त हुन्ना। माँसे श्रिषिक, भूआने श्रपनी सम्पूर्ण सत्ताका श्रिषकार इस बालकको श्राप्त ही गोदमें खिलाने-सुलाने श्रौर प्रतिपल श्रपनी ही श्राँखोंके श्रागे रखनेमें समेट लिया।

बच्चेका जन्म एकादशीके दिन हुन्ना था। लोकविश्वास है कि एकादशीके दिन जन्मा हुन्ना पीड़ान्नोको त्रपने पेटमें भरे न्नाता है। न्नाखिर उसकी होनी भी जल्दी हो न्नाई। जब यह शिशु यही डेढ़ सालका था, तो इतना बीमार हुन्ना, कि एक दिन तो सारा घरभर, पिताजी न्नीर उनके छन्नों भाई इस चिन्तासे भर उठे कि न्नाव इस बच्चेको बचाना कठिन है। सभी न्नाशा छोड़ चुके थे। कहते हैं, गाँवके बूढ़े भारवाड़ी सुनार हुलासीने कोई दवा दी न्नीर शिशुने फिर संज्ञा पाई। नथे सिरे सबकी न्नाँकों के तारेने न्नपने नेनोंमें ज्योति पाई।

माखनलालपर पिताके संस्कार त्रौर गुण तो बहुत वर्षो बाद जाकर, युवावस्थामें, द्विगुणित होकर नये रूपोंमें पत्नवित हुए, किन्तु युटिण्या रेंगनेके बाद, पैरोंकी चलनेकी स्थितिमें त्राते-न-त्राते, माताके अधिकाधिक बलशाली संस्कार उसमें विकसित होने लगे। वे तो साचात् सौमाग्य त्रौर आयुष्यमतीकी प्रतिमा बनकर आई थीं। चाहे एकादशीका जन्मा बांत्रक ही क्यों न था, माताकी कोलसे ही आयुष्यके दीर्घसूत्र वह अपने साथ लाया। अपने प्रथम चणोंसे ही उसकी एक हथेलीपर रोगावस्था खुलकर खेली, तो उसकी दूसरी हथेलीपर दीर्घ आयु अपना रंग खिलाती रही।

दैन्य ऋौर दारिद्रचकी जो भी काली परछाई चतुर्वेदियोंके परिवारपर जिस रूपमें भी रही हो, माखनलाल पौरुषवान सौभाग्यका लाज्जणिक शक्तन ही बनता गया। जिसने अपनी प्रथम श्वासका सुयोग ऋत्यन्त क्रशकाय बंगलियोंमें (बुन्देलीमें बैठकनुमा स्रोपडी बंगलिया ही कहलाती है ) पाया हो, कच्ची मिट्टी ख्रौर उसकी ध्रुलमें जो घुटिण्ए चला हो, गॅवर्ड पास-पडोस और गरमी-शीत श्रीर शकर-दब, अजान व जड़ संस्कार, श्रविद्या व श्रविवेक, लडबुद्धि व लठैत-चेतना, सीमित-सकुचित शील, तंगदस्ती-तंगपस्ती, सैकड़ों वर्षों पुराने ऋिल्लित विधि-निषेध, खूँटेसे बँधे श्रीर रॅभातेसे जीवनके हर्प, खुले श्राकाश व खुली जुमीनकी श्रनाथा-वस्था, भूत-प्रेत व अनुदेवतात्र्योंका अंकुश, केवल जड़ मिट्टीकी छाती विदीर्श करनेवाला कुश. बदरङ्ग और क्रमभङ्ग. नखशिख व एँडी-चोटी जहाँ शृङ्कारके स्रथों में ही न हो-हाँ स्राईनम, जहाँ रातका स्रर्थ रात ही है श्रौर रातकी विभोषिकाएँ भी हैं, जहाँ खेतकी मिझीका रूठना श्रौर खुले स्नाकाशका स्नाकाशमना रहना कड़ोसे-कड़ो छातीको भी विचलित कर दे सकता है, जहाँ काँटोंको बाद किसो भी चाएा श्रासंख्य काँटे जीवन-मगपर विखेर दे सकती है-ऐसे पैने बाणोसे छिद्रित भीष्मकी श्वासोंसे आवृत गॅंवई-गॉंवमें जिसने उद्ग्रीव होकर होश सम्हाला हो, वह आयुष्मान कसौटियोंपर ही बढ़ा-चढ़ा श्रीर नटखटपनके मिस पुरानी बाड़ श्रीर दरो-दीवार त्र्रौर भन्न-प्राचीर त्र्रौर त्र्रज्ञान-सम्भार त्र्रौर धराशायी गढकरहार श्रीर गहन श्रॅंधियारको या तो लाँघने लगा या उन मार्गोंको उसने श्रस्वीकार ही कर दिया। घोषित पगडिएडयाँ ही गाँवोंकी मानसिक दिशाएँ

हैं। बड़े-बूढ़ोंकी उठी हुई उँगली ही वहाँ भूत-भविष्यके अग्रिम अर्थ लिखा करती है। पर माखनलाल ग्रामीण विवशतास्त्रोंकी भीनी चदिशास्त्रों को स्त्रोढ़े, नई श्वासोंका सम्बळ लिये नये युगकी सुनिश्चित दिशास्त्रोंको थामे बालपनकी मस्तीमें खोया-डूबा रहा।

जिसकी माता ऋपने बालपनको खेतोंकी मेड़ोंपर बिता कर ऋाई थी ऋौर घोड़ीपर चढ़नेमें जिसे कम उल्लास नहीं मिलता था और जो लाड़लीसे अधिक लाड़चावकी प्रियतासे उमगी-पगी रहती थी, उसके इस सपूतके शैशवमें ही उसी उल्लिसत चपलता ऋौर नटखटपनके कोंपल ऋाड़े-तिरछे किल्याने शुरू हो गये।

बच्चोंपर माता-पिताका अंकुश-श्रिषकार श्रपनी ही श्रान्तिक श्राशाश्रोंको श्रागे धकेलनेकी जिम्मेदारियोसे लदा हुश्रा रहता है। पर भ्या और बाबाश्रोंका श्रंकुश-श्रिषकार परिवारमें एकमात्र शिशुकी बाल-सुलभ कीड़ाओंसे अपने मोद श्रीर श्रानन्द श्रीर तरङ्गायित हृदयके व्यर्थाभिमानका प्रदर्शक बनकर बोलता है। किन्तु श्रपने माइयोंपर भ्या जीका हाथ ऊँचा रहता था, इसिलए माखनलाल हर प्रकारसे भ्याजीकी कुशलाई श्रीर च्रेम-बिन्दु बनकर श्रागे-पीछे, क्रीड़ा करता था। भ्याजी परिवार श्रीर मुहल्लेमें श्रंगारेकी तरह तपतीं श्रीर श्रपनी ध्यान-धारणा श्रीर पूजामें लोगोंकी श्रद्धाको अपने ऊपर रखती थीं। बड़े-बूढ़ोंकी तो बात क्या, बच्चे भी जब तक पाँच वैष्णवी पद न बोल लेते—भगवान्के श्रागे उन्हें कलेवा या भोजन न नसीब होता। हाँ, माँ श्रवश्य कभी-कभी छुप कर बच्चेको कलेवा दे दिया करती थी, पर उसकी नौवत भूश्राकी पहरेदारी में कमसे कम ही आ पाती।

चतुर्वेदी-परिवार राधावल्लभी सम्प्रदायका अनुयायी था। किन्तु माखनलालकी माताजी तो ऋपना इष्ट हनुमान्जीको लेकर ऋाई थीं, ऋौर बाबईके नृसिंह मन्दिरके ही पीछे जो हनुमान्जीका मन्दिर था, ऋपनी पूजा वहीं करने जातीं। यों वे अपने श्वसुर-ग्रहके इष्टकी भी पूजा किया करतीं। यह माखनलालकी ही माताजीके संस्कार थे, कि उनके पिताजीने ग्रपने सम्प्रदायकी समस्त रीति-नीतियोंका वैचारिक पालन करते हुए, रामायणका दैनिक पाठ ग्रपने जीवनका एक ग्रंग बना लिया। नियमसे वे शामको दस-बीस ग्रादमियोंकी उपस्थितिमें रामायणका पाठ करनेमें ग्रपने जीवनकी परम शान्ति ग्राजित करते रहे। ग्रापेर इसी राहसे माखनलालके बाल-मानसपर वल्लमी सम्प्रदायसे ग्राधिक, राम-परक वैष्ण्ववादिताके ग्राधिक चित्र अंकित हुए। किन्तु वल्लमी संस्कारोंने आपके प्राथमिक ग्राटपटे बेतुके काव्य कौशलको ग्रापनी राह भी दिखाई थी।

श्रीमती पार्वतीबाई पं० छोटेलाल जीसे छोटी बहिन थीं, श्रौर वे श्रत्यिषक धर्मपरायणा थीं। उनका शासन घर भरमें सारे परिवारपर ही नहीं छुश्रों भाइयोंपर भी चलता था। उनकी उपस्थितिमें या उनके समुराल चले जानेपर उनकी श्रनुपस्थितिमें भी, यह कठोर नियम बड़ों श्रौर बच्चोंके लिए बराबर बना रहता कि जब तक भगवान्के सामने पाँच वैष्णवपद नहीं गा लिये जाते, तब तक किसीको भोजन नहीं मिलता था। भूश्राने श्रपनी ही गोदीमें शिशु माखनलालको वैष्णवपद धोरे-धीरे कंठस्थ कराने श्रुरू किये।

एक पद इस प्रकार था-

सिख कैसे करूँ मैं हाय कछु न बस मेरो। बिन देखे साँवरो चन्द्र इगनमें अँधेरो।। दुसरा पद इस प्रकार था—

जोई जोई मोहे भावे सोई सोई प्यारो करें। जोई जोई प्यारे करे सोई सोई मोहें भावे।।

तीसरा पद इस प्रकार था-

ऊधो कारे कारे सबहिं बुरें, कारेनकी परतीत न कीजै, कारे बिससे भरे । चौथा था—

महानें चाकर राखी जी।

एक 'हठी'की किवता भी पढ़ी जाती थीः—

अतर पुतायो, चौक चन्दन लिपायो,

बिछि गिलम गलीचनकी पंगति प्रमान की।

'नीली हरी पीली लाल भालरें मलक रहीं

ऐसी छुबि छाई आज मोतिन वितान की।

आले हठी नाह नेह नहीकर रमा रूप रहीकर

बैठी आज गही पर, बेटी बूषभान की।।

"चूँकि मैं घरका लाड्ला बहुत था, इसिंछए भूस्राको तंग करनेमें मुफे बहुत मुख मिछता था। इन पार्वतीबाई जीको मारवाड़ीमें पारीबाई कहा करते। रोज प्रातःकाल उठकर प्रमाती कहतीं स्त्रीर बच्चोंसे भी कहलवातीं। उनके छः भाइयोंमें सबसे बड़ा बच्चा मैं ही था, स्रतः मुफसे वे प्रमातियाँ कहलवाया करतीं। एक दिन वे 'जागिए रघुनाथ कुँवर भोर भयो प्यारे' यह प्रमाती गवा रही थीं। भूस्राकी प्रभाती खतम हुई कि रजाई स्रोड़े-स्रोड़े दूर एक चारपाईपर मैंने एक प्रभाती छोड़ दी। भूस्राजी ने समफा कि मैं कोई कंठस्थ दूसरी प्रभाती गाने लगा हूँ। बहुत प्रसन्न हुई। उन दिनों भूस्राजीकी प्रसन्नता स्त्रीर स्त्रप्रसन्नता ही हम लोगोंके परिवारका जीवन-मरण हुस्रा करती थी। मेरी प्रभाती थी—

उठो मेरे दोनों बैल भोर भयो प्यारे उठो मेरे दोनों बैल करो तुम जंगल की सैल भोर भयो प्यारे'''' जंगल तुम चरो घास, अब तो छोड़ो घर की आस भोर भयो प्यारे'''''

"भूत्रा चुपचाप त्रपने विस्तरेसे दबे पाँव त्राईं स्त्रीर मेरे बिस्तरेके

पास त्राकर खड़ी हो गयीं कि प्रभाती सुनें। लेकिन प्रभातीमें 'बैल-बन्दना' सुनकर उन्होंने मेरी पीठमें एक लात जड़ी। मैं तो लिहाफ़ त्रोड़े हुए था। लात लगती हो कैसे ? फिर बूढ़े त्रादमीकी लातमें ताक़त ही कितनी होती। मैं विस्तरेसे उठकर भाग गया। और, भूत्राको चिड़ाते हुए इमलीके दरस्तपर चढ़ गया। भूआ बेचारी घनड़ाई कि मैं दरस्तसे गिर न पड़ें । उन्होंने सुमे मनाकर नीचे उतार लिया। उस समय तक वे सज़ा देना भूल चुकी थीं!

''जब मैं नन्हा-सा उन्हें तंग करता तो समस्त पारिवारिक जन श्रौर मुहल्लेवाले उससे श्रानन्द उठाते। जब भृश्रा भोजन करने बैठतीं श्रौर थालीके सामने ही भोजनसे पहले भगवान्को प्रणाम करनेके लिए दोनों नेत्र मुँदतीं, तो थालीमें से सारी पूरियाँ ही ग्रायब हो जातीं!

"हमारे गाँव बाबईमें श्रीर उसके श्रास-पास तरबूज श्रीर खरबूजे बहुत होते। तवा नदीको रेतीमें हम लोगोंके भी एक दो खेत प्रायः होते और मारवाड़ीकी कोर जातिके लोग उन खेतोंको आधी बँटाईपर जोतते-बोते। एक बार भूआने बड़े प्यारसे तरबूजकी फाँकें कीं। मैंने शरारतन कह दिया, 'कैसा लाल लाल गोश्त जैसा।'

''मूआने सात सेरका फल टुकड़े-टुकड़ेकर मिट्टीमें फेंक दिया।''

"भूआ सदा लाठी लेकर चलतीं। श्रपने गाँव जानेके समय वे किसीके मनाये न मानतीं। फूफाजी एक सेठके यहाँ काम करते थे। उन्हीं सेठकी बैलगाड़ी जब उन्हें छेने श्राती श्रौर बाहर खड़ी रहती, तब चलनेसे पहले भूश्रा श्रपनी लाठी मँगवातीं। मैं अपने बाबईके दोस्तोंके साथ खेळना चाहता। सिलारी या जमनिया (जहाँ भूश्रा रहतीं) नहीं जाना चाहता। मुक्ते भी साथ चलनेका संकेत देते हुए भूश्रा कहतीं, 'जा, छाठी ले श्रा, जल्दीसे मेरी।'

'मैं लाठी हूँढ़नेके वास्ते, उसे ऐसी जगह छिपाकर आता कि अन्तमें दोपहर हो जाता उसे हूँढ़ने ही हूँढ़नेमें और भूआका जाना रक जाता। "भ्रुष्राके साथ बैलगाड़ीमें भी बैठनेमें मुक्ते चिढ़ थी। यदि हाँकने वाला बैलको लाठी लगा दे तो भ्रुष्रा रो देती थीं। श्रीर मेरा चाव यह रहता था कि खूब बैल दौड़ाये जाँय। जब बैल खूब धीमे चलने लगते तो भ्रुष्रा गाड़ीसे उतरतीं। दोनों बैलोंकी पीठपर हाथ फेरतीं श्रीर उनसे इस तरह बात करतीं कि मानो वे सब कुछ समभते हैं। किन्तु भ्रुष्राकी गाड़ी तो नरसी मेहताकी गाडी रहती। बैल क्यों चलकर देते?

"इसीलिए जब मेरे फूफा कहीं जाते तो उनके हाईकोर्ट (!) में यह निश्चय था कि भूत्रा हरगिज उनके साथ नहीं जायगी। फूफाजीके साथ मुक्ते जानेमें बहुत स्त्रानन्द आता।

"यों गाय-बैल तो गोबर किया ही करते हैं, किन्तु आपसमें भूआ और फूफाजीको लड़ानेके लिए, अथवा जो भी भूआकी बैलगाड़ी ले जाय, उसको और भूआको लड़ा देनेके लिए मैं कहता हूँ, 'भूआ, तेरे कामला बच्छेको इतने ज़ोरसे डंडा मारा कि उसने गोबर कर दिया !' बस, टाई-तीन घंटे तकके लिए भूआका रेकार्ड बजने लग जाता"

''जब भूत्र्यासे त्र्याकर पड़ोसिन यह कह देती कि जब तक इस लड़केको नहीं टाल दोगी, तब तक तुम्हारे घरमें शान्ति नहीं होगी, तब भूआ कहतीं, 'यशोदाके घरसे एक बार कन्हैया चला गया तो वह बेचारी ज़िन्दगी भर तड़प-तड़प कर रोई। मैं तो ऐसी भूल नहीं कहँगी।' किन्तु भूत्र्याकी शान्ति त्र्यौर मेरी शरारतमें सदैव युद्ध होता रहता।

''भू स्त्राने एक कुतिया पाल रखी थी। उसका नाम रखा था रिमया। पशु-पद्मी तकके नामसे उनको रामका ही बोध होना चाहिए। एक दिन भू स्त्राकी गोशालामें जाकर खूव दूरीपर मैं रिमयाके पीछेके पैर खूँटेसे बाँध आया। स्त्रीर वो चिल्लाये नहीं, इसलिए दो बासी, काफी सूखी बाटियाँ उसके खाने लिए रख आया। जब तक बाटियाँ चुक नहीं गईं, रिमया नहीं चिल्लाई। स्त्रव भू स्त्रा हैं कि गाँव भरमें लाठी लिये ढूँढ़ रही हैं कि रिमया कहाँ गईं। स्त्रीर मैं तो भू स्त्राके साथ हूँ ही जो रिमयाके ढूँढ़नेमें

मदद कर रहा हूँ । इतनेमें गोशालामेंसे रिमयाने अपना सिर ऊँचा किया। मैंने भूआकी लाठी लिपा दी। भूआ उसके पास गई श्रीर मेरे नामपर गालियोंका सर्व स्तोत्र पाठ शुरू किया। उसे खुड़ाया श्रीर उस दिन रिमयाको श्रीर दिनसे डबल महा पीनेके लिए दिया गया। गरज़ यह कि टोटेमें कोई नहीं रहा!"

# दूसरा परिच्छेद

## विद्याध्ययन और शैशवकी कीडाएँ

जिस कुलमें प्रोहिती पैतृक व्यवसाय था, वहाँ परिडताऊ ढंग-ढबका गऊपन, दब्बू स्वभाव, विनीत शील, विद्या-बोिमल मौन, स्वार्थ-लब्ध दैन्य श्रीर 'पीपल का करिहै पीत नीम सुँ' वाली उदासीनता वंशके श्राभुषण बनकर घरसे बाहर चमकते हैं। जो पैतक निकासी पारिवारिकताकी रह्मा के निमित्त प्रतिवाण सशंक रहती है, उसकी गति अपने पैर स्वयं बाँधनेमें हर्षित होती है। पर जिसे यशकी गुद्गुदी घरकी छतपर चढ़कर दुसरोंके घरमें भाँकनेका स्रानन्द देती है स्रौर गाँवसे बाहरकी चौहदीको नापनेकी हविश भरती है वही हर प्रश्नपर पैर स्त्रागे बढानेका विवेक पके फल-सी तोड़कर लाया करती है। यह शिश जिस खानदानमें कुलरत्न बनकर पैदा हुआ था, वहाँ दो हाथ बढ़कर स्थिति थी। विवेकको एक पलुड़ेपर रख-कर चतुर्वेदियोंके दसरे पलड़ेके बटखरे प्रचएड ब्राह्मणत्वके हुन्ना करते। भारिकी-स्थानकान बाबईमें जितना ही अपनी विद्याके लिए प्रसिद्ध रहा. उतना ही अपनी हदता श्रौर लड़ाई-भगड़ेके लिए भी प्रसिद्ध रहा। इस परिवारके लोगोंसे जमींदार भी पनाह माँगते श्रीर पुलिसके प्रजा-दलन कार्यमें रकावट होती रहती। पुराने दङ्गसे श्राप देनेमें तो नहीं. सबको सीख सिखानेमें ही उनका पहला त्र्यानन्द निहित रहता था।

उदाहरसार्थ, एक बार किसी पड़ोसीके मकानके एक दरस्तपर हरियल पत्ती बैठा था। पुलिसके सब-इन्सपेक्टरने उसे मार लिया। यह एक अनहोनी घटना थी। किसी ब्राह्मणके घरके निकट बीवकी हत्या की गई थी। धार्मिक भावना ख्रोंको जैसे यह जानबू भकर चुनौती दी गई थी। चतुर्वेदी-परिवारके पड़ोसकी यह घटना तो किसी भी हा बतमें मौन चुप्पी पी ही नहीं सकती थी। इस घटना को लेकर मुक्कदमा चला ख्रौर उस पुलिस सब-इन्सपेक्टरको नुक़सान पहुँचा।

''दूसरी घटनामें, पिताजी श्रीर जमींदार-पुत्र गाँवके बाहर माड़ोंपर खेल रहे थे कि दोनोंमें ठन गई श्रीर लड़ाई हो गई। उसका नतीजा यह हुश्रा कि जमींदार-पुत्रकी टाँगे पकड़कर घसीटते हुए गाँवकी तरफ पिताजी लाने लगे। चूँकि बाबई कुछ रेतीली बस्ती है, इसलिए जमींदार-पुत्रको श्राधिक चोट न श्रा पाई। पर स्थिति बिगड़ती, इससे पहले लोगोंने दौड़ कर जमींदार-पुत्रको बचा तो लिया, किन्तु दोनो घरोंमें लड़ाई ऐसी रही कि दोनों परिवार एक-दूसरेको बहुत सालोंतक शत्रुकी तरह देखते रहे।

"पर, जमींदार-घरसे शत्रुता ठन जानेपर भी, जब श्रीमद्भागवत या कोई श्रीर कथा होती, तो गाँवके श्रीर श्रन्यान्य इलाक़ोंके इतने श्रिष्ठ लोग उन कथाश्रोंमें शामिल होते कि जैसे गाँवमें सर्वाधिक लोकप्रिय केवल चतुर्वेदी ही थे। श्रीर इन्हीं कथाश्रोके कारण पं० छोटेलाल श्रीर पं० वंशीधरका दूरके इलाक़ों तकमें श्रद्धा और प्रभावका खूब बोलबाला रहता और गाँवके छोटे-मांटे मामलों-फ़ैसलोंमें तथा मन्दिरोंके निर्माण और उनकी जायदादकी व्यवस्थामें पं० छोटेलाल श्रीर पं० वंशीधर श्रद्धिक पूछे जाते।"

ऐसे परिवारमें बालक माखनलाल जिस निर्मय सूफ्त-बूफ्त और उद्दंडी नटखटपनकी करत्तों करने लगा था, उससे उसके पिताको चाहे अधिक हर्ष न हुआ हो, पर उसके बाबाओं (ताऊओं) को अवश्य बालक की इन करत्तोंपर दूसरे तौरसे सोचनेके लिए कभी बाध्य न होना पड़ा।

जिस प्राइमरी स्कूलमें पिताने प्राथमिक शिच्चा पाई थी, वहीं माखन-लालको प्राइमरीमें बैठा दिया गया। श्रव तक श्रोनन्दलाल चतुर्वेदी सर- कारी नौकरी पा गये थे श्रौर इस नौकरीमें मेधावी श्रध्यापकका श्रर्थ यही या किवह स्थान-स्थान मेजा जाय श्रौर गाँव-गाँव के श्रनुभव दूसरे गाँव-गाँव बाँटता फिरे। जिस समय माखनलाल होशकी पहली किरणों पा रहा था, उस समय उसके पिता छिदगाँवकी शालामें प्रधानाध्यापक थे। उनके मन की चाह श्रवश्य थो कि बालकको श्रपनी श्राँखोके श्रागे रखकर शिचित किया जाय, पर बालकके बाबा श्रौर भूश्रा उसे बाबईमें ही रखनेके पच्चमें थे। श्रिधिक फजीहत उसकी शरारतोंसे न हो, इसीलिए शिचा देनेके उद्देश्यसे तो इतना श्रिधक नहीं, बिलक कुछ बन्धनमें पड़ जानेके ख्यालसे उसे स्कूल भेजा गया था। लेकिन भूश्रा श्रौर बाबाश्रोंके लाड़से सराबोर बालक भला प्राइमरी शालाका बन्धन पहले ही च्चण कैसे स्वीकार कर लेता?

उन दिनों बाबई ही नहीं, समस्त प्रदेशोंमें विद्याका पठन-पाठन विद्यार्थियों के लिए श्रौर श्रध्यापकों के लिए एक श्रवर्णनीय सरदर्द था। पाठ शाला तब चल पाती थी, जब वे घर-घर जाकर विद्यार्थियों को पकड़ कर ला पाते थे। इसलिए गुरुको पहले शालामें जाने की श्रावश्यकता नहीं थी, विद्यार्थियों को डरा-धमकाकर, कान पकड़ कर, कठोर दण्ड से भयभीत कर घरसे लाते थे। श्रौर उन्हें ऐसे सख्त नियंत्रणमें बाँधकर रखते थे कि वे चाहें तो भी पाठशाला जाने के लिए हर हालतमें विवश तो रहें ही। माखनलाल श्रौर उसका साथी प्यारेलाल गुरु पढ़ें कम, स्कूलमें से गैर-हाज़िर श्रधिक रहें। श्राखिर स्कूलके चपरासी शेखजीने एक दिन यह काम श्रपने जिम्मे लिया कि वह इन दो बालकों को जहाँ भी हों, ढूँढ़ कर लाये। उस शेखज़ीसे बच्चे थर-थर काँपते थे। यही बात नहीं, हेड मास्टरको छोड़ कर, श्रम्य श्रध्यापक व मानीटर भी भयभीत रहते थे। न जाने वह कत्र, किसीको भी ठीकसे पढ़ाने में श्रसावधानी बरतने के कारण डराध्यमका या श्रपमानित कर दे। शेखजीको पता चला कि माखनलाल श्रौर उसका साथी तो गाँवके बाहर जो तालात्र है, उसमें नहा रहे हैं। वे

उसमें दिनके सबसे श्रिधिक घर्राटे नहाया करते हैं, यह दूसरी सूचना मिली। शेंखाजीने शायद यही सोचा कि इन बचोंका, दूसरे बचोंकी तरह श्राखिरी इलाज करके ही दम लेना है। तालाबपर जो पहुँचे तो मन्दभागी श्रोर मन्दबुद्धि पेड़े-पेड़िये (भेंसके बच्चे) वे जल-बिहार तो क्या कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। शेंखाजीने तुरन्त ही यह तय किया कि बिना पानीमें उतरे इन बालकोंको चंगुलमें नहीं किया जा सकता। श्रीर श्राज इनका इलाज कर ही डालना है। श्रापने लम्बा कुरता पहन रखा था, इसलिए पाजामा उतार तालाबके ऊपर ही रख देनेमें श्रापकों कोई एतराज नहीं लगा। पाजामा भींगनेसे बच जायगा, कुर्ता इतना लम्बा है ही कि उससे लाज दँकी रहेगी। श्रापने पाजामा उतार पानीमें प्रवेश किया। उधर शेखाजीने जिन्हें कुन्दबुद्धि समक्ता था, वे तीच्एाबुद्धि बालक निकले। शेखाजीने बायेंसे जो प्रवेश किया तो बालकोंने दायें वह डुबकी लगाई कि पलक कपकते पानीके श्रन्दर हीसे सीधे तालाबके तथ्यर पहुँचे, तालाबपर चढ़े श्रीर पलक कपकते ही माखनलालने श्रपने छोटे-छोटे पैरोमें शेखाजीकी पजम्मी भी चढ़ा ली श्रीर पार बोले!

श्रव तालाव खाली है और शेखजी जहाज पंछीकी तरह चारों-श्रोर नजर दौड़ा रहे हैं कि हरामखोर बालक कहाँ गायव हो गये है ? जब हूँ इन्दूँद्कर थक गये तो हारे-पिटे-से बाहर निकले कि श्राखिर भागकर जायेंगे कहाँ ? अभी शेखजीका लम्बा हाथ उन्हें श्रासमानकी बाँहोंसे भी पकड़ लायेंगा । हाय, तालावपर जो पहुँचे तो पजम्मी गायव । श्रव तो शेखजी मुनमुनाकर जो जड़वत् से हुए तो रो-से श्राये । क्या करें । इस नंगी हालतमें कहाँ जायँ ? मजबूर, श्राहत, वहीं श्रपने कुतेंंसे श्रपनी टाँगोंको दँकते हुए बैठ गये । जब गाँवकी श्रीरतें तालावपर श्राई तो श्रापने उनसे हाथ जोड़कर श्रज की कि वह नन्दलालका छोकरा मेरा पजम्मी ले भागा है, जरा उसके घरपर कह कर मिजवइयो ।

गाँवभरमें खबर फैली। एक विनोद-हास्यसे सभी भर उठे। शेखजी

का पजम्मा तालावपर भिजवाया गया। शेखजीने तव जाकर उसे पहना ...

दूसरे या तीसरे दिन माखनलाळकी पिटाई हुई या क्या हुन्ना, यह यहाँपर खास ग्रहमियत नहीं रखता। पिटाई स्कूलमें जहाँ तवेसे उतरी रोटीकी तरह चूल्हेकी न्नागमें सेंकनेकी मानिन्द ज़रूरी समभी गई हो, वहाँ पिटाईका पुरन्नसर जोश सोडावाटरके खुळने-सा नहीं रह जाता, वह बस हो जाता है मजबूरीमें धूपमें रखें मटकेका गरम पानी पीकर जीवित रहनेका दयाई, पर श्रर्थहीन एक एकांकीभर।

गाँवके बालकोंकी पिटाईका एक दूसरा ऋर्थपूर्ण ऋर्थ भी होता ही है। गाँव सीमित श्रीर गिनी-चुनी र्वासोका जैसे एक छोटा खिलहान है। हर ग्रामीणकी कोशिश यही रहती है कि उसका बालक पिटकुट कर भी आखिर यह सीख जाय कि उसे ऋपनी टाँगोंमें पंख बाँधकर गाँवके दायरेसे बाहर उड़नेकी हिबश मनमें न लानी चाहिए श्रीर इसी गाँवमें जीवन बसर करनेका शऊर सीखना चाहिए। पढ़ाया-लिखाया तो इसिलए जा रहा है कि वक्तृपर हाकिमके सामने ज़रा दो बात कर सके। वरना तो इस भोंपड़ेमें पढ़ाई क्या खाकर सिर ऊँचा उठा सकेगो। इस छोटेसे भोंपड़ेमें तो घुसते ही श्रीर बाहर निकलते ही ऋगर सिर न भुकाया जाय, तो सिरपर लगी बल्लीसे सिर फूटनेकी नौवत हर घड़ी हाज़िर रहती है!

पर माखनलाल पिटाईमें पक्के । घरपर पिटाई हो श्रीर स्कूलमें पिटाई हो, तो उससे चमड़ीकी पक्काई श्रीर रॅगाई होती चली गई, पर नटखट-पनमें फ़र्क न आया । जब श्रीर काम न हो, तो तालाबके नीचे गाँवकी हहीपर ही ऊँचा पीपलका पेड़ । उसके नीचे श्रपने साथियोंकी टोली जमाये गोलियों श्रीर गिट्टियोंका खेल चलता ही रहता था । सिर मुकाकर जीवित रहनेकी नौवत क्या है श्रीर किस तरह सीखनी है, ये सब बातें उसके ज्ञहनमें समा न पाई थी।

बाबई भोपालसे त्राठ मील दूरीपर बड़ा मार्केट था। वहाँ सभी चीज़ें

विकने आती थीं। श्रीर रुईका तो इतना बड़ा बाज़ार था कि रुईके तगड़ों (बोरों) का देर इस बाज़ारसे उस बाज़ार तकके खुले स्थानोंको पाट किये रहता था। बालक माखनलाल श्रीर उसके साथी उन तगड़ो-पर ही खेलते हुए एक बाज़ारसे दूसरे बाज़ारमें पहुँच बाया करते थे।

बाबई गाँवसे सात मील दूर, मध्य रेलवेका बागड़ा स्टेशन था,जिसका नाम अब बागड़ा-तवा हो गया है। वहाँ स्टेशनको सामने श्रीर दायें स्तपुडाकी एक सबल पर्वतमालाने आवृत कर रखा है। उस पर्वतकी घाटियोंके बीचसे निकली हुई नदी तवा है, जिसका पाट बहुत चौड़ा है। श्रीर कछ स्थानोंपर तो उसका पाट छः फर्लांगसे भी श्रिधिक है। जब तक तवा घाटियोंके बीचसे बहती है. उसका अन्तराल निरवलम्ब नहीं रहता । पहाडोंकी कराल काल-सी जिह्वाएँ इस नदीको जैसे ऋपनी रक्तवाहिनी मानतो हुई, उसकी रज्ञाके निमित्त जबड़े खोले सतर्क रहती हैं। रेलकी बात तो ख़ैर दूसरी है, उसने पहाडोंकी ख्रौर पर्वतमालाओं की श्रीर उसकी कन्दराश्चोंकी और पातालदर्शिनी घाटियोंकी श्रलंघ्यता तकको श्रपनी एकमेव, एक स्तर गतिसे निरस्त्र बना दिया है-और उसकी भयावहताको रेलको खिडिकयोंसे अभयप्रदायिनी दृश्य-प्रियताका रूप दे दिया है। पर गगनचुम्बी नम्न वच्चको स्त्राकाशको नीलिमासे स्नान कराते हुए पर्वतमालात्र्योंकी चट्टानें, जब हिंख पशुत्र्योंसे रिवत, अपनी शुचिताकी उच प्राचीरोंमें किसी उद्धत-स्वभाव, उच्छङ्कल अनुरक्त बालकको मौजमें देख लें तो क्या उसे अपनी नीरव भयंकरता तकसे भाग जानेके लिए विचलित न करें। जब दो बित्तेके गाँव बाबईके एक बालिश्तमर बाजार श्रौर श्रन्य संकुचित स्थानोंपर किसो नई घटनाके मूल श्रिमनयका अवसर हाथ न लग पाता तो बालक माखनलाल अपने एक-दो साथियोंको लेकर वहाँ रेल-पुल श्रौर बोगदाके श्रास-पास भाग जाता। मौज्की-मौज श्रीर शामको घरके लोग ढूँढ़ते हुए श्रायें, उसका एक श्रान्तरिक मीठा सुख!

माखनलाल मात्र व्योमचारी काग्रज़का खिलौनाभर कैसे रह सकता था। उसके जीवनमें भी प्रकरण श्रा रहे थे, और उन प्रकरणोंको घटनाश्रोंका स्थूल रूप देनेकी धुन उसमें श्रजीव रूपसे श्राकुल बनी रहती थी। नटखट स्वभाव उस समय तक उसपर भारग्रस्त बना रहता, जब तक कि वह किसी-न-किसी घटनाको एक श्रनगढ़ी कहानी न बना लेता। शिच्लाकमके इस दौरमें बाल-सुलभ चपलता ही भोंपड़ों और टप्परैलोंको उस दुनियामें होशके नये मार्ग खोजा करती।

"जब मैं बाबईमें पढ़ता था, उन दिनों हरदौलका चरित्र गाकर सुनाने-वाले लोग बाबईमें भी थे। हरदौलका चरित्र बुन्देलखराडके घर-घरमें एक पवित्र कथाके रूपमें स्नावाल-चृद्ध-नारीको कराउस्थ है, स्नौर उसे बार-बार सुनना सबको प्रिय लगता है। आल्हा-ऊदलके छुन्दोंमें जब हरदौलका चरित्र गाकर सुनाया जाता, तो मैं बड़े चावसे सुनता।

"हरदौलके नामपर जिस तरह बुन्देलखरड भरमें दो बड़े-बड़े बहुत ऊँचे श्रीर काफ़ी मोटे खम्भे भिन्न-भिन्न गाँवों और क़स्बोमें गड़े होते, उसी तरह बीच बाज़ारमें बाबईमें भी गड़े थे। उस स्थानको गाँवके लोग 'वीरबज्ब,' कहा करते।

"जबसे हरदौल-चिरित्र मैंने सुना, मुक्ते श्रौर मेरे साथी कुछ विद्या-थियोंको लत लग गई थी कि हम वीरबब्बूके खम्मोंपर ऊँचे-से-ऊँचे चढ़नेका यत्न करें। पर पूरी ऊँचाई तक हममेंसे कोई चढ़ नहीं पाते थे। थोड़े बहुत चढ़कर नीचे फिसल श्राते थे।

"किन्तु, आखिर मैं एक दिन ऊपर तक चढ़ता ही तो गया और सबसे ऊपर जा पहुँचा। पहुँच गया तो जाकर जमकर बैठ भी गया। सफलताकी घोषणा उसी तरहसे हो सकती थी! इसी बीच मेरी भूत्र्याको ज्योंही यह पता चला, वे दौड़ी हुई ब्राई और मुफे नीचे ब्रानेके लिए उन्होंने कितना नहीं मनुहारा। मेरे दादाजी भी इस समय तक स्थलपर ब्रा चुके थे। जब मैं नीचे उतरा, ब्रौर घर पहुँचा तो माँने देखा कि वीर-

बब्बूपर लगे गेरू-रंगसे मैं अपने सब कपड़े खराव कर ले आया था। बस, मॉने मेरी सफलताका यह प्रसाद दिया कि मेरे इस प्रमादपर मुक्ते खब ही पीटा!

"पात्र बननेका स्वभाव मुक्ते बचपनसे ही हाथ लग गया। बाबईमें मृसिंह मन्दिरके सामने जो मैदान था, वहाँ और दिन तो हाट-बाज़ार लगता, पर रामलीला ख्रोंके दिनों में रातको सार्व जिनक रामलीला एँ होतीं। पात्रोंको तो चौपाइयोंके अर्थ रटा दिये जाते। तखतेक सामने वाद्ययन्त्र वाले स्वर और लयके साथ चौपाइयाँ पढ़ते जाते और उसका अर्थ भी बखानते जाते। जब मैं बाबईमें प्राहमरी शाला में था, तब वहाँ के ताल्लुके-दारोंके पुत्र पं॰िकशोरीलाल जी राम बनते और मैं लच्मण बनता और कभी मैं राम बनता और वे लच्मण बनते। क्योंकि किसी वर्ष लम्बाईमें वे एक इंच ऊँचे हो जाते, किसी वर्ष मैं लम्बाईमें बढ़नेकी बाजी मार लेता।

.... े पात्र-स्वरूप स्वांगी बननेके कारण रातका जागरण हो श्रीर मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाये तो मेरी भूआ कहें कि नज़र लग गई, श्रीर राईनोन उतारा जाय!

"बिहारीलाल पटवारी रामलीलाके संयोजक थे। वे जब बहुत नम्रता दिखाते, तब हमारो भूत्रा मुक्ते दूसरे दिन रामलीलामें अभिनय करने जाने देतीं। मानो वे रामलीलाको करनेके लिए अपने भतीजेको उधार देतीं।"

"पर वे रामलीलामें आकर स्वयं बैठी रहतीं और जब लोग जयजयकार करते या किसी कथोपकथनपर वाह-वाह करते, तब मेरी भूआ तिनके तोड़कर चुटकीमर धूल फेंक देतीं, जिससे कि मुक्ते नज़र न लग जाय।"

जब तक माखनलालको होशका पहला सुरूर आया, उसके पिता बदलीपर जा चुके थे। अब वे छिदगाँवकी शालामें नौकरी कर रहे थे।

छिदगाँव इरदा तहसीलका एक गाँव है। हरदासे १५ मील पूर्व खराडवाकी दिशामें बम्बई जानेवाली रेललाइनसे लगे-बँघे सीऊनी तहसील की सीमापर बसा है। यहाँकी जनसंख्या ११०० से ऊपर है। यहींपर गंजाल श्रीर मोराँ नदीका संगम है। पहले यहाँकी प्रकृतिस्थलीमें फैली हुई पहाड़ीधाराश्रोंकी गहन घाटियाँ प्रसिद्ध टगोंकी कोड़ास्थली थीं। वे तीर्थयात्रियोंका रूप धारणकर राहगीरोंको लूट लिया करते थे। यहाँपर ही वह प्रसिद्ध पत्थर शाहजूरी मिलता है, जिसपर चाँद श्रीर वृत्त श्रादिकी छुवि श्रंकित हुई मिलमिलाती है। यहाँपर प्राइमरी स्कूल श्रीर पोस्टश्राफिस है।

जब तक भूत्राका स्नेह-दुलार प्रबल रहा, माखनलाल बाबई ही में रहा। लेकिन श्रव उसकी उम्र व्यवस्थित रूपसे पढ़नेकी हो गई थी। पिताजी और माताजीने कुछ दिन उसे श्रपनी श्राँखोंके श्रागे पढ़ानेकी छूट ली श्रौर वह छिदगाँव बुला लिया गया। यहाँपर श्री नन्दलालजी स्वयं प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने अपनी श्राँखोंके नीचे, शौतानीसे भरे पुत्रको श्राखिर गम्भीरतासे शिचित करनेके लिए भर्ती कर लिया।

लेकिन बावई यदि माखनलालके शैशवका बिना होशका प्रकरण है, तो छिदगाँव उसके होशका जानबूभकर रचा गया परिच्छेद है। शिच्चा-क्रम उसका अवश्य एक दिशामें जहें पकड़ने लगा था। अध्यापक पिताकी प्रतिभा अपने संस्कार लेकर प्रकट हुई। माताका जो भी संचित संरच्चण मिला, उसने दुलारसे अधिक कर्तव्यकी परिधि उसके चारो तरफ खींच दी।

पर पिटाईका क्रम अनबूमे, अनजाने नियमित न रहा, तो अनिय-मित भी हुए बिना उससे न रहा गया""

# तृतीय परिच्छेद

# माता और पिताके प्रज्ञा-चज्जुओंका दृष्टि-दान

'पिताजी मेरी स्मरणशक्तिसे बहुत नाराज रहते थे। कारण यह था कि मुक्ते कोई भी पाठ बहुत जल्दी याद हो जाता था। यहाँ तक कि हिन्दीकी पहली क्लासकी पाठ्यपुस्तकके पाठ आज मुक्ते ६६ वर्षकी उम्रमें भी याद हैं। परन्तु बड़े पाठोंमें, स्कूल जानेके पहले यदि पुस्तक मुक्ते मिल जाती तो, मैं चीज़ोंको तुरन्त याद कर लेता। पिताजी ही हमारी शालाके प्रधानाध्यापक थे, श्रातः वे जब प्रश्न करते कल्लामें, मैं उनके प्रश्नोंके बराबर उत्तर दे देता। किन्तु उन्हीं प्रश्नको महीने डेढ़ महीने बाद जब वह श्रचानक पूछ बैठते, तो वे ही सीधे-सादे प्रश्न मुक्तसे न बनते, मैं उनके उत्तर नहीं दे सकता था।

"पिताजी मेरे खिलाड़ीपनसे नाराज़ होकर मुक्ते नियमित पाठ याद करनेमें लगाना चाहते श्रीर मैं समयपर याद करके प्रश्नोंके उत्तर दे देता। किन्तु विषयका ज्ञान मेरे पास कुछ न रह जाता। तब मुक्ते लगानतार पढ़नेमें लगानेके लिए पिताजीने यह उपाय किया कि जो तिथि वे विद्यार्थियोंकी परीज्ञा लेनेके लिए नियत करते श्रीर वह तिथि दो ढाई महीने पहिले बता देते, किन्तु जब परीज्ञाके १५ रोज़ रह जाते, तब वे मेरी सब किताबें छुपाकर रख देते। इसकी स्चना भी वे मुक्ते दे देते कि श्रभी पढ़ना है तो पढ़ लो, परीज्ञा तिथिके १५ रोज़ पहले तुम्हारी किताबें छुपा ली जायँगी। किन्तु मैं तो न पढ़ता, सो न पढ़ता!

"मैंने पिताबोके इस उपायका प्रति-उपाय दूँढ़ लिया था। मैं दूसरे लड़कोंकी पुस्तकें उनके घर जाकर पढ़ लेता श्रौर पिताबीकी परीचाके दिन सर्वश्रेष्ठ होकर पास हो जाता। पिताजी इसे श्रपनी सफलता मानते, श्रौर सोचते कि पुस्तक छुपानेका उनका नुख्खा कारगर हुआ।

"पाठ्यपुस्तकों के सिवाय श्रन्य पुस्तकें पढ़नेका मुक्ते सदा चाव रहा।
भूश्राको पुस्तकें पढ़कर मुनानेके लिए मैं बहुत देरतक बैठ जाता श्रीर बे
सब कथा-कहानियाँ मुक्ते याद रहतीं। यदि गाँवमें कहीं कोई कथा-वार्ता
होतो, तो मैं पहुँच जाता। इस तरह बाहरकी पुस्तकें पढ़नेका चाव
मुक्तमें बचपनसे ही पैदा हो गया था। श्रपनी पाठ्यपुस्तकोंमें तो मुक्ते
पंचतंत्रकी कहानियाँ मछी लगीं, जिन कहानियोसे कठिन श्रीर छम्बे-छम्बे
पाठ बनाकर उन पाठ्यपुस्तकोंमें दिये गये थे जो चौथी कच्चा (प्राइमरी)
में पढ़ाई जाती थीं। श्रीर जिन्हें पिएडत विनायकराव (सुपरिएटेएडेएट,
नार्मछ स्कूल, जबलपुर) ने बनाया था।

"छिदगाँवमें हमारा धर बाजारमें था। मकानके सामने इमलीका भाड़ था। मकानके बार्यी ओर मालगुजारकी गोशाला थी। श्रीर उसके पिछुले सिरेपर वह पाठशाला, जहाँ मैं पढ़ता था। छिदगाँवके मालगुजार भास्कररात जीके छोटे पुत्र केशवराव मेरे साथ पढ़ते थे। एक बार उनकी गोशालाके सामनेके मैदानमें मकई बोई गई। केशव मेरे पास श्राये श्रीर हम दोनोंने तय किया कि मकईके भुद्दोंकी चोरी की जाय। वहाँ जानेका एकमात्र मार्गया तो उस स्कूलको दीवारपर चढ़कर था, जो हम लोगोंके लिए बहुत ऊँची थी। या फिर हमारे मकानकी बागड़ लाइनपर था। मैं श्रीर केशव मेरे पिताजीके बाहर चले जानेके बाद मकईके बाड़ेमें घुस गये, किन्तु जब मेरी तलाश घरमें हुई तब हम लोग गोशालाकी श्रोरसे स्कूलकी दीवारपर ज्योंही चढ़े, उस समय हम दोनोंके पास मकईके भुद्दे थे श्रीर उधर स्कूलमें श्रखाड़ेके डबल बारका मुग्रायना करते हुए पिताजी खड़े थे—जिन्होंने हमें दीवालपर देख लिया, श्रीर हम लोग

चुपचाप, शिथिल होकर खड़े हो गये श्रौर मकईके भुट्टे हम लोगोंके पाससे गिर पड़े ।

"हम दोनोंको लेकर पिताजी मालगुजार भास्कररावजीके पास पहुँचे श्रीर वहाँ कहा, 'श्रापके मकईके भुट्टोंको चुराते हुए मैं दो चोरोंको पकड़कर लाया हूँ।'

"मालगुजार क्रोधित होनेके बजाय, प्रसन्न होकर मुफ्तेसे बोले, 'एक भुट्टा छीलो स्त्रौर गिन कर बतास्रो कि उसमें कितने दाने हैं।

"पिताजी बीचमें कहे जा रहे थे कि ये स्नेह ख्रौर क्रपाके हकदार नहीं हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए।

"भास्कररावजीने कहा, 'जरा ठहरिये।'

"मैंने भुट्टा छीला तो पता चला कि हम छोगोंने जिल्दी तोड़ लिये, उनमें दाने पड़े ही नहीं थे। हम अपने कार्यसे बहुत दुःखी हुए। क्योंकि जब हम लोग छोड़ दिये गये तो हमने इस बातका दुःख नहीं मनाया कि हमने चोरी क्यों की, किन्तु इस बातका दुःख हुआ कि विना दाना पड़े हुए भुट्टे चुरानेके लिए हम लोगोंने इतनी जहमत क्यों उठाई ?

"मेरा श्रीर केशवरावका साथ कच्चामें बराबर बना रहा। कभी वे प्रथम श्राते श्रीर कभी मैं। किन्तु हम दोनों पिताजीकी श्रदालतमें सदा दर्गडके पात्र बने रहते। क्योंकि उनका इल्जाम रहता कि तुम लोगोंको चित्रिक रूपसे पाठ जल्दी याद हो जाता है, किन्तु तुम लोग मेहनत नहीं करते। बस, यही कारण उनकी नाराजीका रहता"

"हमारे मकानके सामने बाज़ार था। सामने ही कुछ शिकारी कही जानेवाली जातियोंकी भोपड़ियाँ थीं। बीचमें बाज़ार लगता था। श्रौर उसके दूसरे सिरे पर एक कुम्हारका मकान था, जिसकी गाँवमें बहुत प्रतिष्ठा थी। उस मकानसे लग कर मालगुज़ारके जमादार विलायत खाँका मकान था। उनका लड़का नजरश्राली मेरे साथ पड़ता था। वह कदा- चित् मुभसे एक साल स्त्रागे था। नजरस्रलीको गतकाफरी सिखानेके लिए रेलवेके एक चौकीदार स्त्राया करते थे। वे भी मुसलमान थे। सारे गाँवमें वे उस्ताद कहे जाते थे। त्योहारोंपर वे कभी-कभी शराब पीते थे स्त्रीर उसके बाद भुने हुए चने खाया करते थे। मेरी भूस्रा नजरस्रलीके साथ मेरा खेलना पसन्द नहीं करती थीं। किन्तु पिताजी गतकाफरी सीखनेके लिए मुभे नित्य नज़रस्रली श्रीर उनके उस्तादके पास भेजते थे। गतकाफरी सीखनेके लिए मालगुज़ारके यहाँके स्त्रर्थात् केकड़े परिवारके कुछ छड़के भी नित्य उस्तादके पास स्त्राया करते थे। स्त्राज भी जब रेलगाड़ीसे मैं टिमरनीसे स्त्रागे बढ़ता हूँ तो उस्तादकी चौकी, गाँव तथा गंजाल नदी रेलकी खिड़कीमेंसे देख लिया करता हूँ।

"नज़रश्रवीके पड़ोसमें कवारकी दुकान थी। कलारकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पत्नी गिलसिया कलारिन ठेका लिया करती थी। उसका छोटा लड़का द्वारका मेरे साथ पढ़ा करता था। गिलसियाकी दुकानमें नमक, गुड़, शक्कर आदि काफ़ो वस्तुएँ भी मिलती थीं। कभी-कभी द्वारका श्रपनी दुकानसे नारियल चुरा लाता। मैं श्रपने घरसे गुड़ निकाल ले जाता श्रौर गाँवके कुछ लड़के श्रपने-श्रपने यहाँसे चीज़ें निकालते। इमलोग विमान सजाते, उसमें कृष्णकी मूर्ति बैंटाते। बाजे बजाते हुए नालेपर जाते श्रौर फिर प्रसाद बँटता!

"कितनो ही बार तो घरकी चीज़ें इतनी तादादमें हमलोगोंका महा-प्रसाद बन जातीं कि मेरी माँ खीज उठतीं श्रीर बहुत कोसतीं। जब पिताजी संध्याके समय श्रपने परम मित्र नारायण बढ़ईके श्रागनकी मुँडेरपर बैठकर रामायणका श्रर्थ बताते जाते, तथा उनके पुत्र श्रीर शालामें छोटी क्छासोंको पढ़ानेवाले मानीटर शिवचरण रामायण पढ़ते जाते, तब छोग बढ़े चावसे श्रीर श्रद्धासे रामायण सुननेके लिए श्राते।

''चुटकुले, उपमा, छोटी कहानियाँ, मुहावरे त्र्पौर उक्तियाँ मेरे पास त्रिधिकांशर्मे स्रपने पिताजीकी ही दी हुई हैं। वे जब गाँवमें स्रूपने किसी परिचितसे बात करते, तब इन चीज़ोंका उपयोग किया करते श्रौर कुत्इल वश लगातार सुननेके कारण वे मुक्ते याद रह जातीं।

"कस्त्राबाई मुक्तसे लगभग छः वर्ष छोटी है। मेरे जन्मके बाद एक लड़का जिसका नाम मिश्रीलाल या और एक लड़की श्रौर हुई थी। कस्त्राबाई यद्यि माँकी चौथी सन्तान थी, किन्तु यों हम घरमें पीठपाँव कहलाते थे। कस्त्रा छोटेपनसे ही मेरी छोटी-मोटी बातोंकी शिकायत माँ श्रौर पिताजीसे कर देती थी। परिणामस्वरूप में घरमें काड़ें खाता, गालियाँ खाता और कभी-कभी पीटा भी जाता। किन्तु मेरी श्रदालतमें विवेक क्यों होने चला। मैं कस्त्राकी हर हरक़तपर पिताजी श्रौर माँकी गैरहाजिरीमें खूब पीटता। वह श्रपना सप्तम स्वर छेड़ते हुए जब माँ या पिताजीके पास जाती तब मैं घर ही नहीं जाता। किन्तु जब माँ या भूश्रा लाठी लेकर बेठे होते कि मैंने उनकी बिटियाको पीट दिया है श्रौर वे मुक्ते सज़ा दें, तब मैं उन्हें किसी काड़पर चढ़ा हुश्रा मिलता। श्रौर बजाय लाठी मारनेके वे हाथ जोड़कर मुक्ते नीचे उतर श्रानेको कहतीं।

"एकबारकी बात है, मेरी यही बहन कस्तूराबाई कोई डेढ़ वर्षकी होगी, मैं कोई आठ वर्षका। माँ मुक्तसे कह गई कि मैं नदीपर जा रही हूँ, लड़कीको बुखार है। तेरे पिता स्कूल गये हैं। तू खटियापर ही बैठे रहना, कहीं जाना मत।"

"मेरे लिए तो यह सजा थी। ब्राखिर मैं खटियापर बैठा रहा। खटियाके नीचेसे निकली एक बिल्लो। मैंने उसकी दुम पकड़ ली ब्रौर बहनके ऊपर लटका दिया। बहन बहुत रोई-चिल्लाई उस बिल्लीको अपने ऊपर लटके देखकर। पर वहाँ उसका रचक कौन था?

"माँ जब ख्राई, तब बहन ने ख्रपनी तोतली बोली में मेरी सारी कार-गुजारी कह सुनाई। माँ ने काफ़ी ख्रच्छी मरम्मत की।

"थोड़ी देर बाद बहनको देखने वैद्यजी श्राये। उन्होंने कहा, 'इसके तो बुखार है ही नहीं! "बात यह थी, विल्लीके भयसे बहनको ख्र्व पसीना स्राया था स्रौर उससे उसका बुखार उतर गया था।"

# माखनळाळने होळी जळाई

किन्तु घरमें ही नहीं, गाँवमें भी कुछ ऐसी घटनाएँ माखनलाल और उसके गिरोहने रचीं कि श्रपने श्रापमें वे एक इतिहास ही हो गईं। महाराष्ट्रमें एक विशेष संप्रदाय हरिदास नामसे रहा है। वह केवल कथा ही एक विशेष लहजेमें, खड़े होकर कहा करते हैं। उनके साथ सदा मृदंग और तानपूरा भी रहता है। वे गा-गाकर कथा सुनाते हैं। उनकी श्राघी कथामें कथाका तत्त्वदर्शन निरूपित होता है , श्रीर श्राघी कथाको ने गाकर सुनाते हैं। महाराष्ट्रमें यह सम्प्रदाय बहुत ही बलवान रहा है। धार्मिक प्रन्थोंके ज्ञान तथा भक्तिके प्रसादको पौराणिक कथाश्रोंमें मिलाकर इस संस्था ने महाराष्ट्र देशके प्रामीणों तक पहुँचाया है। लोक जीवनने श्रपने बीच इनको प्रिय स्थान भी दिया श्रीर श्रपनी श्रदा भी उनके कार्योंके लिए श्रत्यधिक मात्रामें सुरद्धित रखी है। छिदगाँवमें भी एक हरिदास परिवार था। वह सहसा ही माखनलाल और उसके ततइएनुमा छत्तेके गिरोहको हाथ लगा बैठा। और वस…

"एक बार होलीके बहुत दिनों पहले, हमने होलीका डंडा भी गाड़ दिया ख्रीर उसके हर्द-गिर्द होलीकी लकड़ियाँ भी इकट्टी करनी शुरू कर दों। ये लकड़ियाँ जंगलसे तोड़कर कम लाई जातीं; होलीकी रसममें जिसकी छूट है, रातको घर-घरसे चुराई हुई लकड़ियाँ ही अधिक एकत्र की जातीं।

"उसी सिलिसिलेमें हम पं॰ हरिदासजीके यहाँ पिछ्रवाड़े उनके बाड़ेमें रखी कुछ लकड़ियाँ भी एक रात उठा लाये श्रीर उनको भी तरतीबसे होलीके डंडेके हर्द-गिर्द सजा दिया। जब हरिदासजीको पता चला तो उन्होंने दूसरे ही दिन श्रपनी बैलगाड़ी जोती श्रीर होलीके डंडेके पास पहुँच गये। वहाँ उन्होंने न सिर्फ श्रपनी लकड़ियाँ ही बटोरों श्रीर श्रपनी

गाड़ीपर लाद लीं, बल्कि इम जो दूसरे-दूसरे स्थानोसे बड़ी परेशानियोंके बाद लकड़ियाँ उठा कर लाये थे, उन्हें भी ऋपनी गाड़ीमें लाद ले गये। इमने यह देखा, पर चुप्पी लगा गये। हरिदासजीने सोचा कि इस तरह उनकी विजय हुई।

"इघर होली पास आती जा रही थी। अब सिर्फ़ उसके दो दिन रह गये थे। लेकिन होलीका डंडा निपट अकेला, बिन लकड़ियोंके सूना पड़ा हुआ जैसे हमें हमारे कर्तव्यकी याद पुकार-पुकार कर करा रहा था। इसी रात हम सबने मिल कर एक योजना बनाई। इस स्कीममें मालगुज़ारके लड़के बाबूराव और मेरी छोटो सेना शामिल थी।

"फाल्गुनमें गरिमयाँ शुरू होते ही लोग अपने घरोसे बाहर सोने लगते हैं। हरिदासजीके घरके बगलसे सड़क निकलती थी और सड़कके इघर माल्गुज़ारोंकी गोशाला थी। और इसी गोशालाके सामने एक रिसली या गोंदीका पेड़ था। इघर हरिदासजीके बाहेमें सड़कसे लगा ऐसा बाड़का फाटक था, जिसको आई-तिरल्ले बाँसोंको धाँधकर तैयार किया गथा था और जिसमें खोलनेके लिए तो एक तारका खाँचा था और दूसरी तरफ़ रस्सीसे जिसे एक खूँटेसे बाँधकर रखा गया था।

'पहले तो हमने गाँवमरके गघे इकडे किये। अपने मकानके सामने हिरदासजी और उनके परिवार-जन अलग-अलग चारपाइयोंपर सो रहे थे। उन चारपाइयोंके बीचमें इतनी जगह अवश्य थी कि उनमें एक-एक गधा खड़ा किया जा सके। पहले तो चुपकेसे हमने उनके बाढ़ेके दरवाज़ेका वह तार वाला खाँचा उठाकर खोला और चुपके-चुपके एक-एक गधेको उन चारपाइयोंके बीचमें लेजाकर खड़ा करना शुरू किया! पुरिकलसे पाँच ही गघे वहाँ ले जाकर करीनेसे खड़े किये जा सके। क्योंकि एक तो और जगह न थी और दूसरे यह डर भी था कि कहीं वे कम्बख्त गधे चीखना-चिल्लाना शुरू न करें, अन्यथा सारी स्कीमके ठप्प

होनेका डर था। इसलिए बाक़ीके गधोंको भगा देनेके स्रातावा दूसरा चारा न था।

"श्रव हम गोंदीके पेड़पर बैठ कर प्रतीच्चा करने लगे कि वे पाँचों गये चिल्लाना शुरू करें तो हमारा काम बने।" आखिर उनमेंसे एक गथा देंचू-देंचू चिल्लाया श्रीर उसके साथ दूसरे गये भी चिल्ला उठे। लेकिन गथा जब चिल्लाता है तो उसके साथ नाककी दिशा भागता भी है! पर उनको भागनेका रास्ता था ही कहाँ? वे चारपाइयोंको ही श्रपने पैरोंकी दुलत्तियोसे अस्तव्यस्त कर सकते थे। पर इससे पहले ही हरिदासजी श्रीर उनका घर भर जाग गया। हाबड़ ताबड़में जो उन्होंने बाड़ेका फाटक खोला तो वह खड़ाकसे नीचे गिर पड़ा। उसके खुळते ही हम लोग पेड़से कूद-कूद कर मालगुज़ारकी गोशालामें फाँद कर भागने लगे। हमें भागते देखकर हरिदासजी भी सपरिवार डंडा लेकर पील्ला करते हुए भागने लगे।

"हमने यह किया कि पहले तो छिदगाँवसे टिमरनी जाने वाली सड़क-पर भागना शुरू किया और उसके बाद रेलकी लाइनोंको लाँघ कर तूहरके खेतोंमें घुस गये।

"अब माजरा यह था कि हरिदासजीके साथ उनकी पत्नी श्रीर उनके बच्चे भी हम सबके पीछे भागे चले श्रा रहे थे। किन्तु हम तो उस खेतमें घुसकर छोटेसे रास्तेसे तुरन्त वापस लौट श्राये। खेतोंकी तूहर तब तक कटी न थी। और, वापस आकर हरिदासजीकी गाड़ी जोती और उसमें उनकी सारी खाटें, खेती वाला लकड़ीका सामान श्रीर जो भी लकड़ीका सामान हाथ लगा, फ्रीरन लादकर होलीके डंडेके पास जाकर सजा दिया। यद्यपि होलीमें श्रभी एक दिन बाक़ी था, पर हमने तो एक दिन पहले ही वह होली मनाई श्रीर उस सारे स।मानमें आग लगा दी!

"जब हरिदासजी अपने परिवारके साथ हारे-माँदे लीटे श्रीर उन्होंने स्रपने घर पर काफ़ी सामान ग़ायब पाया और साथमें ही ग़ायब पाई बैलगाड़ी श्रौर उसके बैठ, तो वे सभी दुवारा दौड़े हुए होलीके डंडेके पास पहुँच चुके थे। उस समय तक होलिका-दहनमें उनका तीन चौथाई सामान फुँक चुका था। अब, दौड़े हुए हरिदासजी मेरे पिताजीके पास पहुँचे। इस तरहकी बदमाशी माखनके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता था।

''बस, पिताजोने बेंत उठाई श्रीर मेरी कसकर मरम्मत की।

"पर, मरम्मतसे अधिक स्नानन्द तो, हम उस होलीके जलानेमें स्नौर हरिदासजीपर पाई गई विजयमें पा चुके थे। स्नौर जैसे तबलेपर हर संगीतका सम स्नाना ज़रूरी है, वैसे ही इस तरहकी दैनन्दिन पिटाई हमारे जीवनका उन दिनोंका सम थी।

#### **उद्ायमान कविकी जीवन-गाथा**

"ऐसे ही जीवनमें अनायास मेरे प्रारम्भिक, अटपटे लघु कविता-पुराणको एक घटना भूआके घर घटी। उन.दिनों मेरी भूत्रा होशंगाबाद ज़िलेके सिलारी गाँव रहा करती थी।

"एक बार मेरा स्वास्थ्य खराब हुन्ना। तो हमारी भून्ना जब आईं तो पिताजीसे बहुत नाराज़ हुईं। माँसे भी बहुत नाराज़ हुईं कि यहाँ लोग कितने लापरवाह हैं कि बच्चेकी कोई परवाह नहीं की गई। न्नीर भून्नाका यह हाल कि अपने भाई न्नीर भाभीपर जैसे उन्हें डाँटपूर्ण न्निधकारके प्रदर्शनका अवसर मिलना चाहिए। न्नीर, इस तरह एक बहाना जब उन्हें काफ़ी दिन बाद हाथ लगा, तो वे मुक्ते न्नपन जो नहीं थी।

"सिलारो छिदगाँवसे ४३ मीलकी दूरीपर है। भूआके घरकी रचना इस तरहकी है कि वह खपरैल था और उसके बीच एक श्राँगन था। उसके श्रास-पास काँटेकी बाढ़ लगी हुई थी। श्रन्दर जानेके लिए काँटेका ही एक फाटक था। भूआके घर खेती थी। छुः बैल थे। मेरे फूफाजी खेतीका काम देखा करते थे। उनका नाम था गगोशराम। बहें सीघे, देवतुल्य व्यक्ति थे वह।

"गाँवके सड़क-बीच जाकर, उस तरफ़ गाँवका मन्दिर था। उस मन्दिर के पुजारी थे परिडत धनीराम। उनके कोई लड़का न था, केवल एक लड़की ही थी द्रौपदी बाई। वे रिश्तेमें गरोशाजीके बड़े माई होते थे। गरोशारामजी कुछ पढ़े-लिखे थे, लिखा-पढ़ी कर लेते थे। किन्तु धनीरामजी निरन्तर।

"मन्दिरके सामने एक पीपल था। उसके नीचे हनुमानजीकी एक विशालकाय मूर्ति थी। पीपलके वृद्धपर कुछ काग्रज़ काँटीसे टॅंके रहते थे, जो उस गाँवके हाज़िर न मिलने वाले लोगोंके लिए श्रदालतके हुक्म या सम्मन हुआ करते। सिलारी गाँवकी यह खूबी थी कि गाँवमरमें यदि कोई चिछी आवे तो लोग पढ़वानेके लिए काशीराम भाटके पास जाया करते थे। गाँवमें और कोई पढ़ा-लिखा नहीं था।

''उन दिनों मेरी उमर कोई द वर्षकी होगी। एक दिन मेरी श्रौर पुजारीजीको लड़की द्रौपदीकी लड़ाई हो गई। रातको मैंने चुपचाप एक कविता लिखी श्रौर हनुमानजीकी मूर्तिपर चढ़कर एक काँटीसे पीपलमें लगा दी। कविता यह थी, जिसका श्रर्थ कुछ नहीं था, केवल तुकबन्दी थी—

धनीराम की पोली पाई, उसमें निकली द्रौपदी बाई। द्रौपदी बाई ने बिलाई खाट, उसमें निकला काशीभाट। काशीभाट की लम्बी दाढ़ी, उसमें निकला मुल्ला बाढ़ी।

"बस, इतना ही लिखकर पीपलपर काँटीसे टाँग दिया गया। दूसरे दिन, दोपहरको घासका गष्टा सिरपर लादे जब घनीराम पुजारी खेतसे लीटे तो उन्होंने एक नया काग्रज़ पीपलमें लगा हुआ पाया। उन्हें चिन्ता हुई श्रीर उन्होंने काशीभाटको तलब किया। मैं दुकुर-दुकुर अपनी भृश्राके घरसे काँटोंकी बाड़से भाँक रहा था। काग्रज़ पढ़ते ही उन्होंने घनीराम

पिंडतको भड़का दिया, उनसे बोले, ''काका, थारी तूँ तो जड़ सूं काट दीनी रे।''

"धनीरामजी का जो लह जमीनमें पड़ा था, उसे उठाकर वो लड़े हो गये। इसी बीच रास्तेसे निकलते हुए गाँवके बहुत नर-नारी एकत्र हो गये। मेरी भूत्र्या श्रौर फ़ूफाजी खेतमें गये हुए थे श्रौर मैं गायके बछड़ों के साथ खेल रहा था। काशीभाटको अपराधीका पता लगाते देर न लगी। उसने कहा, "ईशा खोटा करम तो ओ पारीबाईको भतीजो ही कर सके है।"

''धनीरामजीने ललकारा, 'कठै है माखन, सालाको माथा फोड़ नास्यूँ।''

"ज्यों ही आवाज़ सुनी, मैं मकानके दूसरे फाटकसे, मकानसे लगे हुए ज्वारके बढ़े हुए खेतमें पलायन कर गया। पं० धनीराम लष्ट लिये मेरे पीछे दौड़ रहे थे। ग्रव कविराज ग्रागे ग्रागे थे ग्रौर पं० धनीराम पीछे-पीछे! पास ही रेलसड़क जा रही थी। ज्ञरा कबड्डी लगाकर मैं ग्रागे बढ़-कर बायें रास्तेसे निकल भागा ग्रौर मुक्ते ऐसा करते कदाचित् पं० धनीराम देख न सके। पं० धनीराम ग्रागे भागते ही चले गये। ग्रौर, वे किस गाँव तक भागे होंगे, उसकी वे ही जानें!!

"मैंने तो रेल-सड़क पकड़ी श्रीर लीटकर सिलारी श्रा गया। जब मैं लीटकर श्राया, तो भुआ और फ़्रुफाजी श्रा चुके थे और शाम हो चळीथी।

"फ़्फ़ाजी यह घटना सुन चुके थे। सुक्ते देखकर उन्होंने बस इतना ही कहा, 'ऊँह, होता ही है। बच्चा ही है।'

"भूत्र्याने भी थोड़ा-बहुत डाँटा।

"किन्तु, इस घटनाको लेकर पं० गणेशराननी और घनीरामनीमें बोलचाल बन्द हो गई। श्रौर क्यान्क्या हुआ, सो मुक्ते नहीं माल्म। क्योंकि मूआ मुक्ते लेकर छिदगाँव चली श्राई थीं। "लोग कहते हैं, काव्यसे कीर्ति मिलती है। मिलती होगी! मेरे प्रार-म्भिक कार्व्योंने तो मेरी पिटाई ही कराई।

# ममत्वभरे आकर्षणकी पहली घटना

"अविणके महीनेमें छिदगाँवके मन्दिरमें 'नाम-सप्ताह' होता था। और छोटी उम्रका होते हुए भी मैं वैष्णवपदोंको नाम सप्ताहमें गाया करता था। मैं जिस दलके साथ पद गाता था, वे वहाँके मालगुज़ारके मुख्तार थे, मेरे पिताजीसे बड़े थे और पिताजी उन्हें छोटे भाईकी तरह मानते थे। यहाँ तक कि जब मैं खण्डवामें टीचर होकर चला आया तब उसी घरीवेके कारण वे कभी-कभी सभे देखने खरडवा चले आते। नाम-सप्ताह दिवाण भारतको एक विशेष संस्था है-जहाँ वर्षा प्रारम्भ होनेके पश्चात् आषाद् शुक्ल नवमीको सप्ताइ प्रारम्भ होता है और पूर्णिमाको समाप्त हो जाता है। इस नाम-सप्ताहमें न मन्दिरमें जलाया गया दीपक चौबीस घंटे बुभता है, न चौबीस घंटेमें भजन एक ज्ञणके लिए भी बन्द होता है। उस समय भजनका क्रम नित्यके हिसाबसे लोगोंमें बाँट दिया जाता है। भजनके बँटे हुए क्रमको पहरा कहते हैं। इसी प्रकारके एक पहरेमें नौ बजेसे बारह बजे दिन तथा नौ बजेसे बारह बजे रात्रिको मैं भी नाम-सप्ताइमें भजन गाने जाने लगा। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, पहरा नारायणराव मुख्तारका था, जो दीवानजी कहलाते थे। वे पहरेमें भजन गानेपर मुक्ते नित्य उत्साहित करते । गाँवके नर-नारी रात भर बड़ी तादाद-में बैठकर पहरेके भजन सुना करते । हमारे पड़ोसमें थोड़ी ही दूर नारा-यण नाई रहता था। हम अपने गाँवकी भाषामें उसे नरान नाई कहते थे। और ग्रामीण पारिवारिकतामें मैं त्र्यौर हमारे घरके सब छोटे बालक उन्हें नरान काका कहा करते। एक दिन बारह बजेका पहरा करके मैं मन्दिरसे लौट रहा था। मेरे आगे कुछ दूरपर, दो लड़िक्याँ नर्मदी अौर उसकी छोटी बहन जा रही थीं कि एक साँपने छोटीको काट लिया।

संद्वेपमें समाचार मालूम किया। छोटीको कन्वेपर उठाकर मैं उसके घर ले गया। नर्मदी पीछे-पीछे रोती चली ब्रा रही थी। लोगोंकी बड़ी संख्या एकत्रित हो गई। मैंने जब छोटीको उतारा, उसके परिवारके लोग उप-चारमें लग गये। वे ऐसे दिन थे—िकसी एकके यहाँ संकट आनेपर गाँवके लोग किसी व्यक्तिको संकटमुक्त करनेमें सहारा देते थे और उसके लिए दौड़-धूप करते थे। इस विषयमें पटेल, पटवारी, स्कूलमास्टर तथा गाँवके किसान सब साथ देते थे।

"उस लड़कोको बचानेमें भी इसी तरह गाँव भरने साथ दिया, किन्तु उसी दिन रातमें लड़कीकी मृत्यु हो गई।

"अब नर्मदीकी विधवा माँ तथा नर्मदीके प्रति मेरे माता-पिताकी स्वा-भाविक सहानुभूति बढ़ गई।

"एक बारकी बात है कि मेरे पिताजी मुफ्ते साथ लेकर कुछ पाठ्य-पुस्तकें तथा ख्रन्य सामान खरीदनेके लिए छिदगाँवसे हरदा गये। यों कुछ सामान तो टिमरनीमें मिल जाया करता था, टिमरनी छिदगाँवसे चार-पाँच मील ही थी। किन्तु जब अधिक बड़ा बाज़ार करना होता था, तब गाँवके निवासी हरदा जाया करते थे। तिसपर पाठ्यपुस्तकें तो केवल हरदामें ही मिलती थीं। यद्यपि हरदा टिमरनी गाँवके बहुत नज़दीकसे जाना होता है, किन्तु जिन्हें हरदा जाना आवश्यक होता है, वे हरदा जाते हैं।

"सो पिताजी, गाड़ी-बैल लेकर हरदा गये। मैं साथ था। जिस किसान के बैल थे, वह गाड़ियाँ हाँक रहा था। हरदा पहुँचकर दुर्घटना यह हो गई कि खूँटेपर बँधा हुन्ना एक बैल छूटकर भाग गया। जहाँ तहाँ दूँडा, उसका पता ही न चला। तब किसान को पिताजी के छुट्टी दे दी कि जहाँ मिले, वहाँ से उस बैलको दूँड़े। पिताजी का विश्वास था कि दो-चार घएटों में किसान लौट न्नाया। इधर शहरका खर्च गाँव के खर्च से हतना अधिक होता है कि गाँव का साधारण व्यक्ति शहर में दिन बितान की न्नाधिक हिम्मत नहीं कर सकता। अतः जब आधी रात गुज़र गई, तब उसके बाद,

एक तरफ़ बैल जोतकर तथा दूसरी तरफ़ हम बाप-बेटे गाड़ीमें जुतकर छिदगाँवकी तरफ़ चले।

"यद्यपि छिद्रगाँव हरदासे १२-१३ मील था, याने गाँवकी भाषामें छः कोस, जिसका अर्थ कभी-कभी १८ मील तक भी होता है! किन्तु हरदाकी लजासे बचकर हम लोग चोरी-चोरी गाड़ी लेकर चले। रास्तेमें पुलिस-वालोंने टोका और कारण मालूम होनेपर अत्यन्त सहानुभूति दिखाते हुए हम लोगोंको आगे जाने दिया। मैं यह सदैव देखता था कि पिताजीकी भाषाका प्रत्येक व्यक्तिपर बहुत प्रभाव पड़ता था। गाड़ी घसीटते-घसीटते हम लोग ३ मीलके लगभग निकल आये। और एक गाँवके निकट आकर सड़कपर लगे हुए भाड़ोंके निकट गाड़ी खड़ी कर दी। पिताजीने कहा कि उस गाँवमें नर्मदी व्याही है। यह वही नर्मदी थी, जिसकी बहनको साँपने काट खाया था। पिताजी नर्मदीके परिवारमें दूसरा बैल लानेके लिए चले गये। मैं गाड़ीकी रत्तामें खड़ा रहा। जब पिताजी बहुत देर तक नहीं आये, तब मैं चिन्ता करने लगा। किन्तु इतने हीमें पिताजी आ गये और उन्होंने बताया कि नर्मदीका पित स्वयं बैल लेकर आ रहा है।

"िकन्तु नर्मदीके पित खाली हाथ आये और उन्होंने मेरे पिताजीसे आज्ञा मांगी कि वे मुक्ते दूध पीनेके लिए मेज दें। पिताजीने कहा कि यह सबेरे दूध तो नहीं पीता। तब नर्मदीके पितने अनुनय-विनय करके मुक्ते साथ ले लिया। मैं जब घर पहुँचा तब नर्मदी सिसक-कर खूब रोई और वह इतनी अधिक बातें करने लगी कि वे बातें खत्म ही नहीं होती थीं। मुक्ते लगा, कि साँपवाली घटनाका नर्मदीपर बहुत गहरा असर पड़ा है। यद्यि उस घटनाको दो-तीन वर्ष हो चुके थे।

"मेरा भी उसके घरसे उठनेको मन नहीं कर रहा था। मैं यह भूल ही गया कि हमारी गाड़ी तो महज एक बैछके लिए इस गाँवमें ठहरी है। "जब मैं चलने लगा तब नर्मदीने नेत्रोंमें अत्यन्त करणाके आँसू भर लिये और उसने दुबारा फिर और कभी गाँव आनेके लिए विचित्र त्राक्षण्से आग्रह किया—को आग्रह मुफ्ते लगता था कि, कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैंने नर्मदीके यहाँ जब दूध पिया, उसीके घरकी छगी हुई गायका, तब नर्मदीने अत्यन्त ममतासे कहा, 'कितना अच्छा होता, यदि हम लोग ऊँची जातिमें पैदा हुए होते और आज गुरुजीको (पिताजीको) और तुम्हें भोजन करा पाती।' नर्मदीकी सासने इस समक्तपर डाँटा कि ऐसी अशुम बात नर्मदीको नहीं बोलनी चाहिए, ऊँची जातिके छोग मछा कहीं कमीनोंके यहाँ आते-जाते हैं और भोजन करते हैं ? उस समयतक मैं इस बातसे सर्वथा खाली था कि देशमें कभी ऐसा भी दिन आयेगा, जब जातियोंकी ऊँच-नीच भावनाको अच्छी दृष्टिसे नहीं देखा जायगा। जो हो, नर्मदीको मेरा आकर अचानक जाना पसन्द नहीं था। और मैं भी स्वीकार कहूँ कि नर्मदीको छोड़ते समय मुक्ते बहुत दुःख हुआ!"

# ंकुछ-विद्याकी अवतारणा यों हुई

माखनलालने अपने पिताकी आज्ञाके अनुरूप बहुत शीव प्राइमरी परीद्धा पास कर ली। इतना तो वे भी समभते थे कि चएल बुद्धिके साथ उनका होनहार पुत्र कद्धाभरमें, कलदार रुपयेकी तरह, पाठ याद करने या पाठको समभनेमें भी सबसे खरा है। उनकी चिन्ता फिर भी इतनी अवश्य बढ़ रही थी कि ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर और एक शालाके प्रधानाध्यापकके पुत्र होनेके नाते, जिस बालकको गम्भीर प्रकृतिका होना चाहिए वह बारम्बारकी पिटाईके बावजूद उलटी ही दिशा भाग रहा है। प्राइमरी पास करनेके बाद यही उचित समभा गया कि कुल-विद्या संस्कृत ही इस बालकको दी जाये। युग-विश्वासके अनुरूप, समाजकी आवश्यकताके अनुरूप, प्रचलित लोक-नीतिके अनुरूप, गाँव-गाँवमें व्याप्त लोक-परम्पराके अनुरूप और पिताकी अपनी भविष्य-कल्पनाके अनुरूप माखनलालको,

बलवन्त रावजी गाँवके विद्यार्थियोंको संस्कृत पढ़ानेका कार्य करते थे, उन्हींके पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजे जाने लगे।

इन दिनों गाँवोंमें प्लेग फैली थी श्रौर लोग अपने-अपने टप्पर खाली कर गाँवसे यही दो फर्लांग दूर नये टप्पर खड़े कर रहने लगे थे। श्री नन्दलालजीका परिवार भी ऐसे ही एक नये टप्परमें जंगलमें पड़ा था। पर इतनी अध्यवस्थाके बावजूद गाँवके सारे कार्य पूर्ववत् चल रहे थे। माखनलालका संस्कृत-अध्ययन इन्हीं च्राणोमें प्रारम्भ हुआ।

गाँव तो गाँव, शहरमें भी नटखट बालकका स्वभाव पहें छे छुछूंदरकी तरह यह तलाश करता है कि उसके ग्रध्यापकका विगड़ू नाम क्या है १ पं बछवन्त रावजी गाँवकी भाषामें बालभट्ट (!) कहछाते थे। जैसे तो संस्कृत पढ़नेका सबसे पहला मज़ा इसी नाममें निहित हुग्रा।

"बालभट्टजी मृदंग बहुत श्रच्छा बजाते थे। उनका नित्यका कम यह था कि वे मुक्ते तथा श्रन्य शिष्योंको लेकर जंगलमें निकल जाते। साथमें होती देवदारकी बनी हुई तीन पिट्टयोंकी एक ठेलागाड़ी। जनतक वह सड़कसे जाती, तन्नतक वह गाड़ी ग्रनीमत थी। विद्यार्थी किसी तरह भरी गाड़ी घका-धकाकर सारे चढ़ावों और उतारोंमें उसे घरतक ले श्राते। जंगलमें जड़ें खोदी जातीं और वे ईंधन-स्वरूप इस गाड़ीमें लादी जातीं। वहीं जंगलोंमें काड़ोंके नीचे बैठकर संस्कृतकी संध्या (पाठ) पढ़ी जाती। मैं काडोंके ही नीचे अमरकोष याद करता!

"एक दिन गाँवसे पाँच-छः फर्लांग दूर भट्टजीकी गाड़ीके साथ हम लोग गंजाल नदीपर पहुँचे। यह नदी छिद्रगांवसे १०-१२ मील दूर नर्मदासे मिली है। नदीके किनारे पहुँचकर भट्टजीकी इच्छा हुई कि वहीं भोजन बनाया जाये। मेरा जनेऊ उस समयतक नहीं हुन्ना था। न्नातः यह तय हुन्ना कि सब बच्चे भट्टजीके साथ भोजन करें। गाड़ीमें सब सामान तो चला गया था, किन्तु सामान खोलकर देखा तो पाया कि उसमें नमक नहीं आया था। भट्टजीने अपने बड़े लडके न्नामृतको गवाँ भेज दिया। फिर वे मिट्टीका घड़ा लेकर पानी छेनेके लिए गंजाल नदीमें गये। श्रीर मुक्ते हुक्म दिया कि कंडियाँ (उपले) एकत्रकर उनका जगरा बाटियाँ सैंकनेके वास्ते बनाऊँ।

"मैंने जगरा बनाया और सुलगा भी दिया। जब गुरुदेव (भट्टजी) पानी लेनेके लिए गये तो मुक्ते एक किवता सुक्ती। जब मैं किवता मस्त होकर पढ़ रहा था, तब पीछे खड़े होकर भट्टजी सुन रहे हैं, इसका मुक्ते पता भी न था। किवता यों थी:

बालभट्टके तीन छोकड़े दो बाज़ारमें जा सटके नमकके बिना अटके बालभट्ट...

"बाल्मह्जीने मुक्ते एक लात लगाई श्रीर श्रपने घड़ेका सारा पानी मुक्तपर डाल दिया। मैं भागने लगा तो पकड़कर मुक्ते दो चपत लगाई।

"यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भट्टजीकी शिकायतके कारण पिताजीने जो मेरी मरम्मत की, वह अलग रही!

"भट्टजीके यहाँ गाड़ी हाँकनेका काम नित्यका था। एक दिन यह हुआ कि खेतोंकी ऊबड़-खाबड़ ज़मीनमें उस गाड़ीका चलना कठिन हो गया। वह हम विद्यार्थियोंके धकाये धकती न थी। परिग्णामतः भट्टजीके विद्यार्थीं, जिनमें मैं भी एक था, भट्टजीके यहाँ जानेसे जी चुराने छगे।

"उन दिनों अध्यापकों के पास दो ही शस्त्र बलवान् रहते थे। या तो वह विद्यार्थों को बहुत पीटें या ऋपने शिद्याण्से उसे निकाल दें। मेरे लिए भट्टजीने एक शस्त्र और निकाला। चूँ कि मेरे पिताजी ऋध्यापक थे ऋौर वे यह भी चाहते थे कि उनका पुत्र विद्वान् हो, अतः वे विद्यार्थीको कुछ न सुनते, ऋौर भट्टजी जो कहते, वह पूर्ण रूपसे मान लिया जाता। बस, भट्टजीने पिताजीसे मेरी शिकायतों का ताँता बाँध दिया।

"एक दिन पाठ याद होनेपर भी, गाड़ी घसीटनेसे जी चुरानेके कारण भट्टजीने उसी दिन पिताजीसे कह दिया कि आपका लड़का तो पाठ ही याद नहीं करता। पिताजी न जाने किस मनोदशामें बैठे थे, उन्होंने अपने पुत्रको खूब पीटा।

'मेरा और परिवारके लोगोंका आना-जाना लिंदगाँवसे बावई श्रौर बावईसे लिंदगाँव होता ही रहता था। वहाँ मेरे तीसरे बड़े दादा रहते थे श्री तुलसीरामजी और मेरी यह बालमुलभ घारणा थी कि यदि विताजीको कोई डाँट सकता है श्रौर मुभे कोई प्यार कर सकता है तो बावईवाले दादा श्री तुलसीरामजी ही!

"इस बीच मह्जीकी गाड़ी तो इम छोगोंके चलाये भी न ही चळती श्रौर महजीने पाठ याद होते हुए भी पिताजीसे नित्य शिकायत करना प्रारम्भ कर दिया। अतः मैं एक दिन पिताजीकी पेटीमेंसे दस रुपये लेकर टिमरनी स्टेशनको भाग गया, क्योंकि छिदगाँवका स्टेशन बननेके पहले, जो कि उस समय तक नहीं बना था, छोग टिमरनी स्टेशनसे श्रथवा पन्धार स्टेशनसे बाबई आया-जाया करते थे। पिताजीकी पेटीसे रुपया निकालनेकी मेरी चोरीकी श्रोर किसीका ध्यान नहीं गया। यों मैं और मेरे बड़े भाई—मामाके, बाबाके, भूआके रिश्तेमें जो भी बाळक पिताजीके पास पढ़नेके छिए रहे, जब खानेकी चीज़ोंकी चोरियाँ करते और माँकी रखी हुई चोज़ोंपर छापा मारते तब उन चोरियोमें मैं उनके साथ शामिल रहता ही था। किन्तु पैसेकी चोरी पहळी बार हो रही थी।

"मैं चुपचाप टिमरनी स्टेशनके वेटिंगरूममें गया और एक कोनेमें जाकर चादर श्रोढ़कर सो गया। इधर ज्योंही पिताजी बाहरसे छोटे, उन्होंने मेरे विषयमें पूछा होगा। तत्काल उन्होंने मालगुजारका बड़ा घोड़ा देकर बालभट्टजीको ही मुक्ते हुँढ़नेके लिए मेजा। बालभट्टजी टिमरनी स्टेशनपर इस तरह आ गये, जैसे कोई रखी हुई चीज़ उठाने आया हो। उनसे पिताजीने कह दिया था कि वह उसके दादाजीके पास बाबई भागेगा

श्रीर कहीं नहीं जायगा। फिर रेलवेके एक चौकीदारने भी बता दिया था कि मैं टिमरनीकी तरफ गया हूँ।

"बालमहजी जब स्टेशन पहुँचे तो मैने चादरमेंसे देख लिया कि वे आये हैं। उन्होंने आते ही ज़ोरसे मेरा नाम पुकारा—माखनलाल, माखनलाल। किन्तु मैं चुप्पी दाबकर पड़ा रहा। मैं यह आशा तो किये हुए ही था कि कोई न कोई आयगा। इसलिए चादरसे मुँह ढाँककर चुपचाप पड़ गया था। भहजीने जब वहाँ वेटिंगरूममें अपनी आवाजका कोई उत्तर न पाया, तो इघर-उघर ढूँढ़ने लगे। किन्तु न जाने उन्हें कैसे सन्देह हो गया कि हो-न-हो, चादर खोड़े मैं ही सोया हूँ। पास ही वेटिंगरूमका एक छोटा-सा घासलेटका लैम्प था, जो वेटिंगरूममें थोड़ा-सा उजाला किये हुए था। मैंने मन-ही-मन उस लैम्पको बहुत कोसा और चाहा कि काश, वह वहाँ न होता। मुफे पकड़े जानेपर इतना कोघ आया और इतना दुःख हुआ कि चलती गाड़ीके नीचे कट जाता तो अच्छा रहता"

''भद्वजीने मेरी चादर उठाई और मैं भटसे खड़ा हो गया श्रौर उनको प्रणाम किया। उन्होंने फौज़ी हुक्म दिया, 'चलो।'

"बालभट्टजीने वेटिंगरूममें श्रीर बाहर बैठे हुए लोगोंको सारा क्रिस्सा सुनाया कि मैं कैसे भले घरका लड़का हूँ, किस तरह रुपया लेकर भाग श्राया हूँ, किस तरह माता-पिता विना अन्न-जल ग्रहण किये घरमें बैठे हैं और किस गाँवके मालगुज़ार बहुत चिन्तित हैं।

"मुक्ते माता-पिताके भूखे रहने आदि उनकी किसी बातपर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ एक बात जानता था। महजी अब मुक्ते फिर घर ले जायेंगे, और पिताजी मुक्ते फिर कठोर दएड देंगे।

''लौटते समय महजो घोड़ेपर ऋगो-ऋगो थे, जो घुड़सवारके नाते घोड़ेकी ख़ूबियोंका ऋौर उसकी दौड़ तथा चालका ऋानन्द उठाते हुए चल रहे थे ऋौर मैं जाड़ेमें चादर ओड़े घीरे-घीरे पैदल चल रहा था! टिमरनी गाँवसे पाँच मील दूर है। और, मैं घण्टे डेढ़ घण्टे पहिले ही छिदगाँवसे टिमरनी ऋाया था। अतः बहुत थक गया था। मुफ्तसे चलते नहीं बनता था। किन्तु पीटे जानेके भयसे मैं चुपचाप चला जा रहा था।

"ज्यों ही मैं घर पहुँचा, पिताजीने गरम पानीसे हाथ-मुँह घोनेके लिए कहा। किन्तु जब माँने यह सुना कि मैं पैदल लाया गया हूँ, तब उनके कोधकी कोई सीमा न थी। पिताजी भी मेरे पैदल लोटनेकी छाशा नहीं कर रहे थे। क्योंकि, घोड़ा मेजनेका तो तात्पर्य यही था कि मैं घोड़े-पर बैटाकर लाया जाऊँ। पिताजीने बहुत प्यारसे मुक्ससे पूछा, "तू घोड़ेपर बैटकर क्यों नहीं आया ?"

"मुक्ते भय हुआ कि अब भयंकर लड़ाई पिताजी और बालभट्टमें हुआ चाहती है और कदाचित् मुक्ते भी दिगड़त होना पड़े, मैंने कह दिया, 'घोड़ेपर बैठनेसे मुक्ते डर लगता था, इसिलए मैं पैदल आया।'

"यद्यपि यह बात सच न थी। क्योंकि, छुटपनसे ही छुट्टीके दिनो गाँव-घरके चरते हुए विना लगाम रस्सीके घोड़े-घोड़ियोमेंसे, उनका जबड़ा बाँधकर, विना काठीके उन घोड़े-घोड़ियोंको लिये दौड़ना यह तो मेरी जानी-पहचानी ब्रादत थी।

"उस दिन, जिस दिन भरपूर मारपीटकी आशंका थी, वह बिलकुल कुछ नहीं हुई।

"पिताजी तो कुछ उदासीन थे, किन्तु माँने मुक्ते बहुत प्यार किया।
मैं मन ही मन सोचता था कि मैंने ऐसा कौन-सा श्रच्छा काम किया है
कि माँ मुक्ते इतना प्यार कर रही हैं। किन्तु मेरा मन कोई जवाब नहीं दे
पा रहा था। उसके पश्चात् ही जंगलमें फैले हुए गाँवके लोग ख़बर
लेने आये कि क्या मैं सकुशल लौट आया हूँ। उस दिन हम लोग इतनी
रात गये सोये कि सुबह जल्दी हो गई।

''दूसरे दिन पुस्तक लेकर मैं भट्टजीके यहाँ गया, तो वे बोले, 'अब हम लोग गाड़ीमें ठूँठ ढोकर नहीं लायेंगे। तुम निश्चिन्ततासे पढ़ाई करो।' "भट्टजीकी इस बातको सुनकर मुक्ते तो हर्ष हुआ ही, अन्य विद्यार् थियोंको भी अत्यन्त हर्ष हुआ। किन्तु जब मैं घर लौटकर आया और घरके पिछ्रवाड़े एक बबूलके नीचे अमरकोष याद करने लगा, तभी मेरी आयाज़ सुनकर पिताजीने सुक्ते पुकारा और पूछा 'क्या कर रहे हो ?'

'जी, अमरकोष पढ़ रहा हूँ।' 'कौनसे स्थानकी पढ़ाई चल रही है ?' 'जी, आजकल वनौषधि वर्ग चल रहा है।' 'तुम्हारा मन पढ़ाईमें लगता है ?'

'जी, हाँ', कहकर मैं चुप हो रहा । मेरी आँखोंसे आँस् आ गये ।
"पितानीने अमरकोषकी पुस्तक लेकर नहाँ-तहाँसे भिन्न-भिन्न स्थलोंपर भिन्न-भिन्न नामोंके निषयमें मुक्तसे कुछ पूछा । सूर्य, इन्द्र, शिन,
समुद्र, नदी, पहाड़ आदि न नाने कितने नामोंको, अमरकोषके आधारपर,
मुक्तसे पूछा गया । मैं सनका उत्तर श्लोकोंमें देता चला गया । कहीं
श्लोककी एकाध पंक्ति छोड़ देता और कहीं निना जरूरतके कभी
पंक्तियाँ ऊपरसे अधिक पढ़ता जाता और कभी नोचेके श्लोकोंको पंक्तियाँ
निना जरूरत नदा देता । न्याकरण मैं पढ़ा नहीं था इसलिए यह तो
जानता ही नहीं था कि पंक्तियाँ कहाँसे शुरू करूँ और कहाँ समाप्त करूँ ?
केवल गुरुजीके नताये हुए स्थानोंपर ठहरनेकी और श्लोकोंके उच्चारणकी
कोशिश कर रहा था । पिताजी मेरे अनुस्वारोंको कभी-कभी शुद्ध कर देते
थे । उस जाँचके नाद उन्होंने मुक्तसे कहा, 'कलसे भट्टजीके यहाँ नहीं
जाना । सुम्हें नाँदनेर जाकर पढ़ना है ।'

"अन्धा क्या माँगे दो श्राँखें। इस नई सूचनाको सुन कर मैं श्रत्यन्त प्रसन्न हुत्रा। एक तो पिताजीका नियंत्रण नहीं रहेगा, दूसरे बाबई वाले दादा श्रीर बाबईके मित्रोंसे दुबारा मिलनेका मौका मिलेगा। मेरी श्रत्यन्त प्रसन्नता उस दिनकी प्रतीच्चा करने लगी, जिस दिन मैं ल्विदगाँवसे बिदा होऊँगा।"

शैशव दिवान्ध नहीं होता । दिनका प्रकाश उसे स्वेच्छासे क्रीड़ाशील बनाता है। शैशवका सत्वगुण इतना द्यतिमान और इतना ज्योतिर्भय बनकर किलकता है कि वह अपनी किसी भी इच्छाको व्याहत होते नहीं देखना चाहता। वह प्रतिक्वण हंसघर्मा ही रहे. ऐसी ही उसकी प्रबल इच्छा अपना इप्सित मार्ग द्वँदती है। प्रतिबन्धक शक्तियोंको वह मूषक-भर्मी मानता है, क्योंकि उसकी सभी इच्छात्रोंके सूत्रोंको वह कुतरता है। कतर-ब्योत करता रहता है। माखनलालका शैशव अभीतक बाबईमें अपना कोई उचित वाहन न पा सका था। जो शैशव अपना वाहन श्रपने माता-पितात्र्योंको बनाता है, उसकी गति घरकी चौखटें ही तय करती हैं। छिदगाँवमें उस वाहनकी एक हल्की धँघली कल्पना माखनलाल के भोले मनमें जाग उठी थी, पर वह क्या थी, इसका भान उसे स्वयं नहीं था। बाबईमें पिताकी ऋनुपस्थितिके कारण उसे खेलनेकी जो पूरी छुटी थी, वह अधिक कारगर न हो सकी। वहाँ भीपडोंका जो पहला धर्म उल्लूकधर्म है, उसने उसे किसी भी चण अपनी सस्त गोदीमें नहीं बैठाया था, यही बड़ी बात थी। पर छिदगाँवमें स्राते ही पिताके कठिन दुलार त्रौर माताकी सबह-शामकी भिडकियोंने जहाँ माखनलालको परिवारकी काँटोंवाली बाडमें बैठनेका प्राथमिक ज्ञान दिया, वहीं उसे टेड्रे-मेढे तौर-तरीक़ेसे गाँव श्रौर उसकी नीरसतासे ऊपर उठकर जीवटकी चुहलको खोज करनेका श्रौर उसी दिशा श्रागे बढ़नेका श्राग्रह भी दिया। किन्तु भूआका श्रौर बाबाश्रोंका नियन्त्रणहीन दुछार ही जैसे इस बालक को माता-पिताके सत्यसे ऊँचा दीखता था। उसी दिशा वह भागनेका त्राग्रह रखता भी, और हर चौथे महीने जब भी उसका बुळावा भूत्राकी स्रोरसे बाबईके लिए स्राता, उसकी ख़ुशी छिदगाँवसे बाहर जाते समय देखते ही बनती थी। स्त्राने-जानेमें रेलकी गति और बैलगाडियों-की सवारी उसे अपना भुजबंधन जो देने लगी थीं !

लेकिन :: इस घटनाप्रिय बालकके माता-पिता भी कटोर मौन घारे,

उचित च्रणोंमें कम घटनाप्रिय नहीं थे। चाहे उस माँने, उस पिताने अपने बालककी उड़नखटोले पर उड़ कर भागनेकी नीयतका अर्थ स्वयं न समभा हो, पर घटनाप्रियताके संस्कार और सूत्र और बँटे डोरे तो वे ही अनजानेमें उसे घरमें दिये जा रहे थे। घटनाओंको रहस्य बनाये, पिताका मौन उनके सुभावकी प्रखर स्पष्टताका दिशा-पथ बना रहा। यही घटनाओंको रहस्य बनाने वाला मौन माखनलालके उत्तरवर्षोंमें आया।

# कठोर शासन और दृढ़ स्वाभिमानकी मूर्ति नन्द्छाछजी

"जब मेरा बचपन था श्रीर मैं हिन्दीको छोटी प्राहमरी कच्चामें पढ़ता था, तक्की एक घटना मुक्ते याद आती है। छिदगाँवकी ही यह घटना है। छिदगाँव बम्बई-आगरा रोडपर है। वहाँसे कोई सेना निकलने वाली थी। प्रातःकाल हीसे लोगोंकी भीड़ सड़कके किनारे-िकनारे खड़ी थी और स्कूलके विद्यार्थियोंको लेकर स्कूलके मास्टर साहब खड़े थे। विद्यार्थियोंको एक कतार बनी हुई थी, जो प्रातःकाल स्योंदयसे लगाकर दोपहरके उस समय तक खड़े रहे, जब तक सेनाका बड़ा श्राफ़सर वहाँसे निकल न गया। जब वह अफ़सर और उसकी पत्नी घोड़ेपर चढ़े हुए वहाँसे गुज़रे, जहाँ विद्यार्थी खड़े थे, तब उन्होंने श्रपने घोड़े खड़े कर लिये और विद्यार्थियोंका गीत सुनने लगे। बड़ी कच्चाके विद्यार्थी गा रहे थे और छोटी कच्चाके विद्यार्थी जड़वत् बड़ी कच्चाके विद्यार्थी गा रहे थे और छोटी कच्चाके विद्यार्थी जड़वत् बड़ी कच्चाके विद्यार्थियोंके पीछे लाइन लगाये खड़े थे। श्राफ़सरके आते ही मास्टर साहबने और उनकी देखा-देखी विद्यार्थियोंने आधे मुक्कर अफ़सरको फर्राशी सलाम किया श्रीर फिर विद्यार्थियोंने गीत गाया। गीतकी कोई डेढ़ हो पंक्ति मुक्ते याद है। गीत था—

विलायत बीच सब सुख धाम,

#### राजधानी बसत अनुपम नगर छंदन नाम।

"जब तक बच्चे गीत गाते रहे, आधे गीत तक आफ़सर-दम्पित लड़कों-की तरफ़ देखकर हँसते रहे। उसके बाद उन्होंने वोड़ोंको एँड़ छगाई। "शालाके प्रधान अध्यापक पिताजी थे। वे उस दिन नहीं गये। केवल अपने सहायक भागचन्दको भेज दिया। श्रव इतने वर्षों के बाद मैं सोचता हूँ कि पिताजी क्यों नहीं गये!

"पिताजीका स्वभाव बहुत प्रिय था। वे हँसमुख, दयालु श्रौर ग्रामी गोंके बहुत काम श्रानेवाले व्यक्ति थे। मुसलमान, बलाही (हरिजन), शिकारी—सब जातियों के व्यक्ति उनके पास सहायतार्थ आते थे श्रौर वे सबकी सहायता करते थे। वे कसरती भी बहुत थे। गगेशच चुर्यों के उत्सवमें जब च चुर्दशीके रोज़ गगेशकी प्रतिमा गंजाल नदीमें विसर्जित की जाती थी, तब बाढ़मयी गंजालको पार कर जाना पिताजीके लिए बायें हाथका खेल था। नन्हा सा, मैं जिस तरह उनकी बात-बातमें चमत्कार-पूर्ण उक्तियों को सुनकर प्रसन्न होता था, उसी तरह बाढ़मयी गंजालको श्रारपार करते हुए जब मैं पिताजीको देखता था, तो स्वभावतः मुक्ते हुई होता।

"जब कोई ऋफ़सर शालाके निरीच्रणके लिए ऋाता, तब पिताजी सरपर स्तका ऋमामा बाँचते, शेरवानी पहनते ऋौर चूड़ीदार पैजामा पहनते । शेरवानीमें बटन नहीं होते थे । उसमें तिनयाँ होती थीं । िकन्तु घरमें साधारणतः वे घोती ऋौर कुर्ता पहनते थे । हाँ, बाँघते अमामा ही थे । उनके गलेपर एक लम्बा अंगोछा होता था, जा उनके गम्भीर दीखने के गौरवको बढ़ा दिया करता था ।

"पिताजो नज़रश्रलोको उर्दू पढ़ाते थे। खालिकबारी सीखनेमें नज़र-अलीको जब बहुत देर लगी, तब नजरश्रलीके पिता दाऊदखांसे शिकायत करनेके बजाय उन्होंने नजरश्रलीको सजा दो श्रीर जब दाऊदखांने श्राकर इस बातपर पिताजीका श्रहसान माना, तब पिताजीके शब्द ऐसे थे, जिन्हें जीवन भरके लिए मैंने सहेजकर रख लिया—वे बोले, 'भाईजान, नजर-श्रलीके गालपर जो चाँटा पड़ता है, उससे नजरश्रलीको काकी (मेरी माँ) को तो बहुत तकलीफ़ होती ही है, मगर मुफ्ते भी बहुत तकलोफ़ होती है। सुभी रह-रहकर यह ख्याल होता है कि छड़के बड़े होंगे, तब न जाने क्या अपने उस्तादके बारेमें सोचेंगे। इसलिए मैं तुमसे तारीफ्र पाता हूँ, मगर अगली पीढ़ीसे बुरा होनेका खतरा खरीदता हूँ! दुनिया तो ऐसी बनी है कि उसकी मजींसे चलो और भले ही उन्हें नुक़सान पहुँचे, तभी वे खुश होते हैं। मगर एक उस्तादकी तक़दीरमें हरवक्त उसका तालिबेहल्म बड़ा होकर घूमता रहता है। उसके कल और परसोंको सँवारनेमें उसका उस्ताद अपनी ज़न्दगी और अपनी मुहब्बत दोनों बरबाद कर दिया करता है।

'पिताजी जब रामायण पढ़ने बैठते तो बूढ़े दाऊद खाँ बड़ी मुहब्बतसे पिताजीकी बातें मुनते हुए वहाँ बैठे रहते। और दाऊद खाँके यहाँ मोलूद शरीफ़ ( मुसल्नानोंकी एक धर्म-पुस्तक जो सत्यनारायण कथाकी तरह पढ़ी जाती है) होती या श्रीर कोई काम श्रा पड़ता, तो न केवल पिताजी ही दाऊद खाँके यहाँ जाते, किन्तु उनकी देखा-देखी कितने ही किसान और अन्य भले आदमी दाऊद खाँके यहाँ जाते। जब सावनके महीनेमें हमारे मकानके सामने इमलीके दरख्तोंमें फूले बाँधे जाते, तब लड़िकयाँ और लड़के बड़ी-से-बड़ी उमरमें भी इस तरह फूलते रहते जिसकी कल्पना भी आजके जमानेके अत्यन्त सुधरे हुए पनमें उतनी निर्मल्तासे नहीं की जा सकती। किन्तु बूढ़े दाऊद खाँ मानो बाज़ारमें पड़े हुए उन दोनों फूलोके पहरेदार होते और बाज़ारके दिन रिववारको उनकी श्राज्ञासे कोई फूला क्सूलता तथा दूसरे दिन पुलिस कान्स्टेबल तककी यह हिम्मत न होती कि फूला फूलनेवाली लड़िक्योंसे कोई बात कर सके!

''पिताजीका एक सुभाव इस घटनासे मुभो मिला—िकसी एक शंकर नामके आदमीको पुलिसने इस बातके लिए राज़ी किया कि वह थानेमें रिपोर्ट करे कि उसकी चोरी हुई है। यद्यपि शंकर मालगुज़ारके यहाँ सिपाही मात्र था। लोगोंसे गुनाह कबूल करवानेके लिए, गाँवके घनवान् राजपूत किसानोंके लड़के पकड़कर लाये जाते, उनको खूब पीटा जाता। गोपाल कहारसे देवता बुल्वाकर चोरोंसे उन लोगोंका नाम लिवाना चाहा, जिन्हें पुलिसने पकड़ रक्खा था। गाँवके महाराष्ट्र मालगुज़ार यद्यपि बहुत विद्वान् श्रीर तेजस्वी थे, किन्तु पुलिसकी ज्यादतीका मुकावला नहीं कर सकते थे। यह बात उन दिनों सम्भव ही नहीं थी।

''जब गोपाल कहारने पुलिस द्वारा बताये लोगोंके नाम नहीं लिये, तब उसे भी जूतोंसे पीटा गया। पुलिसकी इस ज्यादतीसे स्वयं शंकर, जिसकी चोरोकी रिपोर्ट लिखवाई गई थी, रोता और कहता कि ये लोग मेरे चोर कभी नहीं हो सकते। तब पुलिसने शंकरको भी पीटा। पुलिस-की मारसे एक राजपूत लड़केंकी मृत्यु हो गई।

''नौबत यहाँतक पहुँच गई तो पुलिसपर मुक़दमा चला और पिताजीने निर्भयतापूर्वक पुलिसके खिलाफ गवाही दी, जिससे अलीमुल्ला कान्स्टेबल, बेनीप्रसाद कान्स्टेबल और एक पुलिस इन्स्पेक्टरको सज़ा हुई। पुलिस इन्स्पेक्टरको पाँच वर्षकी सखत सज़ा तथा दो कान्स्टेबलोंको कालेपानीकी सज़ा। इस घटनाके पश्चात् पिताजी देवताकी तरह पूजे जाने लगे।

"जब पिताजीको तिजारी ऋाई, उस समय मैं बहुत छोटा था। जब उनको जाड़ा लगता था, तो रजाई ओढ़नेके बाद छोटे बच्चोंको अपने ऊपर रजाईपर चढ़ा लिया करते थे। यह तिजारी उनकों लगभग दो वर्ष आती रही। कोई इलाज न हो सका। ऋथवा, कोई इलाज लग न सका। गाँवमें इसी तरहका इलाज हुआ करता था। इलाजका एक दूसरा प्रकरण भी याद है।

"मेरा छोटा भाई रामदयाल कोई तीन चार सालका रहा होगा। बीमार हुआ। उसे जाड़ा देकर बुखार आता था। रोज़ ही बुखार उतर जाता था। उन दिनों गाँव-गँवहयोंमें बुखारका ऋर्थ बुखार ही होता था, उसके भेदोंको अधिक जानकारी लोगोंको नहीं थी। छिदगाँवके मालगुज़ार चार भाई थे। उनमेंसे एक भाई गनप्तराव केकड़ेको राम- दयालको देखनेके लिए बुला लाये, क्योंकि वे गाँवमें कुछ वैद्यक भी किया करते थे। उन्होंने स्नाकर रामदयालको देखा, जो प्रातःकाल ही रोटी-मक्खन स्नौर उसपर रखा हुन्ना गुड़ पुंगी बना कर खा रहा था। पटेल साहबने पूछा कि ऐसी कितनी पुंगियाँ यह खा जाता था ?

''पिताजीने मेरी माँका इशारा पाकर यह बताया कि तीन-चार पुंगियाँ।

"पटेल साहब बोले कि बुखार इसका क्या विगाड़ेगा ? रोटी खाते हुए बचोंको दवा देनेकी मेरी श्रादत नहीं है ।

''सो, छिदगाँवके ये वैद्यजी अपनी ऋादतके हिसाबसे दवाकी पुड़िया देते थे। और पिताजीने उनके इस ऋभिमतको अवश्य स्वीकार भी कर लिया होगा।

"िकन्तु कुछ ऐसा भी था, जो पिताजी स्वीकार नहीं कर सकते थे।

"एक दिनकी बात है कि एक गाँवमें एक पुलिस इंसपेक्टर साहब कुछ कांस्टेबलोंको लेकर आये। गाँवके मालगुज़ारने, जो स्कूल-कमिटीके सरपंच भी थे, इंसपेक्टर साहबके ठहरनेका इन्तजाम स्कूल हीमें कर दिया। पानीके लिए मिट्टीके घड़े भरवाये गये। भोजन बनानेके लिए आदमी पकड़कर जुलाये गये। बेगारमें सारा सामान इकड़ा किया गया। इंसपेक्टर साहबने आते ही पिताजीपर नाराज़ होना और उल्टी-सीधी बातें कहना प्रारम्भ कर दिया।

"पिताजीने कहा कि आप मेरा क़सूर बताइए और तब कुछ कहिए।
"इसपेक्टर साहब बोले कि क़सूर क्या, श्रभी इथकड़ी ही डाल देता
हूँ। थोड़ी देर ठहरो और तब तक ईश्वरका नाम लेलो।

''पिताजी इस बातसे कुछ भयभीत हुए, किन्तु साथ ही उन्होंने इंस्पे-क्टर साहबसे कहा कि मैंनें तो कोई ऋपराध नहीं किया।

"इंस्पेक्टर साइबने पूछा कि तुम्हारा ही नाम हीरापुरी है न ?

"पिताजी हँस दिये। उनकी समभ्रमें श्रव सब मामला श्रा गया। उनके पहले जो शालाके अध्यापक थे, वे इसी गाँवके पोस्टमास्टर भी थे, श्रीर उनके कार्यकालमें एक दस रुपयेका मनीआर्डर चोरी चला गया था, उसीकी यह जाँच आई है। उन्होंने इंस्पेक्टर साहबसे कहा कि पहले श्राप सब बातें मालगुज़ार साहबसे पूछ लीजिए श्रीर वहाँसे जाँच करनेके बाद, जो श्रापकी मजींमें श्राये, सो कीजिए।

"इंस्पेक्टर अपने सिपाहियोंको लेकर मालगुज़ारके यहाँ चले गये। इसी बीच पिताजीने पुलिसका सब सामान उठाकर यह कहते हुए सड़क पर फिंकवा दिया कि जब हम गुनाह करेंगे तब तुम छोड़ोंगे नहीं। श्रौर शालाभवन तो विद्यार्थियोंके पढ़नेके लिए है। श्रौर स्कूलका घंटा बजाकर, विद्यार्थियोंको बुलाया और पढ़ाने लगे।

"दुपहरको पुलिसने शालाग्रहसे पिताजीको बुलवाया, किन्तु उन्होंने कहलवा भेजा कि इंस्पेक्टर साहबसे हुक्म लिखवाकर लाइए कि मैं शाला-ग्रह बन्द कर चला श्राऊँ!

"पिताजीकी निडरताकी यह कहानी मुक्ते अन्यतम प्रेरणात्र्योंका दिशा-ज्ञान कराती रही है।"

# चतुर्थ परिच्छेद

## वैष्णवी संस्कारोंका यज्ञ प्रारस्भ

दम्पतिके विश्वास ऐसी घास नहीं होते, जो हर वर्षा हरियाएँ श्रौर हर गरमी सुखें। गिरिस्तीकी छावँ में वे जमते हैं श्रौर मुहल्लोकी शंकाछ आँखोंमें वे तपते-पकते हैं। चन्द्रातप श्रौर सूर्यकी शीतलता जिस चितिज पर संग-साथ आत्मविभोर हो उठते हैं, वहीं दम्पतिके विश्वास घरकी चौखटपर श्रात्मप्रहरी बने, मुतियनकी मालसे, द्वारे बंदनवारका भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं। श्री नन्दलाल चतुर्वेदी श्रपने वर्चस्वी व्यक्तित्वको अकेले ही प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। उसकी तहोंमें उनको गृहस्थीके श्रन्त-र्गत एक विशिष्ट लोहसार था, जो बँधा तो पुड़ियोंमें था, लेकिन उसकी उद्घोष-शक्ति गृज्जकी थी। जहाँ बालक माखनलालके पिता श्रपने हर्द-गिर्द एक सूद्म तेजस्विता प्रतिक्ष्ण साथ लिये चलने लगे थे, वहाँ उनकी माता केवल चौके-बरतनकी मृदु क्रिया ही नहीं थीं, उन्होने भी श्रपने परिवारके कुछ उल्लेखनीय घटनाक्रमोंको जन्म दिया था। और, वे उस रूपमें कमसे कम माखनलालके निर्विद्य मिवष्यकी मावलहरियोंमें विस्तार करनेके लिए श्रमृत-मन्थनका रूप ले बैठे थे।

"मैं बचपनमें माँको भाभी कहा करता था। उन दिनों हमारे चाचा-जी पिताजीके पास रहा करते और वे माँको भाभी कहा करते थे। इसीलिए शायद मैं भी माँको भाभी कहने लगा हूँ। उसके पश्चात् जब मैं सात-ब्राठ वर्षका हुआ, तब छिदगाँवसे १८ मील दूर साँगवानी नामक ज़मीं-दारीमें छोटे मामा श्री रामचरण पटवारी कारिंदा होकर ब्राये। वे माँसे बाई कहते थे। उस दिनसे हम माई-बहन भी उन्हें 'बाई' ही कहने लगे।

# चट्टानसे उद्गमित रसधाराकी प्रतिमृतिं माता

"माँका स्वभाव बहुत भोला और पूजा-भावनासे भरा हुआ था। वे जंगलों में रहना और गायकी सेवा करना अधिक पसन्द करती थीं। मेरी माँ तीन बहनें थीं और उनके तीन भाई थे। माँ घनवान् बापके यहाँसे आई थी, जहाँ उसका बेटेकी तरह लाड किया गया था। इसलिए जब वे हमारे भरे-पूरे घरमें आई, तो जैसे इतने बड़े परिवारकी सेवाका व्रत उन्होंने अपने पिताजीके ही यहाँ ब्रह्म कर लिया था। मुबह और शाम दोनों समय पन्द्रह-बीस व्यक्तियोंके लिए आटा गूँघना और रसोई तैयार करना जैसे उनकी नयी अवस्थामें ही उन्हें शुद्ध दायित्वके रूपमें क्या अर्थ लेकर मिले थे, यह इम बहुत बादमें जाकर समक्त सके। बच्चपनमें ही मैंने माँ के घर नानाजीका ब्रौर मामाब्रोंका वैभव देखा था।

"माँ सोनेके समय सदा डंडा साथ लेकर सोया करती थीं। एक दिन पिताजी गाँवमें ताश खेलने बैठ गये। वे अपनसर खेलने बैठ जाते थे। माँका यह हिसाब था कि वे मुफे और मेरी छोटी बहनको अपने साथ ही लेकर सोती थीं, लेकिन उस समय भी साथमें डंडा रखना न भूलती थीं। एक दिन पिताजीको यह सूफा कि हमारी माँको वे डरायें। इमारे दरबाज़ेपर दो छोटे-छोटे डपरे (फूसके फोंपड़े) थे और सामने एक आँगन था खुला हुआ, जो कि एक तरहसे खुला हुआ मैदान-सा हो था, जिसमें गायें और बैल बँचे रहते थे। कम्पाउंडको काँटोंकी बाड़से चेरा गया था। सामने एक इमलीका दरख्त था जो शायद मकानके नष्ट हो जानेके बावजूद, आज भी वहाँ होगा। इस इमलीके दरख्तसे लगाकर

बाँसका एक ऐसा मर्यादित पाटक था जिसमें अन्दरको जंजीर थी श्रौर उसमेंसे कुछ भी उस पारसे इस पार दिखाई न देता था। पिताजी उस दिन जब ताश खेलकर देर रातमें आये तब उन्होंने माँको विना पुकारे, बाँसके पाटककी जंजीर खोलनेकी कोशिश की। माँने भूठमूठ ही अन्दरसे कहा, 'माखनके दादा, उठो, यह कीन दरवाज़ेपर जंजीर हिला रहा है।' पर दरवाज़ेपर तो माखनके ही दादा थे, वे इस धमकीसे कैसे डरते? रात खूब ही श्रॅंधरी थी। ज्यों ही बाँसके पाटककी जंजीर खुळी, उस श्रोर श्रॅंधरेमें माँने छाठो उठाई और ज़ोरसे चला दी। चोट लगते ही पिताजी जमीनपर बैठ गये और माँ पिताजीके पैरोंसे लिपट गई। लगभग एक सप्ताह पिताजीका इलाज चळता रहा। किन्तु पिताजी थे कि माँ के इस वीरत्व और चित्रकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। पर माँ अपनी ओरसे प्रायश्चित्त खरूप स्तोत्र-पाठ कर रही थीं। मरते दम तक वे इस घटनाको न भूलों श्रोर यही मनाती रहीं कि श्रपने पितको कष्ट देनेके कारण उन्हें नरक मिले। वे ऐसी ही थीं!

"पर छिदगाँवमें तो माँ मेरे प्रति बड़ी क्रूर रहती थीं। उसका एक ही कारण था। माँ के विवाहित होकर छिदगाँव जानेसे छेकर पिताजीकी मृत्युतक जिस परिवारने हमारा सबसे अधिक साथ दिया है, वह शिव-चरण्जी बढ़ईका है। हमारा परिवार कट्टर वैष्णव था, इसिछए हमारे यहाँ टमाटर, गाजर, प्याज, लहसुन, जुकन्दर आदि चीज़ें नहीं खाई जाती थीं। शिवचरणके पुत्र रामकरण हमारे घनिष्ठ मित्र थे। और हम उनके यहाँ छिपकर काँदा (हरी प्याज) खाकर आया करते थे। और माँ उसी कारण हमें खूब पीटती थीं। पर उस पीटनेका एक ही असर हमपर हुआ करता। यदि वे शामको पीटतीं तो हम सुबह जाकर खा स्त्राते, स्त्रौर यदि सुबह पीटतीं तो शामको फिर खा स्त्राते। पिताजीने हमें प्याज खानेपर कभी सज़ा नहीं दी। बस उनकी एक यही सज़ा थी कि उन्होंने अपने साथ जो खानेका अधिकार दे रखा था, वह बन्द कर दिया था, और

जिस दिन हम प्याज खा आते, उस दिन हम उनके साथ भोजन नहीं कर सकते थे।"?

जड़ोंका क्रम-विकास कहीं भी सीघा नहीं है, वह सीघा रह ही नहीं सकता था। (दुग्घ) धात्रीको विवशताएँ जहाँ उसकी सरल सीमाएँ होती हैं, बुद्धिधात्रीकी वक्रगति ही उसकी क्लिष्ट सीमाएँ हैं। व्योमगता वल्लरी की पृथ्वीगता जड़ें बुद्धिधात्रीकी वक्रता तकका भन्नण करनेकी सामर्थ्य रखती हैं। जड़ें जब दिशाहीन हो उठती हैं, तभी रसनिष्ट योगसाधना शुभ्र बनती है, उनकी व्युत्पत्ति पार्थिव सुखोकी प्रचुरताको जन्म देती है।

अपने परिवारकी ग्रामीण सर्वसम्पदापर माखनलाल केवल स्नाकाश-बेलकी तरह ही छा सका, अधिक हरिया न सका। उसके पिताजीने यही सोचा था कि बावईसे उसे बुलाकर ठोक क्रमसे शिद्धित किया जा सकेगा। वह हुन्ना भी। प्राइमरी शिद्धा पूर्ण की जा सकी। पर वे उसे जिस स्तरकी शिद्धा दिलाना चाहते थे, उस महत्त्वाकांद्धाने अपने इस वयस्क बात्तकको अपने संरक्षणसे दूर करनेमें ही भला देखा। माताने इसी मलाई-को सिर-माथे लिया। प्राइमरीको शिच्चा पूर्ण करनेपर उन्होंने अपने इस बालकको अंग्रेज़ीकी शिद्धा प्राप्त करनेके लिए सीवनी-मालवा भी मेजा. पर वहाँ से उसे जल्दी ही वापस बुला लिया, क्योंकि उसकी पूरी फ़ीस देनेमें वे श्रसमर्थ थे। वहाँसे छौटनेपर श्रसमर्थताका सन्तोष इस तरह छेना चाहा कि गाँवमें ही वह शिचा पा ले। पर वह इच्छा भी पूर्ण न हुई। वह नाँदनेर-की यात्रापर रवाना कर दिया गया। रवाना करनेपर भी बहुत-कुछ उसके पिता और कुछ-कुछ उसकी माता इसी शंकामें घुले जा रहे थे कि यह महा शैतान बालक उस नये घरमें श्रीर उस नये गाँवमें कहीं फितूरोंका पिटारा खोलकर न बैठ जाय। इसलिए इस बालकका 'हिस्ट्री-टिकट' (!) भी तैयार ऋरनेकी शीव्रता की।

"नांदनेरकी यात्रापर रवाना होनेके च्रणोंमें मैं ऋत्यन्त प्रसन्न हुआ।

किन्तु मेरी प्रसन्नता बहुत कम हो गई, जब मैंने देखा कि बाबई होकर नाँदनेर तक पिताजीने स्वयं जानेका निश्चय किया है। किन्तु पिताजी बाबई जाकर लौट ऋाये और मुक्ते घरकी ही बैलगाड़ीमें मेरी भूआने मुक्ते नाँदनेर पहुँचा दिया।

### संस्कृत-पाठशालामें प्रवेश

"जब मैं नाँदनेर पहुँचा, तब पिताजीने मेरी शरारतोंका 'हिस्ट्री-टिकट' भी नाँदनेरके गुरुदेवके पास भिजवा दिया। ये मेरे गुरुदेव मेरे संस्कृतके गुरु ही नहीं थे, मेरे पिताजीके बड़े भाई भी थे, मेरे दादाजी। उनका नाम या पं० वंशीधरजी चतुर्वेदी। दादाजी यों तो स्वभावतः ही सख्त थे, किन्तु पिताजीकी चिद्वीपर वे मेरे प्रति भी बहुत सख्त रहने लगे। यद्यपि जब मेरी शिकायतें होतीं, तब मेरी ओरसे ही वे सबसे छड़ते।

''उन दिनों उनके पास संस्कृत पढ़नेवाले विद्यार्थियोंका एक बड़ा समूह रहा करता था। नाँदनेर भोपाल रियासतमें था और उन दिनों रियासतोंमें स्कूलोंकी कमी होनेके कारण को भी कुछ पढ़ा-लिखा होना चाहता, परिडतकीकी चटशालामें पहुँचा दिया बाता। इसलिए मेरे साथ पढ़नेवाले विद्यार्थियोंमें केवल ब्राह्मण और स्त्रिय बालक ही नहीं थे।

"दादाजीने मुफ्ते यह काम सौंपा था कि प्रातःकाल अँघेरेमें उठकर कोई चार फर्लांग दूर बहनेवाली नर्मदासे घड़ा भर लाऊँ। फिर आरती-पूजा करूँ और उसके पश्चात् भएडारमें मोजन बनानेमें सहायक होऊँ। विद्यार्थियोंकी एक बड़ी तादाद वहीं मोजन करती थी। इम लोग मिन्द्रमें ही रहते थे। मिन्द्रकी गोशालाके पासके कमरेमें अन्य सब छात्रोंके साथ मेरा भी निवास था। यद्यपि घरका बालक होनेके कारण, मेरी पहुँच घरकी सारी दिशाओंमें थी।

"इमारी बड़ी माँ, वंशीधरजीकी पत्नी, क्योंकि नाँदनेरमें नहीं रहती थों, वे वहाँसे नौ मील दूर अपने मैकेके करने बाबईमें रहा करती थीं। उनके इस सस्त स्वभावके कारण दादाजीका यह नाँदनेरका मन्दिर घर न होकर एक अखाड़ेका ही रूप धारण किये रहता।

"यह जायदाद और यह मिन्दर हमारे सबसे बड़ेसे दादा (स्वर्गाय) मुकुन्दरामजीका बनवाया हुआ था और ये दादाजी उनके स्वर्गवासके बाद यहाँका प्रवन्ध करने आ गये थे। यो ये ही वे दादाजी थे जो प्रारम्भें ही पूरे परिवारसे अलग होकर रहने लगे थे। इस मिन्दरमें गाँवके किसान आते, सब जातियोंके लोग आते, हरिजन कभी न आते। किन्तु जो अन्य जातियोंके लोग आते, वे कोई न कोई स्तोत्र तो जानते ही होते। वे बड़े भिक्तभावसे आते, और दर्शन करनेके बाद गोशालामें जाकर गायोंकी पीठपर हाथ फेरते, उनके बच्चोंको दुलराते तथा यदि उन्हें खिलानेके लिए कुछ साथ लाये होते तो खिलाते। प्रायः सभी उवाहने पैर आते और वैसे ही लौट जाते।

### छौह-शासनकी दीवारोंमें

"उत्सवों श्रौर त्यौहारों के दिन यद्यपि मिन्दरमें भाँ कियाँ सजाई जातों, किन्तु श्रिष्कांश समय विविध प्रन्थों के श्रवतरण्-पाठमें ही व्यतीत होता । ऐसे दिन बाहर के सीखे हुए कुछ विद्यार्थों भी उस दिन के लिए मिन्दरमें आ जाते श्रौर पठन-पाठन में स्पर्धा से भाग लेते । दादाजी संस्कृत के बड़े विद्वान् थे और उनकी ख्याति सर्वश्रुत थी । उनके पास बाहर के विद्यार्थियों का ही नहीं, उनके इला के में श्रानेवाले सभी विद्वानों का आगमन होता रहता । ऐसे उत्सवों पर मुक्ते एक ही कमी खटकती । बेचारे वैष्णव पदोंतकका बोलना इसलिए मना होता, क्यों कि वे संस्कृत में लिखे हुए नहीं थे । तब यदि मिन्दर में में कोई पद पढ़ना भी चाहता तो मन ही मन पढ़ता, जिससे बहाना किया जा सके कि संस्कृत ही पढ़ रहा था । मेरे इस शिद्या-क्रममें संस्कृत के प्रति ऐसी ही कड़ाई बरती जा रही थी ।

"ठीकसे देखता हूँ तो जीवनकी यह अवधि ही कड़ाईसे भरी हुई थी। प्रतिदिन सुबह उठते ही नर्मदामें जाकर स्नान करके पूजाके लिए जो ताँ बेका घड़ा भरकर लाता था, वह भी मेरे ऊपर कम कड़ाई नहीं थी। वर्षामें तो नर्मदा नजदीक रहती थी, किन्तु शीत श्रौर श्रीष्ममें वह बहुत दूर चली जाती थी। श्रतः दूरसे घड़ा भरकर लाने में इतना बोक लग उठता था कि घाट चढ़ने के समय मैं घड़े को घाट के शिवमन्दिर श्रौर परिक्रमावासियों की धर्मशाला में सिरसे उतार लिया करता था। और थोड़ी देर ठहरकर फिर घड़ा ले, मन्दिरमें श्राया करता था। यह तो अलगसे कहना ही नहीं चाहिए कि ताँ बेका घड़ा खूब चमकीला रहना चाहिए श्रौर मन्दिरकी पूजाके समयमें भी विलम्ब नहीं होना चाहिए! दूसरे जाड़े के दिनों में नर्मदाका स्नान श्रौर घड़ा भरकर लाना कुछ, कम कष्ट-दायक न होता।

"दूसरा काम मुफे सौंपा गया भोजन बनानेका। मन्दिरकी भाषामें हमारे मन्दिर और पाठशालामें नित्य ही दस-बारह 'मूर्तियाँ' प्रसाद पाया करती थीं। मन्दिरकी जो बरौनी थी, उसकी लड़की मुलिया मेरी बड़ी रिक्तिका थी। जब मैं श्रकेला होता श्रीर मुफसे बड़े-बड़े बर्तन न उठते, तब मुलिया बर्तन उठानेमें सहारा देती। जब मैं फटी हुई लकड़ियों के बोफे चौकेमें न रख सकता, तब मुलिया मेरा हाथ बँटाती। कहीं ख़ून निकल आता तब मुलिया श्रीर मुलियाकी माँ मेरे हाथ या श्रंगोंमें पिट्टयाँ बाँघती। और जब मैं पढ़ने बैठता तो संस्कृत या कोई भी भाषाको नाम-मात्र न समफनेवाली मुलिया मेरी श्रोता हो जाती! यदि मैं श्रामकी डालीपर बैठकर अमरकोष पढ़ता तो दूसरी मुकी डालीपर मुलिया विराजमान रहती। किन्तु इस बीच यदि मेरे साथीसे लड़ाई हो जाती तो उस साथीसे लड़नेके लिए हम दो होते। मैं और मेरी मुलिया!!

"पं० मुकुन्दरामजी चतुर्वेदीका पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उनके बाद श्रव सबसे बड़े रह गये थे पं० छोटेलाल चतुर्वेदी श्रीर वे गजपुर नामक गाँवमें रहते थे। उनके यहाँ एक मन्दिर था, ज्ञमीन-जायदाद थी और बावन गाँवोमें उनकी पुरोहिती चल्रती थी। अतः नाँदनेर वाले दादाजीने, जो सबसे बड़े किन्तु छोटेलाछजी चतुर्वेदीसे छोटे थे, मुक्ते यह सोचकर तैयार करना शुरू किया कि मैं अपने गजपुर वाले दादाजीके मन्दिरमें जाकर उनका सहायक हो सकूँ, क्योंकि उनके कोई सन्तान नहीं थी। अतः उन्होंने नाँदनेर जाते ही मुक्ते पाठपूजा और ज्योतिषकी ही शिद्धा देनी प्रारम्भ की, उधर हो विशेष ध्यान दिलाया। उन्होंने कौमुदी, अमरकोष, श्रीमद्भागवतका नवम और दशम स्कन्ध, शीव्रबोध, मुहूर्वचिन्तानणि तथा कुछ अन्य पुस्तकें ही पढ़ानी शुरू कीं।

"नाँदनेरमें पढ़ाईका कम इस प्रकार था—प्रातःकाल श्रॅंथेरेमें उठकर विद्यार्थी भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए चले जाते। में पूजाके लिए नर्मदासे जल लेने और स्नान करने चलता। वहाँसे लौटकर मन्दिरकी श्रारती हो चुकने पर पढ़ाई प्रारम्भ की जाती। कोई-कोई विद्यार्थी बहुत अधेरे उठकर अपने पढ़े हुए पाठोंको दुहराते रहते, विशेषतः सिद्धान्तकौ मुदीके सृत्र तथा श्रमरकोषके श्लोक अक्सर दुहराये जाते थे। कोई डेढ़ पहर दिन चढ़ने-पर कुछ विद्यार्थी अपने-अपने भोजनमें जुट जाते श्रोर जो गाँवमें रहते वे भोजन करनेके लिए चले जाते। दोपहरके समय, चूँकि आचार्य भोजनोपरान्त सो जाते, विद्यार्थियोमें पढ़नेकी स्वतन्त्र होड़ाहोड़ पैदा हो जाती। उस समय सभी पढ़नेवालोंका रूप चन्दरोंका-सा होता। कोई इस श्रामकी टहनीपर बैठा है श्रीर कोई उस श्रामकी टहनीपर। कोई सूत्रोंको विकृत संगीतकी भाषामें दुहरा रहा है, तो कोई मुहूर्तचिन्तामिण के ज्योतिष-ग्रन्थ के श्लोकोंको याद कर रहा है। कोई यजुर्वेदके मन्त्रोंको, विशेषतः रुद्र-मन्त्रोंको ध्यान श्रीर धुनसे उसके स्वरों समेत भाड़पर बैठे हुए दोनों पाँव श्रास-पास लटकाकर पढ़ रहा है।

"यह बात अवश्य देखनेमें आती कि सारी हलचलों, उपद्रवों और शरारतोंके बीच अध्ययन बिलकुल नियमित चलता रहता। उसके प्रति विद्यार्थियों हीमें आस्था थी। स्राचार्यका कुछ सिखाना तो केवल संकेत- मात्र था। जब दो साथियोमें भगड़ा हो जाता और एक दूसरेको अपने कार्योसे पराङ्मुख करना चाहता तो भगड़ा करते हुए भी अमरकोष वाला अमरकोषके स्तोत्र पढ़ता रहता औद व्याकरणवाला सूत्र उच्चारण करता रहता। उन द्वांमें मन्दिरकी सीमावाला आमका बगीचा बड़ा सहावना मालूम होता। उन वृद्धोंपर यदि बन्दर भी होते तो, इन विद्यार्थी—बन्दरोंको देखकर वे भाग निकलते...

''जब इस मन्दिरमें किसी विद्वान्का श्रागमन होता तब हम विद्याथियोंको चुने हुए श्लोकोंको उस समय सुनानेके लिए कहा जाता। यों भी
नर्मदा-स्तान के पश्चात् विद्यार्थी रुद्रका पाठ करते। लोगोंको स्तोत्रोंके
प्रति ज्ञानकी कोई श्रास्था न थी, तो भी कितने ही स्तोत्र विद्यार्थियोंको
मुखाग्र रहते। और स्तोत्र सुनानेपर विद्या पढ़नेका कोई सम्बन्ध न माना
जाता। उन दिनों यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जो विना स्नान या
प्रार्थना किये भोजन करता हो तो उसे मन्दिरमें तो स्थान ही नहीं मिलता,
बाहर भी ऐसे व्यक्तिका नाम सुनते ही विद्यार्थी नाक-भौं सिकोड़ते और
उससे मन ही मन धूणा करते।

''जब फ़सल कटनेके बाद मिन्दरमें खिल्हान बनता, श्रौर मिन्दरके अपने खेत बराबर ही रहे, तब विद्यार्थियों पढ़नेका अहुा खिलहानमें जमता। उस समय यदि मटर (जिसे नाँदनेरमें बटरा कहा जाता है), तेवड़ा अथवा चना खिलहानमें उखड़कर आता तो उसमें जितना भाग हरा होता, विद्यार्थी उसे खाते जाते श्रौर पाठ करते जाते। श्रतः मिन्दर-की उपज कम होवे तो श्राश्चर्यकी कोई बात नहीं।

"कुछ विद्यार्थी गार्थे दुइनेका भी काम किया करते थे। उस समय गायोंका वह दुइना और गायोंका ऋादिमियोंके पीछे-पीछे शान्त भावसे घूमते रहना बड़ा ही मनोहारी मालूम होता। जब गायोंको पानी पिछाने छे जाना होता तब नर्मदासे छोटते समय गार्ये ऋपनी गतिसे घाटी चढ़ी जा रही हैं, किन्तु विद्यार्थी सबसे ऋागे है, वह किनारेके वृद्धोंकी डालियोंको पकड़ कर लटक पड़ता है श्रीर कृद जाता है श्रीर फिर गायोंके आगे हो जाता है किन्तु गायें हैं कि शान्त भावसे भिन्न-भिन्न स्थानोको पगडंडियाँ बनातीं, घाटीपर चढ़ी चली जातीं । और यदि विद्यार्थी शिव-मन्दिरपर ब्राकर बैठ जाता तो गायें भी घेरा डालकर उसके आसपास खडी हो जातीं। कोई विद्यार्थीकी ओर ऊँचा मुँह करके, श्रीर कोई अपने सींग त्रौर कान नीचे करके। उस समय श्रीमद्भागवतको गायों श्रौर कृष्णका सम्बन्ध विद्यार्थियोंकी समक्तमें सहज ही स्त्रा जाता और जो गायें उहरड होतीं वे भी मानो नर्मदाके घाटपर तो शायद दूसरी गायोंकी देखा-देखी सीधी हो जातीं! उनकी उद्दरहता और उनका भयभीत करनेवाला स्वभाव केवल उनके खड़े हुए कान श्रीर उनकी ऊँची हुई पूँछसे व्यक्त हुआ करता । दूसरी श्रोर गाँवोंके हरवाहे-चरवाहे भी गुठान ( दोपहरके समय विश्रामके लिए पशुत्रोंको बैठानेकी जगह) से जब गाय-बैलोंको उठाते. तो उनके गाली-गलौज श्रौर लाठी-प्रहारके कारण वह दृश्य देखनेको न मिलता. जो मन्दिरकी गायोंकी निर्मलतामें दिखाई देता। जब गायोंको नर्भदामें नहलाया जाता और जब उन्हें गहरेमें उतार दिया जाता तो उनकी पूँछ पकड़कर विद्यार्थी तैरनेमें विना हाथ पैर हिलाये नर्मदाके उस पार या इस पार हुआ करते।

"नाँदनेरसे पार उतरनेके बाद, ढाना गाँव, जिसकी सीमामें गायें पार उतरतीं, अंग्रेज़ी इलाक़ोमें था, अतः नाकेदार दौड़ पड़ता कि आदमी श्रीर गायका किराया लाओ, इस पार क्यों उतार लाये ? आदमीका एक पैसा और गायका चार पैसा।

"िकन्तु शरारती विद्यार्थी अपनी गायको लेकर फिर नर्मदामें कूद पड़ता और वह इस पार नाँदनेरकी तरफ आ जाता। तब इस पारका नाकेदार कहता, लाओ पैसे, तुम पार उतर कर आये हो। सो भवसागरसे उतरनेके पाठ पढ़ते-पढ़ते विद्यार्थियोंको यह अनुभव होता रहता कि भवसागरके पार उतरना चाहे सरल हो, किन्तु गायों समेत नर्मदा पार करनेके लिए तो टेंटमें पैसे चाहिए। या फिर नाकेदार खुश होना चाहिए!

"उस समय जब विद्यार्थी पार उतरनेके बाद श्रंग्रेज़ी इलाक्नेमें पहुँचता और किसी संस्कृत स्तोत्रका पाठ करता होता तो उसे भीजे कपड़ों स्तोत्र पाठ करते देखकर नाकेदार श्रथवा कोई भी कुछ न बोलता। मिन्दरमें रहते हुए गायों श्रीर ग्रन्थोका निच्गियों के साथ ऐसा सम्बन्ध रहता कि उसकी अभिन्नता आज भी जब याद श्रा जाती है तो मन एक विचित्र प्रकारसे सोचने लगता है।

"यद्यपि आचार्यके साथ जो विद्यार्थी श्रीमद्भागवत श्रथवा किसी कथा-पुराएके लिए नर्मदासे दूर गाँवमें साथ जाते तब विशेषतः भोजनकी रुचिवाले विद्यार्थी जाते। किन्तु नर्मदाके तटके किसी गाँवमें इस पार या उस पार जानेका काम पड़ता, तब ऐसे विद्यार्थी विशेषरूपसे जाते, जिनके लिए नर्मदाका एक ही अर्थ होता—तैरना, फिर तैरना और फिर खूब तैरना।

"गर्मियोके दिनोंमें तो मन्दिरके विद्यार्थियोंकी समता मैसोसे ही की बा सकती है। वे विद्याभ्यासके लिए भी नर्मदामें तैरते हुए ही पाठ याद करते। उस समय विद्यार्थियोंकी शरारतसे नर्मदाके विशालकाय कछुए, जो किनारेकी रेतीमें दुवककर बैठे रहते, प्राण् बचा कर पानीमें भाग बाते। गर्मांके दिनोंमें तो विद्यार्थियोंमें प्रायः रोज़ ही होली रहतो। उस समय नर्मदा मानो सच्चे रूपमें विद्यार्थियोंकी प्राण्यादिका होती। श्रमरकोष के श्लोक और श्रन्य ग्रन्थोंके ज्ञानको विद्यार्थी एक दूसरेसे ऐसे बताते मानो गालियाँ दे रहे हों श्रथवा एक दूसरेपर ढेले फेंक रहे हों!

"हाँ, केवल संथा-प्राप्ति (पाठ-प्रह्ण) के समय ही वे मिन्द्रिमें आचार्यके पास अधिक समय ठहरते । किन्तु जिन दिनों स्त्राचार्य मिन्द्रिमें न होते, विद्यार्थियोंको ढूँढ़ निकालना कुछ सहज काम न था । स्त्रीर उन देनो गाँवोंके नर्मदा तटकी हरी घासमें चरने वाले घोड़े-घोड़ियोकी भी

ख़ैर न रहती। किस घोड़े-घोड़ीको कहाँसे पकड़ा और उसे कहाँ छोड़ आये, यह विद्यार्थियोकी बलाय जाने!

"इसी लिए गाँवके कुछ विद्यार्थी तो गाँवके किसानों के द्वारा पीटे भी जाते। जो हो, किन्तु विना लगामके और विना खोगोर (साज) के घोड़े-घोड़ियोपर बैठने और उनकी अयालसे लगामका काम लेने में विद्यार्थी इतने निष्णात हो जाते कि देवमन्दिरमें निवास करते हुए यह सैनिकशिद्धा अलगसे पूरी हो जाती। तेरह-चौदह सालके विद्यार्थीं का घोड़े-घोड़ियों को मरपूर दौड़ाना एक अद्भुत तालीम थी। तिसपर मजा यह कि विद्यार्थीं महाशय दौड़ते हुए घोड़ेपर वालमीकि रामायणके छन्दों का पारायण करते हैं और अनुष्टुप् छन्दके उतारपर घोड़े-घोड़ीको एड़ भी लगाते हैं। इस बीच यदि घोड़े-घोड़ीका मालिक किसी विद्यार्थीं को रंगे हाथों पकड़ पाता, तो सच्चे अर्थों में वह मालिकको गो-ब्राह्मण प्रतिपालक समभता, सारी अकड़ और शेखी भूल जाता और अकेलेमें सौ-सौ शपथें खाकर कहता कि वह अब घोड़े-घोड़ीको पकड़नेका ऐसा अपराध न करेगा। किन्तु ऐसी प्रतिज्ञाएँ प्रायः तोड़नेके लिए ही की जाती थीं!

"हाँ जिन दिनों मिन्द्रमें कहींसे कोई विद्वान् ऋषि होते ऋषे प्रत्थोंके आधारपर उनका प्रवचन हिन्दीमें होता; तो कोई विद्यार्थी उन दिनों प्रवचन छोड़कर खेलने, घोड़ेपर चढ़ने, बार-बार नर्मदा नहाने, यहाँ तक कि वृद्धोंकी डालियोंपर क्रूले क्रूलने भी न जाता। ऋषेर जो कार्यवश गाँव हीमें ऋपने घर जानेकी बात उस दिन कहता, वह विद्यार्थी अपनी श्रेणीका ऋच्छा विद्यार्थी न माना जाता।

"मेरे विचारसे पढ़ने, खेळने-कूदने और शरारत करने और सौंपे हुए काम पूरा करनेसे विद्यार्थियोंको ख्रवकाश भी नहीं मिलता था।

"नाँदनेरमें रहते हुए मैंने उर्दू और फ़ारसीके ऋच्छे जानकारोंको मन्दिरमें ऋाते देखा था। शायद इसका कारण यह था कि वह भोपाल रियासतमें था, जहाँ नवाबी शासन था। उन दिनों बेगम साहिबाका

राज्य था श्रौर उर्दू तथा फारसीके विद्वान् वहाँ सम्मान पाते थे। गाँवके लोगोंमें भी उर्दू श्रौर संस्कृत एक साथ जानने वाले लोगोंकी संख्या ब्राह्मणों, कायस्थों श्रौर राजपूतों श्रादिमें थी।

"नाँदनेरमें जब हमलोग पढ़ते, तो खेतोंकी रखवाली भी किया करते। वर्षामें वहाँ काँगनी, बाजरा, मकई, भूले-भटके ज्वार श्रीर मूँग तथा उर्द आदि बोये जाते। किन्तु फ़सलोंमें वहाँ श्रिधिकतर गेहूँ, चना श्रिधिक बोये जाते। किन्तु फ़सलोंमें वहाँ श्रिधिकतर गेहूँ, चना श्रिधिक बोये जाते। उन दिनों वहाँ सौ रुपये भरका पक्का सेर चलता। वहाँकी मनी बीस पसेरीकी होती। श्रीर वहाँका माप पाँच सेरका होता, जिसे वहाँकी भाषामें कुड़ो कहा जाता था। खेतोंकी फसल रखाते हुए पशु-पिद्धियोंसे इतना प्रेम हो जाता कि मैं कितनी ही बार पिद्धियोंके नन्हें बच्चोंको देखनेके लिए, और रोज़ देखनेके लिए विशाल वृद्धोंकी ऊँची डालियों तक चढ़ा करता। मुक्ते उनकी चहक, उनकी फुदक, उनकी माँका उनके मुँहमें मुँह देकर, चोंचमें चोंच भरकर खाद्य देना मुक्ते बहुत अच्छा लगता था। मिन्दरमें भी जब मैं तोतोंकी हरी पाँतको अहातेके आमके भाड़पर किलबिल करते देखता श्रीर उन्हें देखता ही रह जाता, तो मैं डाँटा जाता था कि मैं नशा करनेवालेकी तरह होश भूलकर भाड़ोंकी तरफ़ पागल जैसा क्यों देखा करता हूँ। इस विषयमें मेरे साथी विशेषतः हीरा-मोती मुक्ते बहुत चिढ़ाते।

"जब कोई गिलहरी बेरके भाड़पर बेरके कच्चे फल कुतर-कुतरकर आये नीचे गिरा जाती, और आधा हिस्सा खाती जाती तो मेरे साथी उस गिलहरीको देखने और व्यंग्यमें देखते रहनेके लिए मेरे पढ़ते समय भी मन्दिरके बगीचेमें मुक्ते पकड़ ले जाते। मैं भी चला जाता और जब चला जाता तब मेरी शिकायत कर दी जाती!

"मन्दिरकी गायोंको और कुछ बाछोंको मैं कभी-कभी चरानेके लिए नर्मदा-तटपर भेजा जाता। मेरे एक-दो विद्यार्थी साथी ऋौर होते। लाठी काँधेपर रखकर उसपर दोनों हाथ लटकाकर गायोंके पीछे-पीछे धूमना मुक्ते बहुत प्यारा मालूम देता। उस समय मैं 'मैया मैं निहं माखन खायो' इस पदको बड़े चावसे दुलराते हुए दुहराता। क्योंकि इसी पदमें यह पंक्ति भी है: 'यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुतै नाच नचायो।'

"िकन्तु गीतकी जब अन्तिम पंक्ति याद आती, तब मुक्ते अपनी माँकी याद आती। मैं सोचता कि यहाँ मुक्ते कंठसे लगानेवाला और पीठपर हाथ फेरनेवाला कौन है ? उस समय नर्मदाकी कछारोंका वह सारा रसमय हश्य विषमय हो जाता !

"नाँदनेरके जीवनमें मुक्ते हरवाहों श्रीर चरवाहों के गीत बहुत प्यारे लगते थे। वे ऐसी बुन्देलखण्डीमें कहे जाते कि श्रपनी रसपूर्णता, रुचि-मादकता और परिस्थितिजन्य विषमताके कारण भाषाके सौष्ठव, शृंगार और शुद्धताकी श्रोर बच्चोंका ध्यान ही न जाने देते।

"गाँवमें इमलोग कभी-कभी और प्रायः महीनेमें एक श्राध बार ही जा पाते। इमारा अधिकतर परिचय उन्हीं लोगोंसे होता जो या तो मिन्दरमें दर्शन करने आते, या मिन्दरके रास्ते अपनी मज़दूरीपर कहीं आते-जाते होते। या मिन्दरमें ही कहीं मेहनत-मज़दूरी करने आते। आठ-पन्द्रह दिनमें जब भरकच्छसे पोस्टमैन आता तो मुफ्ते श्रपने पिताजीसे पत्र पानेकी बड़ी श्राशा रहती। यद्यपि मर्यादावश पिताजीका पत्र दादाजीके ही नाम श्राता श्रीर उसमें मेरा कहीं भी उल्लेख न होता, तब भी उन पत्रोंका शब्द-शब्द लगता, जैसे मेरे लिए ममताका खजाना ले श्राया हो। उन श्रज्ञारों ही पर श्राँखें गड़ी रहतीं। दादाजीके पढ़ लेनेके बाद में उन पत्रोंको छुपा देता। पत्र क्या, वे पोस्टकार्ड होते। पोस्टकार्ड उन दिनों एक पैसेका होता। लिफ़ाफ़ा श्राध श्रानेमें। तार चार श्रानेमें जाया करता। किन्तु जिसके घर तार आता, वह घवड़ा जाता था। तार मानों मृत्यु-संवाद ले जाने या संकटपूर्या अवस्थाकी सूचना देनेके लिए ही हुआ करते!

''मेरे पिताजीको, जैसा कि मैंने कहा है, छिदगाँवमें तुलसीकृत रामायण-

का शौक़ था। उनके संरच्चएमें रहते मुफ्ते 'रामचरित मानस'से प्रारम्भसे ही बहुत प्रेम रहा। वैष्ण्व परिवार होनेके कारण श्रष्टछापके किवयोके पाँच पद भगवान्के सामने बैठकर पढ़े विना छिदगाँवमें भोजन नहीं मिलता था। नाँदनेरमें इन पदोसे छुट्टी मिल गई थी। किन्तु यहाँ रामस्तवराज महीम, रामरचा, विष्णुसहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम श्रादि श्लोक पढ़ने पड़ते थे। दादाजीकी स्पष्ट श्राज्ञा थी कि खबरदार, जो किसीको हिन्दी पढ़ते हुए देखा! जो हिन्दी पढ़ता, उसकी खौर नहीं थी। कितने ही विद्यार्थी हिन्दीमें नासिकेतोपाख्यान पढ़नेके कारण सजा पा चुके थे।

"मेरा मन तो हिन्दी पढ़ने हीमें बना हुआ था। ऋतः बार-बार तबीयत चाहे कि कुछ हिन्दीमें पढ़ूँ। परन्तु नाँदनेरमें कहाँ हिन्दी! परिणामतः छिइगाँवमें जो वैष्णव पद बोम्स लगते, वे अब बहुत प्यारे छगने लगे। मैं जब स्नान करने नर्मदाको रेतमें जाता अर्थात् पानी भरने, तब कुछ देर तो नर्मदामें कुलाचें भरता, हरवाहों-चरवाहोंसे भगड़ता, उनके गाय-बैल इधर-उधर कर देता ऋौर उन वैष्णव पदोंको मस्त होकर दुहराता। यदि कोई साथी मेरे साथ किसी दिन नर्मदा आ जाता तो वह दादाजीसे शिकायत कर देता कि मैं ऋाज हिन्दीके पद गा रहा था। इसपर वे किसी दिन तो गुस्सा ही करते, और किसी दिन पिटाई भी उड़ जाती। छेकिन शरारतोंके एवज्रमें यह पहली पिटाई तो थी नहीं!"

# पञ्चम परिच्छेद

## मुक्त-स्वच्छन्द तरुणाईके सरस पाठ

"एक दिन दादाजी खेतपर गये। सारे शिष्यगण भी उनके साथ थे। तब मुभसे कहा गया कि मैं हरवाहे-चरवाहेका काम देखूँ श्रौर मन्दिरकी रखवाली भी कहूँ। स्वभावतः मेरा मन खेतकी ओर भागनेका था, किन्तु मैं रखवालीमें जो लगा दिया गया था। तब मुभे सूभा कि क्यों न मैं ताँबेकी बड़ी-बड़ी परातोंमें रखी हुई मन्दिरके भीतरकी पुस्तकोंको खोल-खोलकर देख डालूँ। श्रौर उन्हें फिर ज्योंका-त्यों बाँध दूँ। लालच यही था कि कोई हिन्दी-पुस्तक पढ़नेको मिले—हिन्दीके प्रति रहनेवाली ललकके कारण नहीं, कदाचित् केवल नटखट श्रादतके कारण।

"ताँबेकी दोनों बड़ी परातोंमें नन्हें हाथोंसे गिने कि कोई सौसे अधिक बस्ते थे। मिन्दरके दरवाज़े बन्द करके केवल खिड़कीके सहारे स्नानेवाले मिन्दरके उजालदानके थोड़ेसे उजारेमें जल्दी-जल्दी बस्तोंकी तलाशी मैंने शुरू की। एकके बाद दूसरा बस्ता खोलूँ, पर हाय-हाय! जो कहीं कोई हिन्दी पुस्तक मुक्ते मिल तो जाय। संस्कृत पुस्तकोंके स्ननुवाद भी संस्कृत ही में मिलते। तंग आकर सोचा कि छोड़ँ इस धन्धेको। बहुत देरके बाद मैंने देखा कि लल्लूलालजीका प्रेमसागर एक बस्तेमें बँघा है। बस्ता कत्थई रंगका था। वह पुस्तक बगलवाड़ेके किन्हीं पृथ्वीसिंहजी द्वारा नाँद-

नेरके मन्दिरको भेट दी गई थी संवत् १६४६ में । ललचाई हुई श्राँखोसे मैंने पुस्तक देखी "इतनेमें दादाजीके आनेकी खबर पाकर मैं जल्दी-जल्दी पुस्तकें जमाकर बाहर भागा । मन्दिरके बर्तन मलनेवाली कहारिनकी बड़ी लड़की ७,८ वर्षकी मुलियाको मैंने पहरेपर बैठा दिया था । उसोने दौड़कर मुक्ते खबर दी कि पुजारी दद्दा आ रहे हैं ।

"जब दादाजी रातको भगवान्की आरती करने लगे तब मेरी चोरी उनकी पकड़में आ गयी। मुभ्ते डाँटा कि मैंने बस्तोंको हाथ क्यों लगाया?

### 'प्रेमसागर'की संगति हाथ छगी

"स्यारीकी फसल कट रही थी और उन्हें तो रोज़-रोज़ खेतपर जाना था। श्रतः इस डाँटके वावजूद मैं मन ही मन प्रसन्न था। किन्तु दूसरे दिन उन्होंने खेतपर जाते समय उस युगका एक ताला मन्दिरमें लगवा दिया श्रीर चाभी लेकर खेत चल दिये।

"मन्दिरकी रचनामें एक थोड़ी सी जगह ऊपरकी मंजिलपर ऐसे रखी गई थी जिसमें से दूसरी मंजिलपर रहनेवालोंको भगवान्के दर्शन हो सकें। ऊपर चढ़नेके लिए जो ज़ीना था, उसमें कोई दरवाज़ा न होनेके कारण वहाँ ताला लग ही नहीं सकता था। स्रतः मैंने खेतीकी रिस्सियोंको मकानकी मीयालमें वाँधकर रस्सीमें गाँठों लगाई और प्रेमसागर उड़ा लानेके लिए उस छोटो जगहमेंसे मैं लटककर रस्सीके सहारे मन्दिरमें उतर गया। प्रेमसागरके बस्तेको गलेमें बाँधकर रस्सीके सहारे ही कई बार पटकनी खानेके बाद मैं फिर किसी तरह ऊपर आ गया। किन्तु इस पूरे प्रयासमें इतनी देर लग गयो कि मैं प्रेमसागरका पढ़ना उस दिन प्रारम्भ नहीं कर सका।

"मुलिया दीमर मेरी नित्यकी पहरेदार थी। उसने खनर दी कि दादाजी आर रहे हैं। मैंने ज्वारके टटेरों मरी गाड़ीमें, जो मन्दिरके दर-वाज़ेपर थी और जिसे वहीं पड़े रहना था, प्रेमसागरकी प्रति छुपा दी। "दादाजीको उन दिनो नित्य ही खेत जाना था। श्रतः मैंने टटहरेकी उसी गाड़ीमें, टटहरेके पूले आसपास जमाकर, नित्य उस बोभा-गाड़ीमें चित्त लेटकर प्रेमसागर पढ़ना प्रारम्भ किया। जब कृष्णुके बृन्दावनसे गोकुल-गमनका प्रसंग आया, मुक्ते याद है, वह मुक्तसे नहीं सहा गया। मै अकूरको कोसने लगा और मेरी आँखोंसे श्राँस वह चले। यों श्राँस तो मेरे जीवनमें कई बार आये हैं, किन्तु पढ़नेके कारण श्रौर कृष्णुकी विदाके कारण आनेवाले वे आँस बार बरदारीकी उस गाड़ीमें, ज्वारके टटेहरोंके बीच, जो आये थे, शायद मेरी समक्तके पहले साहित्य-रससे भीने श्राँस् थे श्रौर उसके लिए मैं मुलिया पहरेदारसे इतना प्रसन्न था कि भग-वानकी श्रारतीमें मिले प्रसादके चिरोंजीदानोंका एक विशेष श्रंश मैं मुलियाके लिए बचाकर रख लेता था। किन्तु एक दिन मन्दिरके बगीचेमें बन्दर आ जानेके कारण मुलिया कम्बख्त उन्हें भगाने चली गई श्रौर मेरे दादाजी सदल बल आ पहुँचे। श्राते ही मुक्ते आधे नामसे पुकारा। घवराहटमें मैं प्रेमसागर छुपा ही रहा था कि पकड़ लिया गया श्रौर पुस्तक समेत श्रपने साथियों द्वारा दादाजीके सामने खड़ा कर दिया गया।

"उस दिन जो पिटाई हुई, उसका स्वाद ऋाज भी जब याद ऋाता है तब क्या कहूँ। उन दिनों वे मुभ्ने ज्योतिषका प्रारम्भिक ग्रन्थ 'शीव्रवोध' पढ़ा रहे थे जिससे मैं दो रोटी कमाने छायक बन सकूँ। किन्तु जो विद्या मुभ्ने सिखानी चाही वह मेरे जीवनमें रही नहीं और जिसे मुभ्ने पढ़ना चाहिए था, वह मेरे मन-प्राणमें भर गई।

"नाँदनेरका जीवनकाल विशुद्ध संस्कृतकी पढ़ाईका जीवनक्रम था, किन्तु मेरी माँ मेरे वहाँ रहनेसे सन्तुष्ट नहीं थीं। फिर भी वे अक्सर कहला दिया करतीं कि मैं पढ़नेके सिवा अन्य काम न करूँ। किन्तु प्राचीन चटशाला-पद्धतिमें यह संभव ही नहीं था। एक बारह-तेरह वर्षका बचा इतना सबल होता ही कैसे कि वह अपने गुरुजनों ग्रीर नियन्त्रकों की

त्राज्ञाका उल्लंघन कर सके। प्रारम्भमें मेरी माँ श्रौर पिताजीके नियंत्रणसे छूटनेके कारण मैं अत्यधिक सुखी था। हाँ, रह-रहकर मुक्ते माँका प्यार याद श्राता था श्रौर में नॉदनेर छोड़कर भाग जाऊँ, ऐसी तबीयत चाहती थी। छोटे भाइयोंकी तो इतनी याद श्राती थी कि गाँवके दीखनेवाले बच्चे मुक्ते अपने भाइयोंकी शकतके दीखते श्रौर मेरा मन अध्ययनसे विचलित हो जाता। जब नाँदनेरका अनुशासन छिदगाँवसे भी सखत दिखाई दिया और बड़ी बात यह कि वहाँ हिन्दीका पठन-पाठन सर्वथा बन्द हो गया, माँकी जगहपर कोई प्यार करनेवाला न दीखता तब मेरा मन बार बार कहता कि छिदगाँव बहुत अच्छा, बालभट्टजी सर्वश्रेष्ठ श्रौर पिताजीका ही नियंत्रण भला!

"यहाँ नाँदनेरमें दादाजीके बड़े लड़के अयोध्याप्रसाद भी पढ़ते थे। रह-रहवाकर वे ही भाइयोंमें थे, पर उनसे अक्सर लड़ाई ही छिड़ी रहती। दादाजीके प्यारपर वे अपना हक जमाते और दादाजी अपना प्यार मुक्ते देते ही रहते। जब अयोध्याप्रसादका अन्याय मुक्तपर बढ़ जाता तो मैं गाँवमें सेठ कन्हैयालालजीके पास जाता और उनसे ही शिकायत करता कि वे अयोध्याको समक्ता देवें। सेठ कन्हैयालाल छिदगाँवके सेठ रामनारायणकी तीसरी पुत्री जानकी बाईसे ब्याहे थे। जानकी बाईसे भी मिलकर मैं बहुत कुछ अपनी माँकी पूर्ति कर लिया करता। कन्हैयालालजी अयोध्याप्रसादको समक्ताते रहे; पर जैसा कि लगभग समान उम्रके बच्चोंमें होता है, मेरी और अयोध्याप्रसादकी बात-बातपर लड़ाई होती ही थी। स्वभावतः ऐसी लड़ाइयोंमें दादाजी कभी मेरा पच्च लेते और कभी अयोध्याक्ता। लड़ाईके विषय खाना, पहनना, खेतमें जाना तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके हुआ करते। वे मुक्ते अपना शत्र समक्तते और हर काम करते समय वे मुक्ते भयभीत रहते कि मैं दादाजी से कहूँगा। मैं उनके द्वारा पीटे जाने से भयभीत रहता।

#### माताके आप्रहोंकी उपेचा

"एक दिन नर्मदा घाटसे लौटते समय एक छोटे बालकको देखा। मैंने उससे उसका नाम पूछा । उसने त्रपना नाम सिम्मा बताया । उसकी शकल मेरे छोटे भाई रामदयालसे खूब मिलती थी। मुक्ते घरकी याद आई और मेरा मन पढ़नेमें नहीं लगा। यह बात मैंने अपने त्राचार्य तथा दादाजोसे कहलवाई श्रौर उन्होंने मुफ्ते तुरन्त छिदगाँव भिजवा दिया। जब मैं ऋचानक घर पहुँचा तब माँ बहुत प्रसन्न हुई और पिताजी बहुत नाराज़। किन्तु मैंने रामदयालको खूब हृदय भरकर देख लिया। तीसरे ही दिन किसी स्राते-जाते सज्जनके साथ मुफ्ते तुरन्त नाँदनेर छौटा दिया गया श्रीर नाँदनेर जानेका विरोध करनेके कारण माँको पिताजीकी बहुत भिड़िकयाँ सहनी पड़ीं। माँने जो कष्ट पाये, उनकी याद जब मैं करता हँ तो मुक्ते बहुत कष्ट होता है। दुबारा जब घर छोटकर आया तब मेरी माँ नहीं चाहती थीं कि मुभापर सिखतयाँ की जायँ, अतः उन्होंने पिताजीसे प्रार्थना की कि अब मुक्ते न भेजा जाय। साथ ही मेरी संस्कृतकी पुस्तकें भी माताजीने नहीं छुपानर रख दीं। किन्तु पिताजीने बिलकुल नहीं माना, वे स्वयं मुक्ते संस्कृत पढ़ाते तथा समय निकालकर वे मालगुज़ारके घर भेजते जहाँ छुट्टियोंमें श्राये हुए उनके विद्वान् लड़के, जो कालेजोंकी छट्टीके कारण आते थे, मालगुज़ारके अन्य बच्चोंके साथ मुक्ते गणित तथा श्रन्य विषयोंकी शिद्धा दिया करते। एक बार मैंने रामस्तवराजके एक श्लोकका ग़लत उच्चारण कर दिया था। पिताजीने उस दिन मुफ्ते भोजन देनेसे मना कर दिया।

"इन्हीं ऋयोध्याप्रसादजीके विवाहकी बारातमें मैं भी शामिल हुआ था। तबकी बात है। बारात पहले नर्मदाके घाटचर घाटपर जाकर ठहरी। जहाँ बारात जानेवाली थी, वह बमहारे गाँव था जो लगभग ४५ मील दूर था। नर्मदापर पड़ाव डालकर पहले सब बच्चोंको नहलाया गया और उन्हें दो-दो पूरी, दो-दो बाटी श्रौर एक-एक लड्डू नाश्तेके लिए दे दिया गया। पर जब तक मैं नहाकर आया, एक लड़केने, जो रिश्तेमें मेरा ही भाई होता था, चुपकेसे मेरी एक बाटी उठा ली। जब मैं नाश्तेके लिए आकर बैठा श्रौर पता चला कि किसने मेरी एक बाटी उठा ले हैतो अपनी दूसरी बाटी मैंने उसके सिरमें दे मारी और कहा, 'ले, तू तीन बाटी खा!' तीन बाटीसे मतलब यह कि एक बाटी तो वह, जो पहले ही उठा चुका था, दूसरी वह जो मैंने उसके सिरमें दे मारी थी, और तीसरी वह जो उसके सिरमें मेरी मारी गई बाटोसे चोटके कारण सूजन बनकर सिरमें उठ आई थी!

''खैर, बारात लडकीवालेके गाँव पहुँची। वहाँ यह हुन्ना कि लडकी-वालेकी नाइनने मुक्ते बहुत गोरा देखकर मेरी आँखोंमें काजल लगानेके बहाने मेरा सारा मूँह काला कर दिया। मेरी यह आदत रही है कि मैं शिकायत करने कभी घर नहीं गया । स्वयं ही बाहर निपट लेता था । वह कालोस तो मैंने कपड़ेसे पोंछ ली. पर वह पुँछनेवाली कहाँ थी ! मुँहपर कालोस बनी रही। पर श्रव मैं मौक़ेकी ताकमें रहा। जब दल्ढा-दल्हिन जुल्ला खेलने बैठे तो वहाँपर सिर्फ़ स्रौरतोंका ही जमाव लगा हआ था। मैं भी वहीं पहुँच गया और बचोंके बीचमें इस तरह बैठा कि उस नाइनके पास बैठ सकूँ। वहाँ जानेसे पहले एक सई-घागा खरीदकर ले गया था। मैंने उस नाइनका घाघरा नीचे बिछी हुई जाजमसे सी दिया। और चुपकेसे मंडपके ऊपर जा चढ़ा। वहाँसे सारा नज़ारा देखने लगा। घाघरा सीनेका जो परिगाम था. वह जब प्रकट हो गया तो सारे लडकीवाले क्रोघसे उबल पड़े श्रौर उन्होंने लाहियाँ सँभाल लीं। इस शोरको जब पिताजीने ध्यानसे सना तो बोले कि यह और कोई नहीं, मेरे सुपुत्रने ही किया है। लेकिन सुपुत्रका पता कैसे चले। बाबाजीने कहा कि देखो, वह आ जायगा, लेकिन तम उसे पीट नहीं सकते । पिताजीने ऋनिच्छापूर्वक यह मान लिया । तब बन्दरकी तरह में उस मराडपके नीचे उतरा। बाबाजीने मुक्तसे पूछा कि यह काम तुमने किया है ? मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने किया है। तब उन्होंने पूछा कि क्यों किया है ? मैंने अब नाइनकी करत्तका सारा किस्सा सुनाकर अपना मुँह दिखा दिया। बस, बाबाजीने लड़कीवालोंको आड़े हाथों लिया श्रौर बोले कि देखिए, क्या हम लोग यहाँ इसलिए आये हैं कि आप लोग हमारा मुँह काला करें ? बड़ी मुश्किलसे मामला शान्त हुआ।

"कुछ वर्ष पहले स्रयोध्याप्रसादके भाईका विवाह भोपाल राज्यके बमहोरी क़स्बेमें, नाँदनेरसे लगभग ४०-४५ मील दूर हुआ था।

"एक बार दादाजीकी आज्ञा हुई कि अब बहूकों ले आना चाहिए। उस समयकी प्रथाके ऋनुसार जब अयोध्याप्रसादके भाईको यह खबर दी गई कि उन्हें भौजीको लिवानेके लिए बमहोरी जाना है तो परम्पराका पालन करते हुए उन्होंने पहले इन्कार किया ऋौर ऋड़ गये कि वे हरिगज बमहोरी नहीं जायँगे। यद्यपि कपड़े धुलानेसे लेकर चीज़ें सम्हालकर रखनेकी सारी तैयारियाँ जारी थीं!

"तीसरे दिन हमारी ज्ञमीनकी किसानीके बटाईदार खुमना उर्फ खुमानुसिंह गूजरके कहनेपर बड़े भैया राजी हो गये। सारे परिवारके छोटे बच्चे तथा बड़े-बूढ़े भी उनकी 'बड़े भैया' ही कहा करते थे। आज भी हमारे परिवारमें इस पीढ़ीके लोगोंतक यही पद्धित है कि घरमें जो बड़ा बच्चा होता है, उसे बड़े भैया ही कहते हैं। इस तरह, जैसा कि मैंने बताया, हमारे परिवारके दो हिस्से होनेके कारण परिवार भरमें मैं भी बड़ा भैया ही कहा जाता था। क्योंकि पिताजीके शेष बड़े भाई और छोटे भाई सबके यहाँ मेरे जन्मके पश्चात् ही सन्तानें हुई। मुफसे बड़े भैया तीन थे। एक बड़े भैया अर्थायप्रसाद थे। दूसरे बड़े भैया मेरी छोटी भूत्राके सबसे बड़े पुत्र अर्थात् श्यामलाल। प्यारेलाल गुक्से बड़े श्री कन्हैयालाल गुक् के कि जिनकी मैट्रिक होनेके पश्चात् सन् १६०६ में या १६०७ में

मृत्यु हो गई थी। मेरे मामाके परिवारकी दिशामें भी मेरे एक बड़े भैया थे। वे थे मेरे बड़े मामा चिन्तामणि पुरोहितके पुत्र देवबच्च प्रसाद।

#### शरारती देवर भौजी छिवाने चले !

"हाँ, तो नाँदनेरसे बड़े भैयाका भौजीको छेने जाना तय हुस्रा। उस समय दादाजीने मुक्ते आज्ञा दी कि मैं बड़े भैयाके जानेकी सब तैयारियाँ कर दूँ, किन्तु बड़े भैयाने स्पष्ट कह दिया कि माखन जायगा तो मैं जाऊँगा, वरना मैं स्रकेटा नहीं जाऊँगा। दादाजी प्रसन्न हुए कि चलो, किसी शर्तपर तो राज़ी हुआ। किन्तु मैं जानता था कि वे पहलेसे ही राज़ी थे! यह स्वाँग तो उस समय सभी घरोंमें हुआ ही करता।

"अब दादाजीके सामने चिन्ता थी, अपने दो बचोंको घने जंगलोंके बीचसे बहूको लिवानेके लिए भेजना । दादाजीको दूसरी चिन्ता यह भी थी, जो उन्होंने बड़े भैयाको कह कर बताई कि तेरी शादीमें माखन बारातमें गया था, तब वहाँ उन्होंने हतनी शरारतें की थीं कि हम लोगोंने परिस्थितिको बमुश्किल सम्हाला था । खासकर वहाँ के पुलिस इन्सपेक्टरके लड़केको जब चावलके माँड़के गड़ेमें गिरा दिया था, तब तो पूरी बारातको उस अब्दुल अजीज़से माफ़ी माँगनी पड़ी थी। 'उस उपद्रवकी पुड़िया'को तू अपने साथ क्यों ले जाता है। किन्तु मेरी नन्हीं उम्मीदोंसे ठीक विपरीत बड़े भैयाने अपने पिताजीसे कहा कि तुम बुट्टे लोग तो उसकी बुराई ही देखते हो। उसकी अच्छाई मैं जानता हूँ। उस समय मुफे लगा कि बड़े मियाँ डर रहे हैं. रास्तेमें साथके लिए मेरी तलबी हो रही है।

"किन्तु इसी बीच दादाजी बोले, 'गाड़ी लेकर खुमानसिंह जायगा, तुम दोनों उसी गाड़ीमें बैठ जास्रो।'

"नाँदनेरसे हमलोग लगभग तीसरे पहर चले ऋौर दिघ्वाड़ नामको जमींदारीमें, जहाँ के ज़मींदार रामसिंहजी नाँदनेर हीके रहने वाले थे और हमारे मन्दिरके शिष्योंमें प्रसिद्ध थे, हम लोगोने पहली रात बिताई।

रामसिंहजीके यहाँ हमारा पहुँचना मानो घर हीमें पहुँचना था। स्वयं जमीदार रामसिंह हम बच्चोंके आनेका उत्सव मना रहे थे। दूसरे दिन प्रभातमें हम लोग जब आगे चले तो दो मील तक पटेल रामसिंहजीका आदमी हमारे साथ आया। दुपहरको किसी नदी-नालेके तटपर हम लोगोंने मोजन किया। शाम होती आ रही थी। तीसरा पहर दल रहा था कि एक नालेमें ज्योंही गाड़ी उतरी, एक आदमीने दूरसे चिल्लाकर कहा, 'खबरदार, गाड़ी खड़ी रखो। आगे बढ़े तो जान ले लूँगा।'

"खुमानदादाने कहा कि यह तो डाकू है।

"बड़े भैया एकदम गाड़ीसे कूद पड़े। दोनोंकी कुश्तियाँ होने लगीं। कुश्ती होते-होते ही विचित्र ढंगसे मैंने देखा कि वह डाकू कह रहा था, 'अरे, पुजारी भैया, तुम ?'

''बड़े भैयाने उसकी छातीपर बैंठे-ही-बैंठे कहा, 'अरे मंगला, तू ?'

'श्रीर मंगलासे छीना हुआ उसका लाठी श्रादि सामान बड़े भैयाने मंगलाको लौटा दिया श्रीर उसकी चोटी पकड़ कर धक्का देते हुए कहा, 'पहले क्यों नहीं कह दिया, मैं न मारता।'

''मंगला अपनी भोपाली अकड़से तनकर बोला, 'अरे भइया, तुम्हें पहचान लिया, इसीलिए तो छातीपर चढ़ा लिया! ऋपना तो पेशा ठहरा। नहीं तो किसीकी क्या बिसात, जो मेरे चंगुलमेंसे निकल जाय।'

''खुमानदादा सब रहस्य समक्त गये। मंगला ढीमरको दस-बीस गालियाँ देकर बोले, 'डाक्का पेशा ही कौन कम पाप है, जो तू इन बच्चोंपर हाथ उठाकर पाप कमाता था।'

मंगलाने बहुत-बहुत माफ़ी माँगी श्रीर खुमान दद्दाके पैर पड़े। खुमान दद्दाने हुकुम दिया कि मैं छोटे-छोटे मोड़ोंको लेकर बमहोरी जा रहा हूँ। तू वहाँ तक हमारी रत्ना करता हुश्रा चल। मंगला बोला, 'यों तो मैं दो-चार मील चलूँगा, किन्तु बरेलीके बाद जामगढ़ भघदेहीमें ही

तुम्हें पहाड़ी डाकुस्रोंका डर है। वहाँ यदि कोई छेड़े तो कह देना कि हम मंगल टीमरके आदमी हैं।'

''बड़े भइयाने तुनककर कहा, 'मंगल, शेखी मत बघार। सीघा गाड़ी-के साथ चला-चल।'

''मंगलने बड़ी नम्रतासे कहा, 'मेरे चलनेकी बिलकुल ज़रूरत नहीं है पुजारी-महया। हाँ, तुम रात बरेली रहना और कल बमहोरीके लिए निकलना।'

हमारी गाड़ीके साथ चलता हुआ मंगल कब गायब हो गया, हम लोगोंको पता नहीं चला। शामको हम लोग बरेली पहुँचे। एक खजातीय सज्जन राजा गोकुलदास जबलपुर वालेकी दूकानपर मुनीम थे, सो हम उन्हींके यहाँ ठहरे। और दूसरे दिन हम बमहोरीके लिए चल दिये। रास्तेमें वह जामगढ़ भघदेही गाँव मिला। वहाँ विन्ध्या पहाड़ कुछ ऐसा सुन्दर है कि जब मैं उसे देखता हुन्ना नहीं थकता था, तब बड़े भहयाने मेरा काँचा हिलाकर कहा, कि भंग तो बड़े-बूढ़े पीते हैं, क्या उनका नशा तुमें चढ़ता है ?

"यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि रास्तेमें बड़े भइया मुक्ते इतनी ऋच्छी तरह रख रहे थे कि मेरा यह भ्रम सर्वदा दूर हो चुका था कि मुक्तमें श्रौर उनमें सदा खटपट हुआ करती है।

"जब हम लोग जामगढ़ भघदेहीके जंगलोंको पार करने लगे तो वहीं-के विन्ध्याके पत्थरोंसे बनी हुई कुंडियाँ लेकर कुछ लोग बेचनेके लिए आये। खुमान दादाने हम लोगोंको आगाह कर दिया कि यहाँके लोग डाके डालनेका पेशा करते हैं; अतः इनसे बातचीत न की जाय। हम लोगोंने कुंडी लेनेसे इनकार कर दिया और हमारी बैलगाड़ी आगे बढ़ गई। कोई दाई तीन घरटेके बाद हम लोग बमहोरी पहुँचे। वहाँ उस समय भींगे हुए मूँगोंको टाटपर डालकर उनके छिलके निकाले जा रहे थे और पुरुष मिलकर किसी विषयका कुछ सलाह-मशविरा कर रहे थे। जँवाईके आगमनकी बात सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, किन्तु इस बातसे पुरुष और स्त्री सब मिलकर दुखी हुए कि उनके भले जँवाईके साथ शरारती मैं भी हूँ।

"हम लोगोंको घरमें न ठहरा कर पड़ोसके एक मन्दिरमें ठहरा दिया गया। खुमान दहाने कहा, 'यह कैसी नई बात आप कर रहे हैं। छोटे बच्चोंको घरमें ही ठहराइए।'

"तो बड़े भइयाके समुर पं० कनीरामजी तिवारीके भर्ताजे मेरी ही नामराशिके माखनलाल तिवारीने कहा, 'यह आ्राफ़तकी पुड़िया जो आप साथ ले आये हैं। इसलिए हमारी और आपकी तकदीर अच्छी होगी तो सहीसलामत लड़कीकी विदाई हो जायगी। नहीं तो आज और कलके बीच न जाने कितने भगड़े पैदा होंगे।'

"श्रपने जीवनका यह रूप देखकर मुफे स्वयं भी बहुत अचम्मा हुआ। किन्तु बड़े भइयाने स्पष्ट कहा कि यदि श्राप लोगोंको मेरे बड़े भाईकी ज़रूरत नहीं है और उसकी बुराई की जाती है तो मैं यहाँ नहीं ठहरूँगा श्रौर तुरन्त नाँदनेर वापस लौट जाऊँगा। इस धमकीके बाद शान्ति तो हो गई और उन्होंने बड़े भइयासे च्नमा भी माँगी। किन्तु भौजीकी विदा होने तक अर्थात् दूसरे दिन तक सबके मुँह सूजे रहे। श्रौर नाँदनेरसे जो यह सोचकर चले थे कि बमहोरीमें जँवाईको चार-पाँच दिन रोका जायगा, सो दूसरे ही दिन बिदाकी तैयारियाँ हो गईं। बड़े भइया मन ही मन इस बातसे बड़े ख़ुश थे।

"किन्तु एक बातसे दुखी भी थे कि दुलहनकी बिदा करनेवालोंने एक अलग बहलगाड़ी भेजी, जिसमें दुलहन तथा रिश्तेदारोंमें जानेवाले उनके परिवारके एक दो आदमी श्रौर थे। इस घटनासे बड़े भइयाकी खुशी पर पहरा बैठ गया!

"और इमलोग इस तरह लौटने लगे कि मानो कोई मातम मनाकर लौट रहे हैं!!

"रास्तेमें दुःख इस बातका हो रहा था बड़े भइयाको कि कोई उनसे दुलहनवाली गाड़ीपर बैठ जानेके लिए नहीं कहता। लौटते समय जब जामगढ़भघदेही स्राया तो वहाँके लोगोंने बमहोरी वाली गाड़ीके लोगोंको तो पानी पिलाया, किन्तु हमारी बैलगाड़ीकी तरफ़ किसीने देखा भी नहीं। बड़े भइया खुमानदादासे बोले, 'क्यों दहा, एक ही दिनमें ये सबके सब डाकू भले आदमी कैसे हो गये ?'

"खुमानदहाने कहा, 'ये लोग यहींके रहनेवाले हैं। सब एक दूसरेको पहचानते है।'

"जब हमारी बैलगाड़ी बरेली पहुँची तो उन लोगोंने कहा, 'बहू नाँदनेर नहीं जायगी, सीधी बाबई जायगी, क्योंकि बड़े महयासे यह मालूम हो गया था कि हमारी बड़ी माँ अर्थात् बड़े महयाकी माताजी यानी दुल्हनकी सास नाँदनेरमें न होकर बाबईमें हैं। उस समय हम-लोगोंने जामगढ़ मघदेही निवासियोंसे कुछ पत्थरके बर्तन भी खरोदे।

"बमहोरी वाली गाड़ीके साथ रहनेके कारण दीख पड़ा कि बुन्देलखराडके नर-नारी गाड़ीमें स्त्री होनेके कारण कितनी इंज़त करते हैं। जब भी हम किसी गाँवसे निकलते, गाड़ियोंकी तरफ तमाशेकी तरह देखनेवाली औरतें दौड़कर, जिस गाड़ीमें वध्यू बैठी हुई थी, उस गाड़ीके लोगोंसे पूछते 'कुछ कलेऊ लावें? दूध पियोगे? खोआ खाओगे? रोटी बना-खा लो, तब जाना।' श्रीर हमारी गाड़ीको तरफ जरा भी नहीं देखते थे। बड़े भइया बालोंके पट्टे रखाये हुए थे। उनके मस्तकपर केसरका चन्दन सारे कपालपर फैलकर लगा हुआ या श्रीर कानके पास उनकी भोपाली जुल्फें धूमी हुई थीं। उस वक्त भी इन चीज़ोंसे नरनारियोंका आकृष्ट न होना ऐसी बात थी कि जिसपर आज भी सोचता हूँ तो मुक्ते बुन्देलखण्डके गम्भीर स्वभावपर आश्चर्य हुए विना नहीं रहता।

"दुलहनकी गाड़ीवाले मर्द मुक्तसे ऐसे डरते थे कि जब मैं उनसे कोई प्रश्न करूँ या पूर्वूं तो वे उत्तर बड़े भइया या खुमानदादाकी तरफ़ मुँह करके दें। केवल भोजनके समय भौजीने मुक्ते अपने पास बुलाकर पूड़ी, कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ श्रीर लड्डू श्रपने हाथसे दिये। किस गाँवके कुएँपर पाकर और फेंफरके दरख्तके नीचे बैठकर हमलोगोंने खाना . खाया, यह तो मैं भूल गया, किन्तु कुऍंपर पानी खींचनेवालियोने बड़े भइयासे कहा, 'हम ब्राह्मण हैं, लान्त्रो हम तुम्हारा लोटा माँज दें ऋौर पानी भर दें।' उस समय उनकी जनेऊ कुतेंके बाहर लटक रही थी। पनिहारीने पूछा, 'कौन ब्राह्मण हो ?' बड़े भइयाने अपने ब्राह्मणत्वकी सारी जन्त्री उन्हें सुनाई, तो वो पनिहारिन और उसके परिवारके लोग दादाजीके जाननेवाले निकले। और जब गाँवमें-से गाडियाँ निकलने लगीं तो उन्होंने बहुत जिह की कि हमलोग भोजन करके जायँ। तब उन्हें बताया गया कि घने जंगलोंके रास्ते है और देरी होना ठीक नहीं। तत्र उस घरकी सुहागन वधूने भौजी और बड़े भइयाको तिलक लगाया। एक-एक रुपया नारियल दोनोंको दिया। वधूको कुछ, कपड़े दिये और वधूकी गाड़ीके चक्केपर लगे लोहेके पट्टेपर एक नारियल फोड़कर वह गाड़ीके यात्रियोंमें बाँट दिया गया ! एक बूढ़े सज्जन स्त्रागे आये स्त्रीर एक रामनामी दुपटा मेरे हाथमें रखते हुए बोले, 'यह दुपट्टा नाँदनेरमें नारदजीको दे देना । कहना, मोहनलाल भागीर प्रयागराज गया था, वहाँसे आपके लिए लाया है। मैं भी सावनपर नाँदनेर ऋाऊँगा।

''दर कूच दर मंज़िल हमारी गाड़ियाँ फिर आगे बढ़ने लगीं।

"विन्ध्याकी घनी भाड़ियाँ, नालोंके उतार, पहाड़ोंके चढ़ाव, बस्तियों और शिखरोंके घुमाव, सड़कोंपर आती-जाती बैलगाड़ियों और नर-नारियोंका बोभ लेकर आना-जाना और मदों का कानोंमें बुन्दे पहने, बन्द लगी हुंई लाठियाँ हाथोंमें लिये, तथा उनके ऊपर रेशमी फुन्दे लगे हुए, बालोंमें तेल, बढ़े हुए बाल, गलेमें मूँगेकी किएठूयाँ और सिर

पर बोमा होते हुए भी अकड़कर चलना, किसी राहगीरके पास हाथमें अलगोभा, सिरपर बोमा, पाँवमें जुते नहीं, धूलका उड़ना ख्रौर तिसपर हैंसी मज़ाक। क्या कहना है बुन्देलखएडकी उस ज़िन्दगीके!

"उस समय नवाबी शासन था, इसिलए गाँवों और क़स्बोमें हर मुस-लमान नवाबी बोली बोळता, किन्तु कुछ मुसळमान इतने शरीफ़ होते कि हिन्दू-मुसळमान बैठकर सलाह-मशिवरा करते, चिळम-तमाखू पीते, लड़के-लड़कीकी व्याह-शादीकी चर्चा करते, खेत-खिलहानमें ज़रूरतोंमें एक दूसरेका साथ देते श्रीर शादियोंमें एक दूसरेके यहाँ दहेज-टीका पहुँचाते। ऐसी बुली-मिळी ज़िन्दगी थी बुन्देळखण्डमें आजसे पचपन-साठ वर्ष पहले।

जब हमारी बैलगाड़ियाँ एक बड़के भाड़के नीचे सुस्ता रही थीं, तब गोंड यात्रियोंका एक दल वहाँसे निकला। उसमें मर्द भी थे, स्त्रियाँ भी थीं। थोड़ी देरके लिए वे बड़के भाड़के पास दूबपर बैठ गये। उस समय वे गा रहे थे। उसकी तुक थी—अंग्रेज़ी अमलदारी गम्मखाना, गम्म खाना राजा धोर धरना, अंग्रेज़ी अमरदारी गम्म खाना...

"उस ससय तो मैं उसका मतलब खाक धूळ भी नहीं समका था, केवल नाँदनेर लौटकर दादाजीको सब हाल-चाल सुनाये, तब मैने यह गीत भी सुनाया। तो वे नाराज़ होकर बोले कि तुक्ते लघुकौ मुदी क्यों याद हो ? तुक्ते तो ये गँवारोंकी बातें पसन्द हैं!

"किन्तु मैं और मेरा मोती मिळकर किसी भी श्रवसरपर श्रौर किसी-के भी सामने यह गीत गाते श्रौर नाचने लगते। हाँ, मुल्या पहरेदारके इशारेपर सजग रहते कि हमें कोई देख न रहा हो। श्रव तो आमों के बन्दर भगाना है तो यही गीत, खेतके जानवर भगाना है तो यही गीत और बाजरेकी फसलके पखेरू उड़ाना है तो यही गीत। हाँ, नाँदनेरमें आकर इस बातका भान फिरसे जाग्रत हो गया कि यहाँ हिन्दीमें कुछ, पढ़ना व हिन्दीमें गाना माना है; यहाँ सिर्फ़ संस्कृत पढ़ी जाती है!

#### बालक माखनलाल बीड़ीका शौक करने लगा !

'सन् १६०१में मेरे विवाहसे एक वर्ष पूर्व हमारे बाबाजी (चाचाजी) पं० हीरालाल चतुर्वेदीका दूसरा विवाह हुआ। उनकी बारात होशंगाबाद ज़िलेकी होशंगाबाद तहसील के गजपुर गाँवसे, जहाँ पं० छोटेलाल मेरे बाबा रहते थे, होशंगाबाद गई। उनके ससुर श्री हीगलालजी मुनीम उन दिनों होशंगाबाद के प्रसिद्ध धनिक श्री नन्हेंलाल सेठके मुनीम थे। इस विवाहके च्यामें मेरे मॅफले बाबा पं० वंशीधरजीके पुत्र स्त्रयोध्याप्रसाद मुफसे दो वर्ष बड़े थे। उनका विवाह १८६६ में हो ही चुका था। पुरोहितीके कारण मन्दिर श्रीर जायदाद रखनेवाले हमारे बाबा स्त्रफ़ीम और माँग सभी चीज़ोंका सेवन करते थे। उस समय नाँदनेरके शिज्ञा-क्रममें मैं भी चोरी-छिपे बीज़ी पीने लगा था।

"बारात रात गजपुर गाँवसे चली श्रीर दूसरे दिन दोपहरको होशंगा-बाद पहुँचो। सात गाड़ी-बैलोपर बारात गई थी। परिवारके लोगोंसे घिरे रहनेके कारण, मुक्ते लगातार बारह-चौदह घण्टोतक बीड़ी पीनेका श्रवसर नहीं मिला। इसलिए ज्योंही बारात जनवासे ठहराई गई, मैं वहाँसे चुप-चाप भागा। बीड़ी खरीदी, एक दियासलाई ली और तपस्वी घाटके एक कोनेके ऊपर, नर्मदा तटके उस विशाल प्रांगणमें, मौलश्रीके फूले हुए वृद्धसे पीठ लगाकर अर्थात् सारे शहरको अपनी पीठकी तरफ़ लेकर, सामने नर्मदा श्रीर उसके उत्तरके पर्वत-शिखरोंको देखते हुए, मैं बीड़ीके कश खींचने लगा। नर्मदा श्रीर पर्वतनालाके सौन्दर्यसे, अपनी तेरह वर्षकी श्रवस्थामें, मैं जाने कैसे अभिभूत होगया कि मुक्ते यह पता ही नहीं चला कि पीछे पिताजी चुपचाप आकर खड़े हुए हैं। मैं तो बीड़ीके कशपर कश खींच रहा था कि धीरेसे पिताजी बोले, 'कुलभूषण, यदि अपने कामसे निपट गये हो तो चलो, स्नान कर लो।'

"मैं घबड़ाकर खड़ा हो गया। देखा तो पिताजीके साथ परिवारके

कुछ, स्रौर लोग भी कुछ, दूरी पर साथमें हैं। पिताजीने वह बीड़ींका कट्टा और माचिस उठा छी, किन्तु मेरी बीड़ी जो उस दिन छूटी, सो स्राजके ७० वर्षों तक छूटी ही रही है!

''इसी यात्रामें मैंने पहली बार सायकल चलती हुई देखी!

#### चटशाला जीवनकी उम्र उद्दण्डता

उस समय दो विद्यार्थी नाँदनेरमें ज़ुभोतिया ब्राह्मण समाजके मेरे साथ पढ़ते थे। एकका नाम था कन्हैयालाल और दूसरेका मोतीलाल। किन्तु विद्यार्थो बीवनमें मैं उनका माखन होता श्रीर वे इमलोगोंके कन्हैया-मोती होते । कन्हैया-मोती सुके इसलिए बहुत प्रिय थे, कि काफ़ी कँचे कन्हैया और काफ़ी ठिगने मोती मेरी शरारतो और इलचलोंमें खुत्र साथ दिया करते। एक दिन हमारे मन्दिरके छतका कूड़ा साफ़ करनेके लिए सेवा नामक ढीमर, अर्थात् मुलियाका काका मन्दिरकी छतपर चढ़ा। उसे केवल एक घएटेका काम दिया गया था। नसेनीसे नसेनी बाँधी गई और वह ऊपर चढ़ गया। जन वह काममें लग गया. तव एक नसेनी कन्हैयाने उठाई और एक मोतीने और चार फर्जांक्न दर गाँवमें, जिनके यहाँसे यह नसेनी माँगकर लाई गई थी, उनके यहाँ बाकायदा लौटा दी गई तथा कन्हैया और मोती ऋपने-अपने घर चले गये। परिडतजी उस दिन कहीं गये हुए थे! श्रतः मैं नर्मदा चला गया। गरीन सेवा दीमर, जो छत साफ़ करने ऊपर चढ़ा था, मेरे छौट-कर श्राते ही मुफ्तसे श्रपनी बुन्देलखण्डीमें बोला, 'अरे लाला, मोए कहाँ कौंड दअ।' उसने ऐसी मजदूरीको माँ-बहनकी दस-बीस गालियाँ देते हुए कहा, 'श्रव मैं …ऐसी मज़दूरी करूँ ! लाओ, निसन्नी तो जल्दी लास्रो, मैं उतर त्राऊँ।' परन्तु त्रव निसन्नियाँ कहाँ रखी हुई थीं ! इतने हो में गुरुदेव उर्फ दादाजी आ गये। सेवाको तीसरी मंजिलपर अटका हुआ पाकर वे शरारतका सारा नक्शा समक्त गये और एक

आदमी मेरे साथ करके दस-बीस िम्नड़िकयाँ देकर बोले कि जल्दी निसे-नियाँ लाओ, नहीं तो तुम बहुत पीटे जाओगे। मैं दूसरे घरोंकी निसेनियाँ उठवाकर लाया, फिरसे उन्हें बाँघा गया, किन्तु वे मन्दिरकी छत तक न पहुँचीं।

'ग्ल्रतः छतको मुँडेरपर चढ़कर सेवा लटक गया। श्रौर पैरके बल निसन्नीको छूकर बड़े धीरे-धीरे वह नीचे उतरा। वह गुस्सेमें भरा हुआ या। उसने दादाजोसे कहा, 'रामधेई जो तुम्हारो मोड़ा न होतो तो काट-के चार टूका कर देतो। श्रारे हाँ, जाकी विसात तो देखों और जाके काम देखों।'

"इघर दादाजी ऋलग ही िमहाकियाँ दिये जा रहे थे। मेरे ऋाश्चर्य-की सीमा न रही, जब मैंने देखा, कि पढ़नेकी कुठरियामेंसे मोती और कन्हैया खिड़कीमेंसे देखते जाते, हँसते जाते और दादाजीको सुना-सुना-कर 'रामेण रामाभ्यां रामैः' की आवाज़ लगाते जाते। मै ऋत्यन्त मला आदमी बनकर मोतीसे पूळुने लगा, 'क्यों, ये निसन्नी किसने हटा दो ?'

"अपनी चिलम हाथमें लिये गुरुदेवने कहा, 'बस कुपा कीजिए।
मैं समभ गया हूँ। जाइए।'

"किन्तु इस 'जाइए' से विश्राम तो मिलना न था, क्योंकि यह तो हम छोगोंका नित्य धर्म था।

#### रामायणका पाठ और मेंढककी योनि

"एक दिन नाँदनेरमें कुसुमखेड़ासे एक पिएडतजी आये। वे काशीसे संस्कृत पढ़कर आये थे किसी युगमें। दिन भरकी संस्कृत-चर्चाके पश्चात् जब सन्ध्याको उन्होंने तुल्लीकृत रामायण पढ़नेको बात कही तो हम लोगों-को बहुत श्रच्छा लगा। एक तो छिदगाँव छोड़नेके बाद तुलसोकृत रामा-यण सुननेको नहीं मिली थी, दूसरे हमारी पाठशालामें हिन्दी पढ़ना तथा हिन्दीके गीत गाना तक मना होनेके कारण हमें नये पिएडत्जीकी तुलसो- कृत रामायण पढ़नेकी सूचना अपनी शालाके संस्कृत-प्रचुर वातावरण श्रीर अपने आचार्यपर एक व्यंग्य-सी मालूम हुई, जिससे हम लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए। श्रीर पण्डितजीके विना कहे अन्दरके बस्तों मेंसे 'रामचिरत मानस'का बस्ता उठा लाये।

'यह तो अब याद नहीं रहा कि परिडतजीने कौन-सा प्रसंग पढ़वाया था। किन्तु एक बात मुक्ते याद है।

"पण्डितजीने किसी कथाके सिल्सिलेमें कहा था श्रीर यह शायद उन्होंने श्रपनी स्फकी मौलिकताके रूपमें कहा था कि जो श्रादमी हरि-स्मरण नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती श्रीर जिसको कभी मुक्त न होनेका दण्ड दिया जाता है, उसे मेंडककी योनि प्राप्त होती है। तब मोतीने पूछा, 'मेंडककी योनि प्राप्त करने से मुक्ति कैसे रुक जाती है?'

"कुमुमखेड़ाके पिएडतजीने कहा, 'मेंटक पानीमें तो रहते ही हैं। किन्तु ग्रीष्मकालमें जब वे सूख जाते हैं, और उनके प्राण निकल जाते हैं, तब नया पानी बरसते ही वे पुनः जी उठते हैं श्रीर इस तरह मेंटककी योनिसे उनकी मुक्ति नहीं होती।'

"मैंने डरते-डरते पूछा, 'इस बातका क्या भरोसा है कि एक बार भर जानेके बाद उन मेंटकोंमें को प्राण लौटते हैं, वे वही प्राण होते हैं जो पहले थे ?'

"बस अनर्थ हो गया! पिएडतजीने हमारे दादाजीकी अगेर लक्ष्यकर कहा, 'इस छोकड़ेको मन्दिरमें नहीं रखना चाहिए। ऐसे नास्तिक छड़के कलंक हैं।' और जो रामायण-पाठ थोड़ी देर और चलनेवाला था, वह शीव्रतासे बन्द कर दिया गया।

## खेतोंका स्वर्ग और प्रकृति-सुषमाका विराट चितिज

"मोती, कन्हैया त्रौर मैं कभी-कभी खेतोंपर भी भेजे जाते थे। एक बार मटर बोया जा रहा था। अनाजसे भरी हुई 'दुछी' गलेमें डालकर बोनेवाले, हल की अनाज डालनेवाली 'चाड़ी' के पास खड़े होकर 'चाड़ी' में अनाज डालनेवाले मज़दूर कम मिल पाये थे। इससे हम तीनों जोत दिये गये। मज़दूरोंके पाँवोमें जूते थे। मोतीके पाँवमें भी जूता था, लेकिन मेरे और कन्हैयाके पाँवमें जूते नहीं थे। किन्तु चाड़ी गलेमें डालनेके बाद जब हल चलने लगे, तब मुक्ते बहुत ही अच्छा मालूम हुआ। और कुछ सप्ताहोंके बाद मैंने देखा कि मटरका खेत खूब उग आया है और दिहया (छोटा खेत) जो गाँवके पास ही है, मटरके उगनेसे खहलहा उठा है, तब मुक्ते उसे देखकर जो प्रसन्नता हुई, उसका वर्षान करना कठिन है।

"चूँकि चाड़ीपर मटर बोनेका समय रातका था, इसिल्ए मैं यह तो न जान सका कि अन्य हलोंपर कौन-कौन आदमी हल चला रहे हैं, किन्तु जब वे हल चलाते हुए दील जाते और हल धूमनेके समय गीतोंके स्वर बाँधकर हिलकोरे लेते, तो मुक्ते बहुत अच्छा लगता। यद्यपि रातको जब हल चलाकर लोटे, तब मैं इतना थक गया था कि सोनेके बाद मुक्ते होश ही नहीं रहा कि कब सबेरा हो गया। किन्तु उस दिन दादाजी स्वयं नर्मदा चले गये थे और घड़ा भरकर ले आये थे तथा भगवान्की पूजा कर रहे थे!

"मैंने उस दिन बहुत दिनोंके बाद विश्रामकी साँस ली।

## अध्यापकजी और उनके गुरुकुलकी छटा

"श्रमरकोषका सवर्ग हम लोग पढ़ रहे थे; शंकरके नामोंके श्लोकों-को मोती मुँह मटका-मटकाकर पढ़ रहा था। और ज्योंही वह मुँह मटकाता, मैं एक थालीसे ताल देता। इस तरह 'ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करः चन्द्र-शेखरः' श्लोकको वह पढ़ रहा था। तब इम लोग उसे कितना नहीं बिगाड़ रहे थे। कन्हैया दूरसे नाकके पास उँगली लगाकर हमें सावधान कर रहा था, किन्तु हम लोगोंने उसके इशारेको नहीं समस्ता। मुँह मटकता रहा, थाली बजती रही । पीछेकी सहनमें खड़े ये दादाजी । खिड़की मेंसे शायद कन्हैयाने उन्हें देख लिया था । वे भन्ट पाठशालामें आ गये और हम दोनोंके कान पकड़ लिये । मोतीके हाथसे अमरकोष गिर पड़ी, मेरे हाथसे थाली और फिर हमारे विद्यार्थी-समृहके हास्यका तो क्या कहना । वे कनखियाँ मारते जाते और मुसकराते जाते ।

"एक विद्यार्थी बोला, 'पण्डितजी, भरडारके चावल बीननेके लिए माखन थाली लाया था। परन्तु इसको चावल बीननेकी फ़ुर्सत ही नहीं मिली। थाली ही बजाता रहा।'

"दूसरे शरीफ़ने मोतीकी शिकायत की, 'मोती अमरकोषके प्रन्थको किस लापरवाहीसे उठाता है कि वह फट गया है।'

''मोतीका अमरकोष तुरन्त छीन लिया गया।

## आखिर सफल प्रशंसाका सर्टिफिकेट मिला

"जब हम लोगोकी पढ़ाईके दो वर्ष समाप्त हो गये, तब बगलवाड़ाके ब्रह्मचारोजी एक बार मन्दिरमें पधारे। गाँवके बड़े-से-बड़े व्यक्ति पूजा श्रौर दर्शनके लिए श्राये। दादाजीने अपने तेरह विद्यार्थियोंकी योग्यताके विषयमें जाँच करनेके लिए ब्रह्मचारीजीसे निवेदन किया और कहा कि आप बताइये कि इन तेरह विद्यार्थियोंमें श्रीमद्भागवतका शिच्चण किसे दिया जाये!

"ब्रह्मचारीजीने बहुत मुसकराते हुए अनेक प्रश्न किये। प्रश्नोंमें भाग-वत पढ़नेकी योग्यता-चमताकी जाँचके लिए 'शीव्रबोध' श्रीर 'मुहूर्तं चिन्तामिण' के श्लोक भी पूछे गये। सन्ध्याके समय 'कौमुदी'के प्रश्न भी पूछे गये। तब 'श्रमरकोष'की बारी श्राई। मुक्तसे और मोतीसे पूछे गये सब प्रश्न 'वनौषिधवर्ग'के थे। दूसरे दिन जब ब्रह्मचारीजी जाने लगे तब उन्होंने अपना सर्टिफिकेट पहला मोतीको और दूसरा मुक्ते दिया। "श्रीर हम लोगोंको बगलवाड़ामें पढ़ानेकी भी इच्छा प्रदर्शित की। "ब्रह्मचारीजीके जानेके बाद श्रव जहाँ कहीं भी दादा कथा पढ़ने जाते, या संस्कृतके किसी कामसे, वहाँ दो मकार या मक्कार श्रवश्य साथ जाते—मोती श्रीर माखन!

## माँसे बिछुड़े छाछका करण जीवन

"एक बार हम लोग सब विद्यार्थियो समेत नाँदनेरसे कोई छु:-सात मील दूर नर्मदाके खेड़िया घाट गये। वहाँ एक साधु बाबा साँवलपुरी रहते थे। वहाँ नर्मदाकी घाराका घुमाव मुफ्ते बहुत ही पसन्द श्राया। तैरनेका श्रभ्यासी होनेके कारण हमारे हाथ-पाँव नर्मदामें तैरनेके लिए सरसराने लगे। मोतीकी दोनों श्राँखें बराबर नहीं थीं। एक श्राँख छोटी, एक बड़ी। उसने श्रपनी बड़ी श्राँखको बिचकाकर श्रौर छोटीको सर्वथा मूँदकर श्रपने बदनपर इस तरह हाथ फिराया कि जैसे वह स्नान करनेके लिए बेचैन है। फिर उसने आगे-आगे चलते हुए दादाजीकी पीठकी ओर हाथ जोड़कर इशारा किया कि मैं दादाजीसे स्नान करनेकी इज़ाजत माँग लूँ। मैंने प्रस्ताव किया, 'दादाजी, यहींसे नहाते न चलें, घाट अच्छा है।'

"बस, क्या था। पका फोड़ा छू गया। वे बरस पड़े। क्रोधित मुँहसे बोले, 'घाट अञ्छा है! कुछ शऊर भी है! यहाँ तो हाथियोंकी भी थाह नहीं मिलेगी। तुम्हारी क्या बिसात है!' इसके पश्चात् जाने क्या समभक्त कर उन्होंने हमें आगे कर लिया और कहा कि हम कौमुदीके सूत्रोका उच्चारण करते हुए चलें। गाँव एक मील रह गया है। जल्दी आ जायगा।

"कृष्णार्जुन-युद्ध" नाटक लिखते समय शंख श्रीर शशीके विनोदी कथोपकथनमें जो अमरकोष तथा कौमुदीके सूत्रोंका विडंबन किया गया है, उस समय शंख श्रीर शशीके रूपमें मैं श्रीर मोती मुक्ते याद श्रा रहे थे श्रीर खेड़ियाघाटका नर्मदा तट। खेड़िया घाट पहुँचकर जब वहाँकी भीड़ देखी तब हमारे श्राश्चर्यका ठिकाना न रहा। भागवतके कुछ श्लोकोंपर शास्त्रार्थ चल रहा था श्रोर गोस्वामी साँवलपुरी सिरसे जटा-जूट बाँधे हुए उस संस्कृत शास्त्रार्थका आनन्द ले रहे थे। हम लोगोंकी समसमें तो खाकधूल भी नहीं श्रा रहा था। किन्तु नर्मदा तटका वह वातावरण इतना अच्छा था कि हम लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। दादाजीने ज्योंही मन्दिरमें प्रवेश किया, गुसाई साँवलपुरी श्रोर श्रन्य पिडतगण उठकर खड़े हो गये। दादाजी पिएडतोंमें बैठकर शास्त्रार्थमें भाग लेने लगे। मैंने श्रोर मोतीने गुसाई जोके चरणोंपर सिर रखा श्रोर जब दादाजीसे उन्हें मालूम हुश्रा कि मैं उनके छोटे भाई नन्दलालका पुत्र हूँ तो साँवलपुरीजीने श्रपने विशाल हाथोंसे मुक्ते गोदमें उठा लिया और सिर तथा पीठपर हाथ फेरने लगे। माँको छोड़नेके पश्चात् नौ महीनेके बाद सिर और पीठपर हाथ ऐसा फिरा कि मेरी आँखोमें आँसू आ गये!

#### खेडियाघाटका स्मरणीय विचरण

"इसके पश्चात् हम लोगोंको छुट्टी मिली तो हम खेडियाघाटकी नर्मदा में तैरते रहे श्रौर पिंडत लोग शास्त्रार्थ करते रहे। मोती बोला, धिंद शास्त्रार्थ बीचमें खतम हो गया तो बन्चू, पिंडतजी हूँढ़ेंगे श्रौर तब खूब पिटाई होगी।

"इसी भयसे इम लोग खेड़ियाघाटके आश्रममें लौट आये।

"यहाँ एक बात में कह दूँ कि जब खेडियाघाटके आश्रममें दादाजीने प्रवेश किया था, तब गोस्वामी साँवलपुरी और पिएडतोंने दादाजीसे कहा था, 'श्राइए नारदजी।' श्रीर इस सम्बोधनसे दादाजीने गर्वका अनुभव किया था। मेरे लिए यह बिलकुल नई बात थी। किन्तु नाँदनेर छोटनेके पश्चात् दादाजीके सहपाठी, जिन्हें हम लोग दादाजी ही कहते थे, श्रीजगन्नाथ पिएडतजीसे मालूम हुआ कि दादाजीके समस्त सहपाठी उन्हें 'नारदजी' ही कहा करते हैं श्रीर वह अत्यन्त सम्मानबोधक सम्बोधन है। नारद श्रीर नारदीय लीला श्रादि शब्दोंका गुणधर्म और स्वभाव घरोंमें, विशेषतः हिन्दू वैष्णव घरोंमें, कुछ विचित्र अथोंमें व्यक्त किया गया है। श्रतः श्राश्चर्य होना स्वाभाविक था। किन्तु घीरे-घीरे माद्धम हुआ कि वह 'नारदजी' सम्बोधन नाँदनेर श्रीर श्रासपासके लोगोंके लिए उनके प्रति चरम श्रद्धाका प्रतीक है।

"खेड़ियाघाटमें दूसरे दिन जब हम स्नान करके शिव-मन्दिरमें पहुँचे, तब महिम्नस्तोत्रके पारायणकी बारी आई। अनुस्वार श्रौर विसर्ग, विभक्ति और प्रत्यय, सब पर साँवलपुरीजीका इतना कड़ा पहरा था कि स्तीत्र पढ़ते समय श्रपनी भूछोंके कारण हमारे स्वर श्राचे भी नहीं रह गये। इसके सिवा गोशालाकी जो बिछ्या शिवमन्दिरमें श्राकर हमारे पास बैठ गई थी, चादर श्रोढ़े हुए मोतीने उसकी टाँग पकड़ रखी थी। जब वह जोरसे बिछ्छाई, तब हम मन्दिरसे बाहर भगा दिये गये! मोतो तो यही चाहता था। किन्तु मुक्ते अञ्छा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर मन्दिरमें प्रवेश किया, किन्तु पं० लीछाघर शास्त्री द्वारा मैं फिर मन्दिरके बाहर हाँक दिया गया श्रौर इस तरह पिछडतोंके पाठोंको सुननेसे मैं वंचित रह गया। वहाँ पिछडत इकड़े थे, श्रौर यों किहए कि उनकी सेवामें तीन भकार उपस्थित थे—भोजन, भजन, भंग।

"भोजन मालपुएका था, भजन नर्मदा तटका, भंगके गोले भी थे। स्रौर वह भी दूघिया बनी हुई थी।

"जब खेडियाघाटसे चलने लगे तब ब्राच्छा नहीं लगा। बार-बार खेडियाघाट जानेकी तबीयत होती है। किन्तु ७२ वर्षके जीवनमें खेडिया-घाट दूसरी बार देखनेको नहीं मिला। हाँ, हमारे परिवारके मंगल-प्रसंगों तथा शोक-प्रसंगोंमें गोस्वामी साँवलपुरीके दर्शन कभी-कभी होते रहे।"

# षष्ठ परिच्छेद

### १४ वर्षकी अबोधावस्थामें विवाह

"एक दिन, मेरी पढ़ाईके दो वर्ष बीत जानेके बाद, मेरी बड़ी माँ (दादाजीकी धर्मपत्नी) नाँदनेर ऋाई और दादाजीसे कुछ सलाह कीं। उसके दूसरे ही दिन मेरे पिताजी तथा पिएडत वंशीधरजीसे बड़े दादा छोटेलालजी ऋौर मेरी बड़ी भूऋा भी वहाँ ऋाई। सलाह-मश्रविश हुऋा। जब ये लोग वहाँ बैठकर चर्चा करते, तब मुभे वहाँसे हटा देते। उस समय गुसाई साँवलपुरी भी नाँदनेरमें ही थे। नाँदनेरके पटेल श्री लद्दमण्रसिंह-जी तथा हमारे परिवारके ऋन्य लोग भी गाड़ी-बैलोंपर नर्मदा पारकर नाँदनेर आ पहुँचे। मोतीसे मुभे मालूम हुऋा कि सब मेरे विवाहकी चर्चांके लिए एकत्र हुए हैं।

"उस समय मेरा तेरहवाँ वर्ष समाप्त हुन्ना था न्नौर चौदहवाँ लग रहा था। आज तो मैं अपने घरकी लड़िकयोंका विवाह भी बीस वर्षसे पहले नहीं होने देना चाहता, किन्तु मेरे विवाहके समय मेरा चौदहवाँ वर्ष समाप्त हो रहा था और मेरी पत्नी नौवें वर्षमें लगो थी। विवाहकी चर्चाके पश्चात् मैं कुछ त्र्राधिक संजीदा दीखने लगा था और दादाजीका व्यवहार भी मेरे प्रति बदल गया था। त्र्राब मुक्त पर उन्हें न तो उतना क्रोध त्र्राता था और न ही वे मन्दिर-व्यवस्थाके समय होने वाली चर्चाओं मेंसे मुक्ते हटाते थे। अन मैं शालाके नये विद्यार्थियोंको शब्द रूपाविल श्रीर समासचक पढ़ाने भी लगा था। किन्तु मोती श्रीर मुलियाको देखते ही मेरा शरारती स्वभाव मानो ऊन उठता था। यहाँ श्रन्तिम च्ल्णोंमें मैं लघुकौमुदी पढ़ रहा था। थोड़े ही दिनों पश्चात् मेरा नाँदनेर-निवास समाप्त हो गया।

"जिस दिन में नाँदनेरसे चला, उस दिन मंगलवार था। १६०३ अपनी समाप्ति पर था। बाबईका बाजार-दिन था। पटेल लद्मण्सिंह अपनी भालर और पर्दे लगी हुई दो बैलगाड़ियोंमें बाबईका बाजार करने जा रहे थे। बाबई नाँदनेरसे दिल्लामें है, अ्रतः बुधवारका वियोग बच्चेसे न हो, इस बातको बचानेके लिए मंगलवार हीको पीठ पर दिशाश्रूल लेकर सुभे बाबई भेजना तय हुआ।

## ढाई वर्षका संस्कृत-अध्ययन और असन्तोष

"जब मैं नाँदनेरसे छौटकर छिदगाँव आया, तब पिताजीने मुभसे पूछा कि तुमने रघुवंश पढ़ा है ? तुम्हें माघ पढ़ाया गया है ? तथा ऐसे ही कुछ प्रश्न और किये । मैंने कहा कि मुभे कुछ नहीं पढ़ाया गया । मैंने अपने प्रन्थोंके नाम गिनाये—कौमुदी, अमरकोष, श्रीमद्भागवतका नवम और दशम स्कन्ध, शोघबोध, मुहूर्तचिन्तामणि तथा वे पुस्तकें जिनसे पाठ-पूजा और ज्योतिषके ज्ञानकी अभिचृद्धि हो सकती थी । मैंने देखा, पिताजी इस शिच्रणसे बहुत संतुष्ट नहीं हुए । पिताजीका ध्यान पाठ-पूजाकी अपेच्छा अध्ययनकी आरे ही अधिक था । इसी कारण पिताजीको नाँदनेरकी पढ़ाई सन्तुष्ट न कर सकी । पिताजीके असन्तोषके कारण मुभे भी अपनी पढ़ाईसे बहुत ही असन्तोष हुआ ।"

 १६ वीं सदीका श्रन्त विना उत्तराधिकारके हुआ था। यह स्वामा-विक ही था कि २० वीं सदीका जन्म स्तम्भित ख्रीर हतप्रभ अवस्थाख्रोंमें अपने प्रथम च्च्योंसे ही दुःस्वप्न देखते हुए हुन्ना और इस तरह हुन्ना कि मानो आधुनिक सम्यता इस कोनेसे लेकर उस कोनेतक छोटे छोटे मरुप्रदेशके टापुन्नोंसे विरी हो और २० वीं सदी अत्यधिक संकटमस्त हो। क्योंकि २० वीं सदी विना उत्तराधिकारके, फुटपाथके कंगालियों जैसी जन्मी थी, न्नीर प्रसवकी दाई आदिका संरच्च्य तक उसे नसीन नहीं हुआ था, इसीलिए उसके भाग्यमें दुर्देवने तक़दीर नामसे जो जिखा था, वह एक ही शब्द था: न्नसन्तोष। २० वीं सदीका रोम-रोम असन्तोषसे प्रतिच्चण रोमांचित रहेगा न्नीर असन्तोषकी अग्निसे सुजग्वी हुई वह दिन जागेगी न्नीर रात जागेगी मानो, वह न्नाजीवन चिन्तातुर रहनेके लिए ही न्नप्रमा जन्म जन्म जन्म स्वारदस्ती लेकर आयी थी!

२० वीं सदीका यह रोग उन सबका अपना रोग है, जो इसकी जन्म- चिड़ियोमें होश ग्रहण कर रहे थे। या जन्मे थे। २० वीं सदीने उन्हें जन्म घुट्टीके रूपमें जो मीठा जहर दिया, वह था हर च्रण गहरे रोषसे भरे रहना।

किन्तु श्रकेला रोष तो बालकों में च्य उत्पन्न करता है। रोषके साथ बीनेकी पुरअसर हिम्मत व न हारनेकी एंठ चाहिए। आनवान चाहिए। दम-खम चाहिए। श्रीर-पासकी मुस्त-उदास तकणाईको देनेके लिए एक जुनून चाहिए। श्रीर चाहिए कठोर गरजती-बरसती मूसलाधार कालिमामें चमकती-दमकती चपल बिजलीकी चकाचौंध। इस बीसवीं सदीमें जो भी नया श्राया, वह बरसता हुआ श्राया श्रीर सो भी अग्रिम श्रंघड़को लेकर। निरन्तर श्रंघड़ों श्रीर बारिशमें बोसवीं सदीकी सन्तित कैसे जीवित रहनेकी यन्त्रणा सह सकी (मौतकी यन्त्रणाको परवाह उसने की ही कब १) यह सारे विश्वकी एक कहानी है।

भारतमें मध्यप्रदेश अपना एकान्त जीवन तृषाकुल घटाश्रोंके नीचे जिस तरह बिता रहा था, उसकी बहुत कुछ रूपरेखा बालक माखनलाल-की उन पगडण्डियोंमें है, जो उसे चलनेके लिए दी जा रही थीं, पर जहाँ हर पदिनित्तेपपर उसे कुछ अहरय पगडिएडयाँ अपनी स्त्रोर स्त्राक-र्षित कर रही थीं। इन्हीं स्त्रहरूय पगडिएडयोंके स्त्राकर्षणने २० वीं सदीके रोष, स्त्रसन्तोष स्त्रौर तृषाकुल घटास्त्रोंके नीचे जीवटका जीवन जोनेकी संजीवनी चुपकेसे जन-मनमें बाँटी थी...

नाँदनेरने माखनलालको कुलविद्याका एक अंश पूरे विश्वासके साथ सौंप दिया था। २० वीं सदी कुलकि कि प्रति विमोह लेकर ही अव-तरित हुई थी। सो यह स्वाभाविक ही था कि उसके प्रति माखनलालके पिताको इतनी हृदयोद्बोधक चुभन-सो हुई।

बाबईने यदि माखनलालको गाँवसे बाहर निकलकर घूमनेकी होंस दी, तो छिदगाँवने परिवारकी चौखटोंसे ही बाहर रहनेकी उतावली दी। नाँदनेरने इस उतावलीकी बेबस लहरोंको शान्त रहनेके लिए एक सरो-वर-सा जैसे दे दिया। जहाँ पिता ऋध्ययनको ही लगन देनेमें उतावले बने हुए थे, वहाँ नाँदनेरने इस बालकको अनुशासन दिया और बालकोंके गिरोहमें जीवनयापन करनेका शिच्चण दिया, जो इसके भाग्यमें सदा-सदाके लिए बदा था। यह बालक बचपनसे ही परिवारमें नहीं, गिरोहमें जीनेकी जनमपत्री लिखाकर लाया था!

जो काम माँकी पिटाई और पिताकी पिटाई न कर सकी, वह गुरुकुल के जीवन और मुक्त प्रकृतिके विवरणने इस बालकको दे दी। शैशवकी मनोहारिणी भूषा उसकी चपलता है। पर यह चपलता कुलगौरवके आकाशको छूनेवाळी हो, न कि उस आकाशको जाकर छूए जिसे किसीने देखा हो न हो। शालाके प्रधानाध्यापकका पुत्र तो विद्याव्यसनी हो हो, यह ळालसा सही थो। जंगलमें चरनेवाळे घोड़े-घोड़ियोंपर जंगली तरीके से चढ़ते घूमना, इघरका सामान उघर पार कर देना, विना अथोंकी संगतमें मन रमाना, पिताके प्राथमिक उपदेशोंपर ध्यान न देना, माताकी फिड़कियोंको अनसुनी कर रखना और पिताकी प्रतिष्ठाको किसी भी ख्या आँच पहुँचाते रहना—ये सभी बातें किसी भी स्थितिमें व्यावहारिक

नहीं हो सकती थीं। नाँदनेरके दादाजीने श्रीर नर्मदाके कछारने इस उद्धत बालकके स्वभावको मृदु बना दिया और उसे जीवनकी एक सीधी दिशा दी। वह श्रागे बढ़नेकी दिशा थी, एक नई दिशा थी। माखनलालके स्वभावका व्यक्ति, जिसे श्रागुआईकी प्रतिकामना सिक्रय रखती थी, उसी दिशामें हिष्ति मन श्रीर सचे कदमो वह चल सकता था। संस्कृत पेट-भराईकी भाषा होनेके कारण इस बालकके मनको मोहनेका श्रवसर न पा सकी। स्वयं नाँदनेरका सामन्ती वातावरण ऐसा था, कि यह बालक यदि वहाँ अधिक दिन रखा भी जाता तो इसके लिए वहाँ रहनेकी गुंजाइश नहीं थी, पर इस संस्कृत-पठनने शेशवके चितिजपर उड़ते हुए बालकको जमीनपर उतरने श्रीर चिन्तनकी सरल गम्भीरता लेकर चलने के लिए जरूर अपने श्रमुरूप साध लिया। साथ ही, इसी संस्कृत-पठनने वैष्णवी हिष्ट भी इस बाह्मण बालकको एक निजी वस्त-सी थमा दी।

मध्ययुगोंकी डूबती-उतराती राज्य-क्रान्तियोकी लपटोमें भारतीय प्रामोंने अपनी सुरत्ता, अपनी पारिवारिकताकी सुरत्ता, अपने समाजके अस्तित्वकी सुरत्ता और व्यक्तिके धर्म-कर्तव्यकी सुरत्ता अल्पवयके विवाहोंसे तानकर रखी। कन्याएँ विपत्तिकी निमन्त्रण-पित्रका हर दिन, हर रात आवागमन करनेवाली सेनाओं के लिए हो चुकी थीं। वयस्क कन्याओं को पिताके यहाँ कुँवारी रखना अनिश्चित भविष्यकी जोखिम जानबूमकर बुलाना था। अबोधावस्थामें ही वह विवाही जाकर, पीहर और ससुराल इन दो संयुक्त दायित्वोंसे रिच्चत रहे, उसमें दो लाभ थे। लड़की और लड़के वालोंके समाज संयुक्त धर्मकी हथेलियोंको आपसमें गूँथे हुए पूरे समाजको आपसमें गुँथे रहनेका आवाहन करते थे। इसी आवाहनने जब माखनलालको अपनी परिधिमें धसीटा तो उसके माता-पिताने उसका सहर्ष स्वागत किया। तेरह वर्षकी आयु पार करते ही वह पािण्यहण्यास्कारकी वेदीपर ले जा कर बैटा दिया गया। इन विवाहोंमें इस समय तक दान-दहेज कमसे कम, संयुक्त सामाजिकताकी जागरूकता अधिकसे-

अधिक थी। दूसरे, बाबई और उसके इर्दगिर्द ब्राह्मण्-समाजकी कन्याएँ निकटवतों परिवारकी शोभाएँ श्रिधिकसे-श्रिषक होती चली जायँ, इसकी सावधानी भी बरती जा रही थी। नन्दलालजी भी बाबईमें ही विवाहित हुए थे। माखनलाल भी बाबईमें हो विवाहित हो, ऐसी ही व्यवस्था विना माथापच्चीके तय हो गई। यह बालक योग्य वर इन च्लणोंमें इसलिए और भी मान्य हुश्रा, क्योंकि उसने कुलविद्याकी निधि ताजा-ताजा ही पाई थी श्रीर समाजकी नज़रोंमें वह शीघ्र ही सद्ग्रहस्थ बननेके लिए सच्चम हो चुका था।

"अब मैं पुनः छिदगाँवसे बाबई भेजा गया, जहाँ अपने जीवित बड़े दादाओं मेंसे तीसरे और चौथे बड़े दादा तुळसीरामजी और विहारी लाळजीके पास रखा गया तथा बाबईके स्कूलमें पाँचवीं हिन्दी कद्धामें भी दर्ज हो गया। उन्हीं दिनों मेरी भ्आके बड़े बेटे कन्हैयाळाल बाबई आये। वे मैट्रिकमें, होशंगाबादमें, अंग्रेज़ी पढ़ते थे। इस कारण सारे समाजमें उनका बहुत सम्मान था। तब मेरे मनमें यही इच्छा जाग्रत हुई कि काश, मैं भी अंग्रेज़ी पढ़ा होता।

"पीछे मुक्ते मालूम हुआ कि मैं बाबई इसलिए भेजा गया हूँ कि शीव ही मेरी शादी होनेवाली है। एक साल पहले काकाजी श्री हीरालाल चतुर्वेदीकी दूसरी शादी होशंगाबादमें हो चुकी थी। अब शादीमें मेरा नम्बर था। उस समय मेरी अवस्था चौदह वर्षकी थी। जब छः महीने पश्चात् मेरी शादी हुई, तब मेरी पत्नीकी उम्र ९ वर्षकी थी। मेरे ससुर बहुत धनिक नहीं तो बहुत गरीब भी नहीं थे। उन दिनों विवाह, निश्चयकी दृष्टिसे, लड़के-लड़िक्योंका नहीं, किन्तु आपसमें लड़केके परिवार श्रीर लड़कीके परिवारोंका हुआ करता था।

# विवाह-पूर्व ससुरालको मिठाइयोंका रसास्वादन

''यद्यपि उसी गलीमें मेरी भूआका घर था, जिस गलीमें ससुराळ थी,

किन्तु मेरा उस गलीसे निकलना मना था। और यदि दूसरी गलीसे निकलता तो मंगला लोहारका घर पड़ता था, जो यद्यपि बच्चोंपर बहुत प्रेम करता था, किन्तु जिसकी शकल देखते ही मुफे और दूसरे विद्यार्थियोंको भय मालूम होता था। हम लोग जब मंगल लोहारके घरके आगेसे निकलते, तो इतने फुक जाते कि दुकानमें बैठे हुए अपने भट्ठेकी धौंकनी धौंकते हुए मंगलको हम दिखाई न पड़ सकें। किन्तु यदि इस बीच वह खाँस उठता, तो हमारा दलका दल इस तरह भाग खड़ा होता, मानो पीछेसे कोई दैत्य दौड़ा रहा है।

"उघर ससुरालवाली गलीसे जब मैं निकलता, तो मेरी सास अपने किसी रिश्तेदारसे कुछ मिठाइयाँ गलीके मोड़पर ही मेरे पास भिजवा देतीं। मैं मोहवश मिठाइयाँ ले लेता और तब मैं म्आके घर पहुँचनेपर इतना बनाया जाता कि मुक्ते अपना बाबईमें रहना बहुत कष्टदायक मालूम देता। तभी मुक्ते एक मार्ग मिला"

"अपने घरसे भूत्राके घर जानेके लिए मैं जागीरदार गानिशानके घरको पार करता। उस घरके विशाल प्रांगणमेंसे मैं उनके चौकेके बगलसे होकर निकल जाता और गली लाँवते ही बूत्राके घर पहुँच जाता। इस मकानसे होकर जानेपर एक तो मुफ्ते मंगल लोहारके मकानके पाससे होकर गुज़रना नहीं पड़ता, दूसरे मुफ्ते समुरालकी गलीमेंसे होकर नहीं जाना पड़ता। किन्तु जागीरदार रामिकशनके घरमेंसे जानेमें मुफ्ते बहुत बड़ी किठनाई यह थी कि मैं अर्केला तो वहाँसे निकल सकता था, किन्तु मेरे साथियोंका हुजूम वहाँसे नहीं जा सकता था। और भूत्राका घर मानो मेरे जीवनकी ऐसी ढुलकन ज्ञमीन थी, जहाँ दिन और रातमें मुफ्ते कई बार पहुँचना हो चाहिए। भूआ थीं कि रामायण, भागवत तथा कथा-कहानियोंका कोष थीं। अतः वहाँ पहुँचनेपर भूआके पास बैंडकर मुफ्ते बहुत-कुळु मिलता। दूसरे उपद्रव-स्वभाव पसन्द होनेके कारण उनके पुत्र श्यामलालके साथ मेरी खूब ही पटती। किन्तु विशेष श्रद्धाका केन्द्र तो

भूआ थीं। ये मेरी छोटी भूआ थीं। पहुँचते ही वे मुफे पहले बाजरेकी रोटी और कड़ी अथवा बाजरेकी खिचड़ीमें घी डालकर खिलातीं और और दिन भर कथा-कहानी मुनाया करतीं। साथ ही उनके बाढ़ेके दरस्ती-पर में चढ़ जाता और बेर, सीताफल तथा अन्य फलोंको पके या कच्चे भी न छोड़ता। मेरे घरमें इन चीज़ोमेंसे कोई न थी। मेरे घरमें अपिरिमित लाड था, शासन था श्रोर 'यह करूँ, वह न करूँ'की श्राज्ञा थी। भूआके यहाँ मुक्ते इन तीनों आपदाओसे छुट्टी मिल जाती थी। पीठ या सिरपर हाथ फेरनेसे मुक्ते आँसू आ जाते थे। किन्तु उनका अत्यधिक होना में नहीं समक्त सकता था। अतः मेरे निवासके तीनों मकान मुक्ते चौखट-श्रम्दर रोक सकनेमें असमर्थ थे। और में भूश्राके यहाँ चला जाता था। किन्तु जब मेरे फूफाजी और काकाजो अपने स्कूलोंसे, गाँवोसे छुट्टी लेकर बाबई आ जाते थे, तब उनकी चर्चा, उनके विनोद, उनके चुटकुले, उनको कहानियाँ, उनका भाई-भाईवत् मिलकर चौसर खेलने बैठना तथा उनका संस्कृतके श्लोकोंको लेकर उनके अथोंपर क्रगड़ पड़ना—यह सब कुछ मुक्ते अच्छा लगता था

"नाँदनेरवाले दाटाजी, हमारे पिताजी और काकाजीको पढ़ा-लिखा नहीं समभ्रते थे। वे तानेमें कहा करते, 'भाईजी, स्कूल-मास्टरी पास करनेसे कोई विद्वान् नहीं हुआ करता।'

"श्रौर मेरे पिताजी और काकाजी अपने बड़े भाई के इस तानेसे श्रत्यन्त नम्रतापूर्वक सहम जाते । किन्तु सबसे बड़े भाई छोटेलाल चतुर्वेदी जब गजपुरसे आते, तब वे श्रपने छोटे भाइयोपर बहुत प्यार करते और हमारे घरके सब लोगोंकी श्रद्धा अपने गजपुरवाले बड़े भाई छोटेलाल चतुर्वेदीपर बढ़ती जाती । बड़े दादाजी जब बावई आते तो इसी चिन्तामें अधिक रहते कि अब माखन की शादी होनी है और उसमें कौन-कौन-सीं ब्यवस्था किस-किसके सिपुर्द करनी है ।

# विवाहको धूमधाम शुरू हुई

"मेरे विवाहका निश्चय होते ही घरमें भजन-गीतोंका ताँता लग गया। हमारे तीनों खपरैलोंमें आम्रवृन्तोंके तोरण हमारे परिवारके नाई नित्य ही नये-नये लगाते। खड़कीवालेके घर भी इसी प्रकार तोरण लगाये जाने लगे और गायन-वादन होने लगा। हमारा घर और मेरी ससुरालकी दूरी एक फर्लाङ्ग भी तो नहीं थी, जो यहाँको बातोंका वहाँ और वहाँको बातोंका यहाँ पता न चल सके। मध्यके रिश्तेदार खड़कीकी श्रेष्ठताकी कहानियाँ इस घरमें और कदाचित् खड़केकी श्रेष्ठताकी कहानियाँ उस घरमें पहुँचाते रहते। श्रोर उस तरफ़के पुरुष और स्त्री-सम्बन्धियोंकी प्रशंसा इस ओर आती रहती और इस तरफ़को प्रशंसा उस ओर जाती रहती। यही क्यो, हमारे चौथे दादाजी नुल्तीरामजी तो अपने बड़े छोटे भाइयोंमें बैठकर इस बातकी भी चर्चा करते रहते कि लड़कीवालोंने दहेजमें कौन-कौन-सो चीज़ और कितनी मृल्यवानू वस्तुएँ देनी तय की हैं। इस खबर-के देनेमें उनका उद्देश्य यह होता कि हमारे परिवारकी ओरसे भी लोग अपने खर्चका बजट ऐसा बढ़ावे कि बार्बईमें वाह-वाह हो जाय!

"एक दिन बड़ा उत्पात होते-होते बचा । विवाहकी विंदौरी ( घोड़े पर बैठा कर मुफ्ते घुमाया जा रहा था ) में वरके सामने बारूदके दाने छोड़े जा रहे थे। यह जुलूस अक्सर रातको ही निकलता है। इस समय भी मैं अपनी शरारतसे कैसे बाज आता। हल्दी-चढ़ा कटार हाथमें लेकर जब मैं भूआके छोटे पुत्रके साथ घोड़ेपर बैठाया गया तब मैंने छुपाकर बारूदका एक अनार अपनी जेबमें रख लिया। और ज्योंही जुलूस बाज़ारमें पहुँचा, सामने बलते हुए एक बारूदी अनारको ताक कर मैंने अपनी जेबका अनार दे मारा। निशाना ठीक जगह पर पड़ा और दो अनार बड़ी ज़ोरसे मड़क पड़े। सड़क चौड़ी थी अतः माँगी लाल सेठ की दुकानसे लोग इधर-उधर बँट गये। किन्तु थोड़ी ही देरमें वह जुलूस

श्राधा भी नहीं रहा। जब हम घर लौट कर श्राये, तब मेरे छोटे काका हीरालालजीने श्रपने हल्दी-चढ़े भतीजेकी श्रच्छी मरम्मत की श्रीर पिटाई भी की। बात इतनी ही हुई कि लोगोंको इस पिटाईका पता नहीं चला।

"दूल्हाने तो कदाचित् शरमके मारे नहीं कहा, श्रीर परिवारके लोग बदनामीके डरसे इस बातको छिपा गये !

"विवाहको एक प्रथा मुक्ते बहुत श्रानन्ददायक लगी। जब बेटा विवाहने जाने लगता है तब वर-निकासी होनेसे पहले वह श्रपनी माँके पैर पड़ने श्राता है। उस समय उस बेटेको माँ खड़े-खड़े ही श्रपना स्तनपान कराती है। विवाह जैसे शृङ्कारके वातावरणमें उस च्रण जाने कैसे देवत्व उत्तर श्राता है! परिवारमें और श्रास-पास यह प्रथा श्रद्धुण्ण बनी रहे, इसके लिए आज भी में उद्योग किया करता हूँ।

"बारातमें डेढ़ सौ आदमी गये थे। उस समय मुफ्ते लाल कपड़ेका गोटा लगा हुआ एक जामा पहनाया गया था, जिसमें ऊपर तिनयाँ लगी हुई थीं और नीचे घेरादार लँहगानुमा यह जामा फूल रहा था। सिरके ऊपर सेहरा लगाया गया था, जो लाल पगड़ीके ऊपर बाँघा गया था। सेहरेमें मोती और जरीका काम किया हुआ था।

"कन्याको पहले दिन तो, जब तक कि वहाँ सप्तपदी नहीं हो चुकी थी, उसके मामाकी ओरसे दी हुई सफ़ोद घोती ही पहनाई हुई थी, जिस-पर हल्दीयानेके कारण जहाँ-तहाँ पीले दाग्र लगे हुए थे। वह 'मामा चोला' कहलाता था। उसी एक कपड़ेको अपने चारो तरफ लपेटकर कन्या मण्डपके नीचे प्रारम्भिक रस्म पूरी करने बैठती है।

"फेरोंके एक दिन पहलेसे मुफ्ते दिन भर पकड़कर रखा गया था। और रातभर बन्द कर दिया गया था। इसिलिए सप्तपदीके समय मुफ्ते शरारत सूफ्ती। फेरोंके समय मैं वधूको जल्दी-जल्दी चळाता हुआ, अपने पीछे घसीटने लगा! तब हमारे कुलगुरुने मुफ्ते रोक दिया और घीरे चलनेपर बाध्य किया। "सप्तपदीकी परिक्रमा हो जानेके पश्चात् ज्योंही कन्यादानकी विवाह-विधि समाप्त हुई, दाहिने हाथकी ओर बैठी हुई कन्या वामांगमें बैठा दो गई। दूल्हा दिव्चण पार्श्वमें बैठ गया। और इस विधिसे सम्पन्न होते ही कन्याको भीतर ले जाकर नये वस्त्रों और मिल्मिने उसका शृङ्कार करके बड़ा-सा चूँघट निकल्वाकर उसे दूलहेके वामांगमें बैठा दिया गया। जबतक सफ़ोद घोती पहने हुए थी, तबतक कन्याका घूंघट उतना बड़ा नहीं था, किन्तु शृङ्कार होते हो घूँघट अनाप-शनाप बढ़ गया था।

'मेरे हाथमें किसीका हाथ आजाए तो सम्भव नहीं था कि वह सकु-शल लौट जाए । तो, फेरोंके समय जो प्रक्रिया हुई उसका परिणाम यह निकला कि वधूके हाथ दुखने लगे और जब वह अन्दर गई तो अन्दर जाते ही इस दुखसे रोने लगी ! कहने लगी कि वहाँ हम जाकर नहीं बैठेंगे ! तब उसके घरकी बड़ी-बूढ़ियोने उसे समभाया कि अब हाथमें हथेली देनेका काम ही कहाँ रह गया है !!

"माँको यह समाचार जब किसी तरह मिला तो उसने घर पहुँचते ही कसकर मेरा स्वागत किया। और लड़कीका हाथ खूब-ख़ूब सहलाया गया, तब जाकर उस अबोधाका दर्द कहीं निकल पाया होगा"

"विवाह-विधिके श्लोक मुभी भी याद थे। इसलिए जब परिडतोंका उच्चारण गलत हो जाता, तब मैं उनकी तरफ़ धूरकर देखने लगता। किन्तु, इतने ही में सामने काकाजी बैठे होते श्रीर अपने ओंठपर उँगली रखकर संकेत कर देते कि चुप। श्रीर मैं चुप रहता। एक प्रथा विवाहमें होती है जिसे 'जान्हन्यौतना' कहते हैं। उसमें दोंनों ओरसे श्लोक कहे जाते हैं। कन्यापत्तके परिडत कहते कि हमारे यहाँ लड़कीका शुभ विवाह है, श्राप सब बारातको लेकर वर्षमें किसी समय भोजन करने पधारिये। और वर पद्धके भुक्कड़ श्लोकोंमें ही विद्रूप-व्यंग्यमें कुछ, चुभती बात कहकर उस निमन्त्रण्का उत्तर देते। उस समय संस्कृत श्लोकोंकी वह मोर्चेंबन्दी उस उम्रमें भी मुभी बहुत पसन्द आई।

#### तोरण-द्वारपर

"जब बारात लेकर लड़की वालेके यहाँ गये, तो प्रथाके अनुसार तोरण मारनेके लिए कहा गया। यह तोरण लकड़ीकी चिड़ियें बनाकर उन्हें हरा रंगके तथा उनकी चोंचोंको लाल रंग देकर, एक चौखटमें सजाकर, उन्हें मण्डपपर जड़ दिया होता है। जब उस तोरण मारनेके लिए घोड़े पर बैठे हुए दूलहेको प्रायः अर्द्धरात्रिके समय संकेत किया गया, उस समय काफ़ी बड़ा जुलूस था। किन्तु मेरे काकाजीने मेरे कानमें घीरेसे कह दिया, 'कोई शरारत नहीं करना, घीरेसे तोरण मार देना।'

"इसिलए एक संकट श्रीर टल गया, नहीं तो मेरे शरारती मनने कुछ और ही सोचा था। ऐसी छकड़ी तानकर मारनेका इरादा था कि तोरन टुकड़े-टुकड़े होकर जमीन पर श्रा गिरे। किन्तु काकाजीके भयसे श्रपने हाथ की लाठीसे महज़ उसे छू भर दिया।

"उन दिनोके विवाहों में गालियोंकी प्रथा थी। अपने जीवनमें इन अंचलों मेरे निश्चयके द्वारा हो इन गालियोंके विरोधमें बहुत आंदोलन हुए हैं और अब शायद एक-दो फ्रीसदी विवाहों में भी गालियाँ नहीं गायी जातीं। किन्तु मेरे विवाहमें तो गालियाँ खूब गायी गईं और बारातमें गये हुए बूढ़ोंने भी बहुत आनन्दित हो-होकर उन्हें सुना। मेरे यज्ञोपवीत संस्कारके गुरुदेव कुछ परिडतोको लेकर पुरानी पद्धतिसे विवाह सम्पन्न करनेके लिए योगदान कर रहे थे। तब उनके साथ जो सज्जन परिडतगण संस्कृत शब्दोंका उच्चारण करते थे, मैं उनकी भूलों पकड़नेका अपना सुभाव नियन्त्रणमें रख सकूँ, इसके लिए मेरे काकाजीका सुभापर पहरा था।

### शरारती दूल्हेकी कंकण-विजय

"दूसरे दिन एक ऐसी प्रथामें दूल्हेको जाना पड़ा, जिसे जूस्रा खेलना

कहते हैं। वहाँ पुरुष कोई नहीं होता। सब स्त्रियाँ ही होती हैं। बाबई हीमें विवाह होनेके कारण जो स्त्रियाँ थीं, उनमेंसे अधिकांशको मैं पह-चानता था। जब एक बढ़े गहरे बर्तनमें हल्दीका पानी बनाकर जुआ खेलना प्रारम्भ किया गया तो शरारत-पसन्द मैं लड़कीके हाथमें कंकण लगने ही न दूँ। सातों ही बार कंकण मैंने जीत लिया।

"जब हम उम्रके बड़े हो गये, तब मेरी पत्नीने किसी नाराजगीमें एक बार शिकायत की कि 'तुम बड़े वैसे आदमी हो। विवाहमें एक बार भी मेरे हाथ कंकण नहीं छगने दिया ?'

"हाँ, मैं विवाहमें यह ज़रूर चाहता था कि कंकण वाली शरारत परिवारके पुरुषवर्गमें जाकर कोई नहीं कहे, किन्तु मेरी मूत्र्याके ठड़के श्यामळाल, जो मुक्तसे दो साल छोटे थे, वहाँ खड़े यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जाकर काकाजीसे शिकायत कर दी और मुक्ते अल्टोमेटम मिला कि यदि मैंने फिर कोई शरारत की तो वे मुक्ते विवाहमें भी स्नमा नहीं करेंगे।

#### वरने भाँग पी ली

"जाने किस बातपर बारात और ससुरालवालोंका भगड़ा हो गया। उस दिन बाराती लड़कीवालोंके यहाँ भोजन करने तो आये, किन्तु निमित्त करनेके लिए आये थे। भोजन करना उन लोगोंका उद्देश्य नहीं था। बारातमें तीसरे पहर मंग बनी थी और अत्यन्त लाड़से थोड़ी-सी मुभे भी दे दी गई थी। अतः जब रातको ससुरालमें भोजन करने बैठे, और जब लोग निमित्त पूराकर जल्दी ही उठने लगे, तब मैंने ज़ोरसे कह दिया कि वाह, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं कैसे उट्टॅगा।

"यह चीज़ समाजमें अच्छी नहीं मानी जाती। किन्तु मेरा परिवार भयभीत था कि मैं कहीं और कोई शरारत न कर बैटूँ। इसलिए वहाँसे तो मैं उठा लाया गया, किन्तु मुफ्ते फिर अकेलेमें काकाजीकी मली-बुरी खूब सुननी पड़ी।

"जब मग्डप-शोभा नामके वैवाहिक उत्सवके लिए बारात लेकर हम लोग गये, वहाँ गीतोंका एक लम्बा कार्यक्रम हुआ, जिसे बारातके लोग आनन्द लेकर सुन रहे थे। गीत श्रपने कुल्देवताकी प्रार्थनासे प्रारम्भ होते और अपने दामादके आगमन,तालाब और उसके स्नान, ससुरालके लोगों-की प्रार्थनापर उसका घर श्राना आदि बातें गीतोंमें गुँथी होतीं और फिर गाली-गलौजमें बड़े आदिमयों और उनकी स्त्रियोंके नाम लेकर विनोद किये जाते। लोग बारातमेंसे थोड़ा बोल उठते और उससे उत्तेजित होकर स्त्रियाँ और गाली भरे गीत सुनातों।

"दामादकी कोमलता और मुन्दरताका बलान करते हुए इसी समय एक गीत गाया गया था, जिसकी पहली पंक्ति है—'यही सरवरिया रा ताल, जमाई आया पाहुणा जी महा का राज"।'

"एक बात निःसंकोच कही जा सकती है कि इन गीतों श्रौर व्यव-हारोसे जितनी सिन्निकटता उन दिनों देखी जाती थी, उतनी सिन्निकटता श्रव दुर्लभ हो गई है। अब तो मानो मुद्दई-मुद्दाअलेहके भगड़ेकी तरह वर और कन्या-पच्च एक दूसरे के सामने होते हैं और एक बड़ी रक्तम लड़कीवालेसे वसूल करना तय कर लिया जाता है, मानो वह लड़केकी बाज़ार-दर हो। दूसरे, उन दिनों विवाह एक धार्मिक संस्कार था। जो पूजा-भावना लड़कीवालोंको लड़केवालेके प्रति रहती थी और लड़केवाले भी श्रपने जीवनकी उज्ज्वलतासे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिए उन दिनों प्रयत्नशील रहते थे। सुधारोंके इस युगमें वह बात न जाने सदाके लिए कहाँ चली गई है ?

''उन दिनों परदेकी प्रथा बहुत कठोर थी।

# बारात वर-वधूको लेकर लौटी

"विवाहमें समिधनोंसे समिधनें मिलीं। समिधियोसे समिधी मिले। यदि न मिलने योग्य श्राकृत थे तो केवल वर-वधू! श्रीर वे मिलते भी क्या, जब वे नी वर्ष और चौदह वर्षके बालक-बालिका या गुड्डे-गुड्डी मात्र ही थे। हाँ जब वधू विवाहके पश्चात् हमारे यहाँ घर आई, तब एक दिन वेचारीने कहीं मेरी पुस्तकोका बस्ता खोळ लिया। राग-रंग श्रीर मोजनके उस उत्सव-समारोहमें ज्योंही मुक्ते मालूम हुआ कि मेरी पुस्तकोंका बस्ता खोळ ळिया गया है श्रीर ज्योंही मुक्ते दुर्वासा होते देखा गया, त्योही मेरी माँने मुक्ते डाँटा श्रीर कहा कि सिर्फ़ तीन-चार बरसकी बात ही है बेटा, उसके पश्चात् तो पूरे घरकी मालिकन हो जानेके बाद तुम्हें, तुम्हारे पिताजीको और मुक्ते भी उसकी श्राज्ञा माननी पड़ेगी!!

"यद्यपि शादी गाँवमें ही हुई थी, किन्तु बारात जब चलने लगी, तब घर आनेसे पहिले विवाहके जुलूसने गाँवमें बड़ा-सा चक्कर लगाया और लड़की वाले दूरतक पहुँचाने आये । उस समय जो विनय व्यक्त की गई और लड़केवालोंकी तरफसे हमारे बड़े दादाओंने उस विनयका जिस नम्रतासे उत्तर दिया, वह दृश्य जब-जब मुक्ते याद आ गया है तब-तब मुक्ते लगा है कि सगे-समधी शब्दका निर्माण कदाचित् उसी विनयके द्वारा कभी हुआ होगा।

# नई दुल्हनसे स्पर्धा

बारात जानेसे पहले जितना लाड़-प्यार मुक्ते दिया गया था, कदा-चित् वह अंश कुछ और बढ़ाकर नई वधूको प्राप्त हो गया। और, मैं अपनी टोलीमें खेलनेके लिए खुला छोड़ दिया गया। अब यदि कहींसे भोजनका आप्राप्त आता तो वधूको बड़े ठाठसे भोजनके लिए ले जाया जाता। किन्तु मैं इसलिए वहाँ भोजन करने जाता कि घरमें मुक्ते कोई भोजन देता ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि मुभे नई दुलहनसे भी स्पर्धा हो गई। और किसीसे तो नहीं, किन्तु मैं अपनी माँसे इस बातके लिए लडता कि मेरे हिस्सेकी परवाह न कर माँ खानेकी सारी अच्छी वश्तुएँ अपनी बहुको दे देती हैं। हमारे परिवारकी स्त्रियोंमें मेरी यह बात एक कुत्रहलका विषय बनकर रह जाती। यही क्यों, लोगोंके यहाँसे आये हुए सामानका लौटानेके लिए दादाजी मुफ्तीको हुकुम देते कि कितियों के साथ जास्रो और सामान लौटा आओ। उन सामानों में क्या-क्या तुफ़ान नहीं होते । काफ़ी बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ, बड़े-बड़े बर्तन, लकड़ोको बल्लियाँ, तथा श्रन्य सामान । एक दिन मुक्ते हकुम हन्ना कि अपने बड़े दादाजीके लिए मैं श्रक्तोम कहींसे ले आऊँ। ठेकेदारका मकान ज़रा दूर होनेसे मुभासे कहा गया कि मैं घोड़ीपर बैठकर जल्दीसे जल्दी खरीद लाऊँ । और मेरे हाथ घोड़ी लगते ही मैंने उसे तवा नदी-की तरफ़ भगाया और अफ़ीम लेकर जो मुक्ते स्त्राघ घएटेमें स्त्रा जाना चाहिये था, तो सुबहका गया शामको आया ! विवाह होते ही पिताजी तथा काकाजी अपनी स्कूल-मास्टरीमें चले गये थे। अतः दादाजीने अपने लाड्में थोड़ा-सा डॉटकर मुफ्ते छोड दिया। नहीं तो, जाने कैसी मरम्मत होती।

#### वधूका शृङ्गार

"दुलहिनके श्रङ्कारमें उस समय घाघरा होता, लूगड़ा होता, जेवरमें बोर होता, वह सुहागका चिह्न माना जाता। चूड़ा लाखका होता। वह सुहुर्त देखकर बनाया जाता। पैरोंमें कड़ी, तोड़े, पायल, पायजेब।

"उन दिनों टिकुली लगाने और बिछिया पहननेकी भी प्रथा थी, किन्तु वर और कन्या दोनोंके ही, विवाहके समय, चेहरेपर चमक लगायी जाती थी। वह लाल और सफ़ेद और हरे श्रीर पीछे रंगकी होती हैं। शादीके पूर्व दोनोंको ही चमक लगायो जाती है श्रीर दोनोंके हाथ पैरोंमें

मेंहदी मांडी जाती। मेरे हाथोंमें जब मेंहदी लगाई गई, तब मेरे शरारती स्वभावके कारण एक हाथपर एक भाभीका पहरा था, दूसरे हाथपर दूसरी भाभीका पहरा था। मेंहदी मांडनेके दूसरे दिन मीठा तेल लगाकर वह चमकाई जाती तो पुरुष भी पूछा करते थे कि कलकी मेंहदी किसने लगाई है। ठीक दुलहनकी तरह दूलहेके पाँवमें भी मेंहदी लगाई जाती। किन्तु जब दूलहेके महावर नहीं लगायी गई, तब मुक्ते यह मालूम नहीं था कि वरको महावर नहीं लगायी गई, तब मुक्ते यह मालूम नहीं था कि वरको महावर नहीं लगायी गई, तब मुक्ते यह मालूम नहीं महावरके गीत गाये जाने लगे, तब मैं इसलिए भाग गया कि मेरे पाँवोंमें कहीं महावर लगाई न जाये। और मेरी भूत्राके बेटे श्री कन्हैयालालजीकी पत्नी (मेरी भावज) ने कितने दिनों ही मुक्ते डराये रखा कि कहाँ तक बचोगे। आज तुम्हें महावर ज़रूर लगायी जायगी। संकोचवश मैं यह बात किसीसे पूछ भी न पाता था। अतः मुक्ते यह बात मालूम ही न हो पाई कि लड़कोंको महावर नहीं लगायी जाती।

## मधु-यामिनोका नीरव संगीत

'रतजगाके दिन हमारे यहाँ यह प्रथा होती थी कि घरके बड़े-बूढ़े श्रीर जिसका विवाह हुश्रा है, उसको लेकर सभी श्रपनी पत्नियोंके साथ एक बड़ी पंक्तिमें बैठ जाते थे। मैं और मेरी पत्नी उस पंक्तिमें सबसे श्रन्तमें बैठे थे। यह रतजगा भिनसारेकी भोरके जरा पहले पूरा हुश्रा था श्रीर उसके बाद सब तो उठ-उठकर चले गये थे, किन्तु उस कमरेमें मैं श्रीर मेरी पत्नी अकेले छोड़ दिये गये थे। वहाँ बैठे हुए मैं जब चुका था और सटककर भागनेकी तैयारीमें था। उघर वध्रू भी सटककर भागनेकी तैयारीमें थी। किन्तु दरवाज़ेपर भौजी पहरा दे रही थी। जैसे ही मैं या वह उठनेकी तैयारी करते, वह डाँटकर कहती कि खबरदार! अब आप ही सोच लीजिए कि किस तरह हमारी श्रङ्कार-रात्र बीती!

# दूल्हेने वधूकी मेवा चुराई

''जब दुलहन ऋाई तो उसकी माँने उसके जेवरोंकी पेटीमें कुछ मेवा रख दी थी। पहले दिन तो उसने मेरे छोटे भाई-बहनोंके साथ वह मेवा खाई थी। मैंने वह खाना देख लिया था। उसी दिन मैंने उस पेटीकी चाभी पार कर दी ऋौर दूसरे दिन आरामके साथ वह मेवा स्वयं ही खाई। लेकिन जब वधू उसे खानेके लिए पेटीकी चाभी देखने लगी तो नदारद। तब दादाजीने कहा माँसे कि ऊँई ऊधमीके कने चाभी होसी। तू पोटर ले लियो। टाबरने मारजो मती न। काई बोलबाको काम को न।

"माँने आखिर एक उपाय सोचा और हमसे कहा कि आज तुमें हम नहलायेंगी। मैं राज़ी हो गया। सोचा कि चलो, पत्थरमें फूल तो खिले! बहूपर छाड़ होते-होते मुफ्तपर पुराना लाड़ जागा तो। किन्तु जब मैं नहाकर लौटा तो मेरे कुर्तें में से चामी ग्रायब थी। श्रीर मेरी भाभियाँ मुक्ते चिढ़ा रही थीं कि और खाते हो चोरीके मेवे? और उन हँसनेवाली पाँतमें दुलहनका बड़ा हिस्सा था। ऐसी ही उम्र और ऐसे ही शकर थे हमारे!!

"विवाह के पहले, एक ही गाँवमें रहते हुए वधूके साथ साम्रात्कार होनेके बड़े-बड़े किस्से हुए थे। वह वधू अपनी लड़िक्योंको साथ लेकर अपने मकानके पिछ्ठवाड़े पेड़पर चढ़ जाया करती और मुफ्ते घूरा करती। मैं भी भूआके आँगनमें बैठकर उस घूरनेका रस लिया करता। तब भूआको नज़र जैसे ही उस पेड़पर पड़ती, वह डाँटकर कहती कि क्यों री लड़िक्यो, उतरो वहाँसे! मैं बड़ा मोला बना मूआसे अब पूछता कि क्या या भूआ ? तब भूआ मुफ्ते एक हलकी चपत लगाकर कहती कि मुफ्ते ही ब्नाने चला है ? "जब हथलेवाकी विधि सम्पन्न हो रही थी, तब एक शरारत और की गई। हथलेवाके समय मैंने ऋपना सरौता दूसरे हाथमें ले लिया था। यह सरौता और उससे बँधा हुआ बटुआ दूल्हे और दुलहिनके हाथमें रहता ही है। यह सम्भवतः हल्दबानके समय दे दिया जाता है। वधूने भी ऋपना सरौता दूसरे हाथमें ले लिया। लेकिन उस रात बेसुधीके च्यों-में वधूका भी सरौता मैंने ही ले लिया। और उसे लेकर खुशीसे दूसरे दिन घूमने लगा। कोई पूछता कि यह सरौता कहाँसे आया है, तो यही कहता कि इसी सरौतेसे पूछ लो न!

"तब एक दूरके रिश्तेकी भावजने आखिर वह सरौता मुक्तसे छिनवा लिया। जिद्द-बहसके बाद यह फैसला हुआ कि दोनों दलोंको उनके सरौते बाँट दिये जायँ। पर उन सरौतोंके साथ जो बटुए थे, उनमेंसे वधूके सरौतेके साथका बटुवा में देनेको तैयार न था। किन्तु उसे दिये विना भावज किये गये फैसलेपर अमल करनेको तैयार न थीं। ऋाखिर मुक्ते वह बटुवा देनेको विवश होना पड़ा। वह बटुवा रेशमका था। ऋनिच्छा-का पालन करते हुए मैंने वह सरौता और बटुवा भी दे दिया। तब मुक्ते मेरा सरौता वापस मिला।

"गौना तीन साल बाद हुन्ना था। यह घटना १६०४में हुई। उस समय पिताजो मसनगाँवमें थे। वहाँ उनकी बदली हो चुकी थी और उन्हींके साथ मैं भी चला गया था। पत्नीने तो इस कारण कभी छिदगाँव देखा ही नहीं था।

"लेकिन जब-तब घरमें त्यौहार-बार हुए, गौनेसे भी पहले बाबईमें पत्नी बुलाई जाती रही थी।

"एक बार पत्नीको लेने मेरे छोटे भाई वीर बाबई गये। वे नई रोशनीके युवक थे। वहाँ जानेपर उन्होंने उनके घरके नाईसे रूमाल लिया और उससे अपने जूते साफ़ कर वह वापस ही नाईको दे दिया। इसे वहाँवालोने बहुत बुरा माना और पिताजीको पत्र लिखा कि बस, एक ही कसर रह गई थी। वे उस कपड़ेसे अगर अपना मुँह और पोंछ लेते!

## मुलिया भी माखनलालके विवाहमें आई

"मेरे विवाहमें कुछ मज़दूर भी जहाँ-तहाँसे इकड़े किये गये। नाँदनेर-से मुलिया तथा उसकी माँ भी आई थीं। वे दिनभर पानी भरते, भाड़ देते. बोम्हा उठाते. पीसते-कटते, बर्तन मलते, बड़े बर्तन और बोम्हीले सामानोंको इधर-उधर रखते,सामानोंको लाते-लेजाते । मुक्तेजब हल्दी लगती अथवा मैं सरौता हाथमें लेकर उसमें लगे हुए रेशमी बदुवों समेत आँखों-में काजल और हाथोंमें मेंहदी लगाये हल्दीके पीले रंगसे लिपटा बदशकल-सा इधर-उधर घूमता, तब मुलिया लीपने-पोतने और वर्तन मलनेका काम करते हुए भी चाहती कि मैं उससे कुछ बोलूँ। वह कोठरीका दरवाज़ा खुला छोड़नेपर ज़ोरसे चिल्लाकर कहती कि बिल्ली दुध पी जायगी, दर-वाजा बन्द कर दो। स्नानके पश्चात दौडकर मेरे सुखे कपड़े देने आती और भ्या जब मुक्ते खिलाती-पिलातीं, तब जाने कहाँसे मुलियाको मैं दूर कुछ काम करते देखता। किन्तु मेरा ब्राह्मण्ल, मेरा ब्याह और मज़दूरोंपर मेरे परिवारकी मालिकी ये तीन ही चीज़ें होंगी शायद कि जिसके कारगा मैं मुलियासे श्रौर उसकी माँसे न कभी नाँदनेरके हाल पूछता. न उसके पिता और कक्काकी जानकारी लेता और न यही जानकारी लेता कि वे क्या खाते हैं, कहाँ पड़े रहते हैं और उनकी ओढ़ने-बिछानेको भी कुछ मिलता है कि नहीं । किन्तु इन सबके बावजुद जब मैं वर-निकासीके लिए जाने लगा और सेहरे छगे <u>ह</u>ए सिरसे जब मैंने प्रथाके अनुसार माँका स्तन अपने मुँहमें लिया, उस समय मुल्यियाकी आँखोंमें श्राँसू थे और वह पानीका लोटा लेकर मेरा मुँह धुलानेके लिए पास ही खड़ी थी ! किन्तु मैंने पानीका लोटा उससे नहीं लिया श्रौर श्रपनी भौजीको श्राश दो कि वह मेरा मुँह धुला दे।

"मैंने बारातमें सुना, कि मुलिया अपने पिताके साथ नाँदनेर भाग गई। किन्तु मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही, जब विवाहसे लौटनेके पश्चात् नई वधूकी सेवा-सुश्रूषामें मुलियाको सबसे अधिक व्यस्त पाया। यद्यपि नई वधूके साथ नाइन आई थी, किन्तु समाजमें वधूका जितना सम्मान होता है, मेरे विचारसे उसकी अपेद्या नाइनके अहंका श्चत्यधिक सम्मान होता था।

"जब तीन दिन रहनेके बाद वधूकी विदाई हुई, तब उसके दूसरे दिन मेहनत-मज़दूरी करनेवाले लोग वापस लीटे और नाते-रिश्तेके लंग भी । उसी दिन गाड़ी-बैलपर नाँदनेरवाले दादाजो भी लौटे और घोड़ेपर नाँदनेरवाले बड़े भैया भी । पीछे-पीछे एक खुली बारबरदारीकी बैलगाड़ी भी दादाजीके साथ ही थी, जिसमें विवाहके लिए नाँदनेरसे आया हुआ विछानवनका सामान तथा कुछ बर्तन भी थे । उसमें मुलिया, उसकी माँ और उसके पिता भी थे ।

"दादाजीकी गाड़ीमें अधिक व्यक्ति बैठे होनेके कारण बारवरदारीकी गाड़ी थोड़ी दूर हाँककर में दादाजीको पहुँचाने बाबईके समीन गाँवके महुएके खेतोंतक आया था। उस समय अपनी हो गाड़ीमें मुलियाने मुक्ते बैठा देखकर मानो कितनी बार प्रणाम नहीं किया था, श्रीर उसकी माँने कितनी बार आशीर्वाद नहीं दिया था। उसकी माँने जब कहा, 'भैया, तुम बड़े आदमी हो, हम गरीबोंको मेहनत-मज़दूरीके समय याद करते रहना', उस समय मुलियाका बूढ़ा बाप और मुलिया आँखोंमें आँसू भर लाये थे। किन्तु मैं पत्थरकी तरह विना पसीजे गाड़ी हाँक रहा था श्रीर बाबईसे मील भर आगे श्राते ही मैं गाड़ीसे उतर पड़ा था। और रमलू मोई, जो अभी तक पैदल चल रहा था, गाड़ी हाँकने बैठ गया था। मैंने दादाजी और दूसरे मेहमानोंको प्रणाम किया और विदा ली। किन्तु मेरे समीनतक जाने-

में केवल दादाजीको पहुँचाना ही अकेला कारण था, यही बात नहीं थी। मुलिया दूसरा कारण थी।

#### वैष्णव-पदोंका समारंभ

"जिन दिनों में नाँदनेरसे छिदगाँव लौटकर आया, में तुकबन्दियाँ लिखने लगा था। भोजनके पहले ख्रौर स्नानके पश्चात् नित्य पंचपदी पढ़ना अब मेरी रुचि और सुभावकी वस्तु हो गया था। संन्ध्याके समय पिताजी जब रामायण लिये बैठते तो किये जानेवाले प्रश्नों, उठाई जानेवाली शंकाद्रों और रामकथामें होनेवाली घटनाओं में में रस लेने लगा। अतः यह स्वाभाविक हुआ होगा कि मुफ्तमें रचनाकी प्रवृत्ति जागत हो। परन्तु साथ ही मेरा उपद्रवपसंद सुभाव भी अपना काम किये जाता। जब मैं अपने साथियों के साथ उनके खेतों, बगीचों अथवा गाँवके नदीनालोंपर चला जाता, तो मैं उनमें उसी तरह घुलमिल जाता, जिस तरह में पहले छोटो उम्रमें घुल-मिल जाया करता था।

"यह कहना तो किटन है कि कौन-सी रचना, मैंने पहले लिखी, किन्तु वैष्णवपदोंकी तरह जब कोई पद मैं लिखता तब मेरी भूओ सुभे बहुत प्रोत्साहन देती थीं। यों मेरे काकाजी तथा पिताजीने कुछ पद सुभे छुटपनसे ही रटा दिये थे, जिनमें सूरदास तथा अन्य कृष्णभक्त कियोंके पद होते थे। जहाँ कहीं परिचयके लिए लोग एकत्रित होते, मैं अपने काकाजीके हुक्मपर अपने पदोंको दुहरा देता था। बचपनकी बोली ख्रीर उन पदोंके कारण मैं परिचित सज्जनोंसे बहुत लाडप्यार पाता। किन्तु मेरा मूल सुभाव उग्र था। समस्त लाड-प्यारके बावजुद यदि कोई सुभे छोड़ता, तो फिर मेरे वैष्णवपद सुभे लड़ने और मारपीट करनेसे नहीं रोक पाते थे।

"हाँ, पिताजीके शासनका ही मुक्ते डर रहता था। क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता, तो वे बच्चोंको मकानसे सङ्कपर फेंक देते थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरे छोटे भाई रामदयालके साथ भी।

"जब हम मन्दिरमें किसी उत्सवमें शामिल होते, तो वहाँ मैं दो-चार वैष्ण्वपद सुनाते हुए, कभी-कभी एकाघ पद अपना भी मिला लिया करता। उन्हीं दिनों मुक्ते दो समाचार-पत्र देखनेको मिले : एक 'बंगवासी', दूसरा 'वंकटेश्वर समाचार'। दोनों पत्र मालगुज़ारके यहाँ आते थे श्रौर मिरे पिताजीको पढ़नेके लिए दिये जाते थे। नाँदनेर जानेके पहिले ही मैं, इन दो मेंसे किसी पत्रको, पढ़नेको कोठरीमें, जिसके आधे भागमें गोशाला थी, लगा दिया करता था। उस समय श्राम धारणा यह थी कि जो कुछ भी लिखा जाय, भगवान्के नामपर लिखा जाना चाहिए। तब भी मैं किसीपर फब्तियाँ कसनेके लिए लोगोंपर कुछ-न-कुछ लिख दिया करता था और इसका फल मेरे माता-पिताको भोगना पड़ता।

#### मसनगाँवका जीवन

"थोड़े दिनों पश्चात्, १२ अप्रैल १९०५ को, पिताजीकी बदली छिदगाँवसे मसनगाँव हो गई। मसनगाँवमें शालासे लगा हुआ पोस्ट-आफ़िस था। उसका काम भी पिताजी ही किया करते थे। मुक्ते शालामें तो बहुत अच्छा मालूम नहीं होता था। अतः मैं बाहर घूमने और पढ़े- लिखे व्यक्तिकी तलाश करनेमें लग जाता। गाँवसे बाहर पटवारियों के बग्नीचेमें एक साधु रहते थे। तथा गाँवके बहुत लोग उनके शिष्य भी थे। वहाँ नित्य योगवाशिष्ठ पदा जाता था। थोड़े ही दिनोंमें मैंने वहाँ योगवाशिष्ठ स्वयं पदना शुक्त कर दिया। वहाँ अध्यात्मरामायण, रामगीता जो अध्यात्मरामायणका ही अंश है, योगवाशिष्ठ तथा वेदान्त-सम्बन्धी

श्चन्य ग्रन्थोंको पढ़ने लगा। अब मैं इन्हीं ग्रन्थोंमें रम गया। वैष्णवपट अब सिर्फ़ भोजनसे पहले पढ़नेकी चोज़ थी।

#### बालपनकी परिचिता नर्भेदी मसनगाँव में

"एक श्रावण्यर राखीका त्यौहार मनाने नर्मदी हमारे यहाँ मसनगाँव श्रा गई। उस समयतक नर्मदीकी माँका स्वर्गवास हो चुका था और अब वह मातृविहीना थी। श्रावण्यर नर्मदी चार दिन हमारे घर ठहरी। पाँचवें दिन नर्मदीको पिताजीने वापस उड़ाँ पहुँचा दिया। यद्यपि ऊपरसे देखनेमें तो श्रावण्य समाप्त हो जानेके कारण् नर्मदी वापस मेजी गई थी, किन्तु मूल कारण् यह था कि मेरी परनीने नर्मदीका मसनगाँवमें रहना और आना अच्छा नहीं समका। और मेरी माँ अपनी बहूके इस भावको जान गई। उस दिन पिताजीने मन्दिरके वेदान्ती पिछतजीको श्रपने यहाँ भोजनके लिए आमन्त्रित किया था, अतः मुक्ते उन्हें खुलाने मेज दिया गया। जब मैं लौटकर श्राया तब मुक्ते मालूम हुआ कि नर्मदी चली गई। मुक्ते नर्मदीके जानेके ठीक कारण्का पता उस समय चला, जब पत्नीने सन्ध्या समय मुक्ते तानेसे कहा, 'आज नर्मदी बाईजीके चले जानेसे घर सूना-सूना लगता है', और इसके बाद अपनी मुसकराहटमें उसने वह सब कुछ कह दिया, जो वह कहना चाहती थी।

"शालामें पिताजी मुसलमान विद्यार्थी और बलाही विद्यार्थियोंको भी बहुत चावसे पढ़ाया करते थे। श्री रामेश्वर श्रिग्नमोज एम. एल. ए. के काका रामलाल श्रिग्नमोज उन दिनों पिताजीके ही विद्यार्थी थे तथा उनके पिता श्री उमराव अलगसे बड़ी उम्रके होनेके बाद भी पढ़ने लगे थे। मसनगाँवमें रामायण्का कोई च्रेत्र न होनेके कारण रामायण्, गीता तथा श्रपने उद्के ग्रन्थोंको पिताजी अकेले ही घरमें पढ़ने लगे थे। मेरी पत्नी उन दिनों मसनगाँवमें ही थीं श्रीर मेरे माता-पिता इस बातसे प्रसन्न थे

कि उनकी बहू उनके पास है। किन्तु बहूके आनेका कोई विशेष आसर सुभ्मपर नहीं पड़ा।

# वधूका घड़ा कुएँ के अन्दरसे ग्रायब हुआ

"एक दिन एक बर्व्ह विद्यार्थी मुफ्ते अपने घर ले गया और रामायणके कुछ स्थलोको पूछने लगा। मैंने वे स्थल उसे बताये। कुछ दिनों
पश्चात् बर्इयोंके पिछ्रवाइके खेतमें जो कुआँ था, उसमें उतरकर मैं
कुएँमें नहाने लगा। इस बीचमें मुफ्ते शारारत सूफ्ती। मैं कुएँमें उतरा
और पानी खींचनेवालोंके सब घड़े उनकी रस्सीसे खोलकर पानीमें डुबो
दिये। स्वभावतः इस बातकी शिकायत पिताजीके पास पहुँचनी ही थी, और
पहुँची। मुफ्ते इस बातका पता नहीं था कि उन डुबोये हुए घड़ोंमेंसे एक
घड़ा पिताजीकी बहूका भी था! और लोगोंकी रस्सियाँ तो कुएँमें लटक
रही थीं, अतः उनके घड़े निकालकर उनकी रस्सीमें बाँघ दिये। किन्तु
पिताजीकी बहूरानी तो गुस्सेमें श्रपनी खाली रस्सी भी साथ ले गई थीं।
इसे वहाँको भाषामें नेज या नेजू कहते हैं। वे अपनी नेज वहाँ रखतीं
तो घड़ा बाँघ दिया जाता। मैं इस श्रापदासे छुट्टी पानेके लिए कुएँसे
बाहर निकलकर भागना ही चाहता था कि पिताजी बद्ई मुहल्लेमें मुफ्तसे
मिल गये और उन्होंने कुछ सखत-सुस्त बातें सुनाईं। सुनकर रह जाना
तो अपना सुभाव ही था।

"विवाह हो जानेके पश्चात् मेरे दो विरोधी हो गये—मेरी पत्नी तथा मेरी बहन कस्त्राजाई। माँके पास मिलकर दोनों शिकायतें करतीं श्रीर यही जातें पिताजीके पास भी पहुँचातीं। किन्तु पिताजी इन जातोंपर ध्यान नहीं देते और इस तरह प्रकारान्तरसे वे मेरी बढ़ती हुई उम्रमें मेरा, मेरे कार्योंका मौन समर्थन करते रहते!

#### माताके कष्टोंकी गहन गाथा

"िकन्तु माँ में तो एक गहन गम्भीर मौन छा गया था। बहू और बेटे-बेटियों के बीच वे शान्त रहतीं, िकन्तु उनके अन्दर एक दूसरा ही मौन था। माँ घनवान् बापके यहाँ से आई थीं। उनका वहाँ बेटेकी तरहसे लाड़ किया गया था। पर अपने घरमें उनका कष्ट अब मैं देखने लगा था श्रीर मुक्तसे देखा नहीं जाता था।

"मेरी भूश्रा यद्यपि मुक्ते बहुत प्यार करतीं, किन्तु माँको बहुत कष्ट देतीं। श्रौर तो श्रौर, सीधो-सी बातके भी उलटे अर्थ लगाये जाते। एक बार माँने संक्रान्तिके त्यौहारपर मुक्ते प्यार किया श्रौर मेरी पीठपर हाथ फेर दिया। भूश्रा इस बातपर इतनी लड़ीं कि तूने प्यार किया ही क्यों ? यह हमारा बच्चा है। त् उसकी होती ही कौन है ? त् लौंडी, हमारे पाँवकी जूती!

"परिणाम यह हुन्ना कि माँने घरकी सारी मज़दूरी करते हुए तीन दिनोतक भोजन नहीं किया त्रीर माँसे किसीने कहा भी नहीं कि वह भोजन करे। एक दिन नन्हेंसे मैंने ही बहुत ज़िंद की, तत्र माँने खिचड़ी खाई।

"इसी तरह मेरे काका, बाबा या परिवारके और भी छोग आते तो उन सबका शासन माँपर चळता। माँ बुरा नहीं, श्रव्छा भी कहे तो अपराधिन। और पिताजी माँकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। माँ कुएँसे पानी भरकर छातीं, दूर नालेपर जाकर सबके कपड़े घोकर लातीं। उस समय हमारी बड़ी काकी, हमारे भूआके बड़े भैया कन्हैयालाल, दादाजीके बड़े भैया श्रयोध्याप्रसाद तथा बड़ी भूआ वहीं थीं। अतः सबके कपड़े घोनेके लिए माँ जातीं। वह बहुत शीव्रतासे लौटतीं, फिर भी कपड़े सुखाते हुए माँको गालियाँ सुननी पड़तीं कि वह बहुत देरसे आई !

"छोटे-छोटे बच्चेकी मरजी रखना माँको भारी पड़ता। माँके प्रति अत्यन्त कटुताका व्यवहार होनेसे कारण भूआका प्यार बचपनमें मुक्ते बोक्त- सा मालूम होने लगा था। माँके ये कष्ट अपनी १६ वर्षकी उम्र तक मैंने मौन भावसे देखे। किन्तु १६ वर्षकी उम्रके बाद माँसे यदि कोई कुछ भी कहता तो मैं उसे बरदाश्त नहीं कर सकता था। पिताजीको प्रारम्भमें मेरा यह सुभाव कदाचित् पसन्द नहीं आया, क्योंकि वे अक्सर मुफ्ते डाँट दिया करते। किन्तु उसके पश्चात् पिताजी मेरे सुभावपर अधिक रुष्ट होते नहीं देखे गये। और माँके लिए परिवारके व्यक्तियोंसे जब मैं लड़ाई मोल लेने लगा, तब माँने ही सुक्ते समक्ताया कि मैं तो सहती ऋाई हूँ और सह लूँगी, किन्तु तुक्तको और तेरे भैयाको अपने परिवारसे बुरा नहीं होना चाहिए। तुम छोटे-छोटे भाई-बहन हो और तुमको सुखी देखनेके लिए इस सब परिवारकी सुफ्ते आवश्यकता है।

"कितनी ही बार तो मैं जब परिवारके लोगोंसे लड़ लेता, तब माँ मेरी स्रोरसे माँफी माँगती। इतना होते हुए भी माँके प्रति परिवारके लोगोंका व्यवहार सन् १६२० तक मैंने बहुत स्रच्छा नहीं देखा। सन् १६२० में जब मेरी बहनकी शादी हुई, तब वर्धासे स्वर्गीय भाई जमनालाल बजाजके संकेतपर मैंने लड़केका चुनाव किया था, स्रतः परिवारके लोगोंने, जिन लोगोंमें प्रायः हमारे सब सगे ही थे, खबर उड़ा दी कि हम तो जाति-पाँति तोड़कर विवाह कर रहे हैं। इन च्यापोंमें मेरे द्वारा दो स्रपराध हुए थे। एक तो जिह करके बड़ी उम्रमें लड़कीकी शादी करना स्रोर दूसरे परिवारसे स्रपरिचित स्थानसे दामाद चुन कर लाना। स्रतः बड़ा त्फ़ान खड़ा किया गया। मैं बड़ा हो चुका था। 'स्रतः पिताजी मेरे कार्यमें हस्तच्येप नहीं करते थे। किन्तु विवाह हो जानेपर यह त्फ़ान स्वयं शान्त हो गया और परिवारके सब लोग मेरी छोटी बहन जमना बाई तथा उनके पति श्री सोनीरामजी जोशीकी खूब प्रशंसा करने लगे।

"बब में छोटा था, तब माँको यह अधिकार भी नहीं था कि वह अपने बच्चोंके लिए कपड़े तथा उनके रंगोंका चुनाव कर सके। या, अपनी मर्जीसे उनके कपड़े सिळवा सके। अथवा, बच्चे बीमार हों तो उनकी बीमारीकी खबर दे सके। अप्रैर यदि बच्चे अधिक बीमार हों अथवा किसी प्रकारके कष्टमें हों तो वह ज़ोरसे रो भी सके।

"छ्रष्ठ करने, सूठ बोलने, क्रूर होने, परिवारका मला न चाहने, चीज़ोंको छुपाने श्रादि न जाने कौन-कौनसे श्रपराध माँके ऊपर परिवार-जनोंकी तरफ़से लगाये जाते । किन्तु माँके मौनने और उसकी सिह्ण्णुताने परिवारकी नावको, इस सबके बावजूद, न जाने कितने संकटोंसे पार किया।

"सच पूछिए, तो माँका हृदय बहुत विशाल था। छोटेसे स्कूळके मास्टर होनेके नाते पिताजीके पास अनेक जातियोंके कितने विद्यार्थी पढ़े इसकी संख्या नहीं है। उन्हें रोटी बना-बनाकर खिलानेकी व्यवस्था कैसे की, इसका हिसाब नहीं है। किसी छोटे परिवारमें, जहाँ स्कूलसे मास्टरका वेतन कभी सात रुपये और कभी दस रुपये रहे हों, वहाँ ये बातें कभी सम्भव ही नहीं हो सकतीं थीं। पर माँके आँचलके नीचे यही सब बराबर सम्भव होता गया!

## तरुण माखनलालने भूत देखे

"बचपनमें मेरी एक स्रादत मृत तलाश करनेकी रही। अपने विवाह-के अगले वर्ष जब मेरी बहन कस्तूराबाईका विवाह हुआ, तब हम लोगोंने बाबईसे चार मील दूर गजपुरसे किया; वहाँ मेरे बड़े दादा छोटेलालजी चतुर्वेदी रहते थे। उनका मन्दिर था, जमीन थी और आस-पासके बावन गाँवोंमें उनकी पुरोहिती थी।

"मारवाड़ी समाजमें विवाहके समय चाकवासकी प्रथाके श्रवसरपर कुछ मिट्टीके बरतनोंकी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ले जाना किसीको याद न रहा। किसीको उन्हें बनवानेकी याद नहीं रही। न किसी कुम्हारसे उनके लिए कहा ही गया। तब मुक्ते स्त्राज्ञा दी गई कि मैं रातोंरात बावई जाऊँ स्त्रौर चाकवासके बरतन लेकर रातको ही गजपुर लौट स्त्राऊँ।

"उस समय मेरी भूत्राका बेटा मेरे साथ जानेको तैयार हो गया। इम लोगोंने उस समय सोलहवाँ वर्ष भी नहीं लाँघा था। उसी समय रात- के श्राँघियारेमें रास्तेपर चलते हुए मुफ्ते ख्रयाल आया कि चाहे भूत कभी न मिला हो, किन्तु श्राज भूत जरूर मिलेगा। गजपुरसे मरोड़ा जाते समय ज्योंही हम तवाके तटपर श्रागे बढ़ते हैं, बहुत घना जंगल लग जाता है।

"श्राज तो शहरोंमें रहते-रहते मैं इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि छोटी उम्रके वैसे बच्चे उतनी रातको, जब सोता पड़ने छगे, कोई घना जंगल लाँघ सकेंगे। किन्तु मुक्ते लगता, यह तत्त्वज्ञान: भयका तत्त्वज्ञान, शायद श्रमीरी दर्शन है। या, कमसे-कम शहराती आदत तो है ही। गरीब श्रादमी भयकी भाषामें सोचकर श्रपना काम नहीं चला सकता। सो, हम लोग चले। हम दोनों भाइयोंमें मैं ही बड़ा था। कपड़े भी ज़रा ढंगके पहने हुए था। ज्यों ही हम लोग जंगलसे निकले, एक बृद्धकी ऊँची टइनीसे दो-तीन श्रंगारे गिरे। मैंने सोचा, भूत मिल गया। मुक्ते बहुत हर्ष हुश्रा कि श्राखिर जिस चीज़को हूँद रहे थे, वह मिल गयी। मैंने कहा कि कीन है १ नीचे उतरो।

"बात ऐसे तावसे कही गई थी कि ऊपरके आदिमियोंसे एक नीचे स्तर श्राया श्रीर बोला कि तुम चाहे थोड़ा-बहुत शहद छे जाश्रो, किन्तु मड़ोराके नाकेदारसे न कहना। हम तो शहद तोड़ रहे हैं।

"उनसे कुछ बातचीत भी हुई। किन्तु उस बातचीतका सिरपैर मुभें पूर्णरूपसे याद नहीं है। हाँ, मेरे छोटे भाईने उस आदमीके पैर देखें, यह विश्वास करनेके लिए कि यह आदमी ही है, या भूत है। ऐसी आम धारणा है कि भूतके पैर पीछेकी तरफ होते हैं। किन्तु, जब उस श्चर्जनने श्चपनेको गजपुरके ठाकुर सूरज सिंहका श्चादमी बताया, तब तो हमारी भूतकी कल्पना विलकुल ही विलीन हो गई। श्चीर, हम हँसते हुए उस घने जंगलमें और आगे बढ़ गये। जब जंगल घना हो जाता, तब हम वैष्णव पदोंको ज़ोर-ज़ोरसे गाने लगते। इसी तरह मँडोरा पहुँचे और तवाकी रेतीमें उतरे। तवा नदीका पाट यहाँ लगभग पाँच फर्लाङ्गसे भी बड़ा है। किन्तु मड़ोराके टीमरोंने हमसे कहा कि रातके समय जंगली जानवर पानी पीने आया करते हैं, श्चतः हम द्घड़े (जली हुई लकड़ी) हाथमें लेकर श्चावें। तवाके तटपर जो टीमर और कीर रहते थे, वे दादाजीका नाम मुनते ही श्चीर उनके यहाँके बच्चे समस्कर, लाठो उठा हमें पहुँचाने साथ हो लिये तथा एक जलती लकड़ी साथ ले ली। वे हमें तवा पार करा गये।

"उन दिनों तवा नदीके चौड़े पाटमें भी घुटने-घुटनेसे अधिक पानी नहीं था। और धारा बाबईवाले किनारेकी तरफ बह रही थी। इसलिए यह उमंग भी मनकी मनमें ही रह गई कि अब तवा मिलेगा, मजेसे तैर-कर उस पार बायेंगे। तवाकी धारामें-से मॅंड्रोरेके आदमो वापस लौट गये। और हम पारकी घाटो चढ़कर ऊपर आ गये। वहाँ बीच सड़कमें एक आदमी खड़ा था दूरीपर। मेरे छोटे भाईने कहा कि मैं तो आगे नहीं बाऊँगा, यह तो भूत है।

"मैं भी ठहर गया। उसे मनाने लगा। थोड़ी ही देरमें हमें लगा, कि वह तो जितना ऊँचा था, उससे बहुत ऊँचा लग रहा है! मैं गजपुर लौटना नहीं चाहता था ख्रौर छोटा भाई ख्रागे बढ़नेके लिए तैयार नहीं था। अतः मैं उसे मनाता रहा। इस बीच मुसे एक तदबीर सूक्ष गई। मैंने एक पत्थर उठाकर उस भूतको मार दिया। वहाँसे तो खटसे ख्रावाज़ ख्राई। ख्रौर, मेरा छोटा भाई चलनेके लिए तैयार हो गया। बोल उठा कि ख्रोरे, यह तो गाँवकी मेड़का पत्थर है। उस पत्थरके पास जाकर हमने

उसे चारों तरफ़से बहुत ठोका-पीटा। मेरे मनमें एक निराशा रह गई कि हाय, यह कमबख्त भी भूत न निकला!

"रातको हम लोग बाबई पहुँचे। ऋपने भावी समधीजीको ही जगाया। वे टाउन एरियाके ऋधिकारी थे। कुम्हारोंने बयाना लिया ऋौर गधोंपर बर्तन लादकर वे गजपुरकी ऋोर रवाना हो गये। इस बार गये और कुम्हारोंके साथ हमारी भी यात्रा चैनसे कटी, कहीं कोई भय न था। सूरज उगनेके लगभग डेढ़ घण्टे पहले हम लोग गजपुर पहुँच गये।

"यों, गजपुरको चलनेके समय मेरी माँको खबर नहीं दी गई थी। खबर मिलनेपर माँ विवाहको हो कोस रही थीं और पिताजी तथा अन्य लोगोसे नाराज़ थीं। दादाजो भी नाराज़ हो रहे थे कि छोटे बच्चोंको क्यों पहुँचाया। रातका समय, छोटे बच्चे जंगलोंमें रास्ता भूल गये होंगे। किन्तु हमारी भूआ, दादाजी और माँको धीरज देती रहीं और जब हम लोग वापस लौट गये तो माँने सबसे पहले, मेरी छोटी भूआके बेटेकी बलैयाँ लीं। उसे गोदमें उठा लिया और लिये-लिये घूमती रहीं। और मुक्ते बहुत डाँटा। यद्यपि वह डाँटना इसलिए अधिक प्रेमका हो गया, क्योंकि मैं जिस कामके लिए गया था, उस कामको पूर्ण करके लीटा था।

"इस तरह जंगल, नदी, पहाड़, चढ़ाव, उतार, बोगदे, छड़ाई-भगहें ये मेरे जीवनमें बहुत नजदीक रहे हैं। और एक आधी ज़िन्दगीका मेरा इनका सम्बन्ध तथा प्रभाव मेरी दूसरी आधी ज़िन्दगीमें न तो टूट पाया, न कम हो पाया।

### भादौं गाँवमें हेडमास्टरीका लुका छिया

"भादों गाँवमें गंजालके किनारे एक बार मैं एवज्ञीपर प्रधानाध्यापक होकर गया हूँ। वहाँके हेडमास्टर श्री दिरयाव सिंहने छुट्टी छे ली थी। में उन दिनो टिमरनीमें पढ़ता था। पढ़नेमें तेज़ होनेके कारण मुफे ही एवज़ीको प्रधानाध्यापकी मिली। जब मैं चार्ज लेनेके लिए वहाँ पहुँचा, तब देखा कि मेरे सहायक होनेवाले असिस्टेन्ट मास्टर केवलपुरी मुफसे काफ़ी ऊँचे हैं और उनके बड़ी-बड़ी मूँ छुँ हैं। मेरे तो मूँ छुँ उगना शुरू ही नहीं हुई थीं। ईमानकी बात तो यह है कि वेतनमें मैं प्रधानाध्यापक था और मुफर हुकुम चलानेमें केवलपुरीजी प्रधान अध्यापक थे।

"चूँ कि भादों गाँव छिदगाँवसे बहुत नज़दीक था, इसिलए पिताजी अपने हेडमास्टर (!) पुत्रके लिए एक थैलेमें थोड़ा-सा गेहूँ रख गये। भोजन तो हाथसे ही बनाना होता था। मैं स्कूलको ही एक कोटरीमें भोजन बना लिया करता था। स्कूल बहुत सुन्दर स्थानपर था। उसका आगेका दरवाज़ा गाँवके बाज़ारमें था, किन्तु पीछे स्कूलके ब्राहातेसे लगी हुई, भयंकर रूप धारण किये हुए गंजाल नदी थी। जिसके कटाव ब्रौर चढ़ाव ऐसे टेढ़े थे कि वहाँसे मनुष्य चढ़ तो न सके, नीचे गिरे तो सीधा ऊपर जाय!!

''नदीके उस पार सातपुड़ाके घने और भयंकर जंगल थे। भादीं गाँवमें बन्दर बहुत थे। जब मैं नदीपर स्नान करने जाता और यह देखता कि दो-तीन बन्दरोंने कुत्तेको पकड़ लिया है और श्रपनी छोटी-सी बँदरिया-की सवारी कुत्तेपर करा दी है श्रीर कुत्ता चूँ-चूँकर घबड़ा रहा है, तो मैं उस दृश्यको देखनेमें इतनी देर लगा देता कि ऊपर स्कूलसे असिस्टेन्ट मास्टर चिल्लाकर कहते, 'जल्दी श्राइए, स्कूलका टाइम हो गया।' श्रव मैं आऊँ भी तो किस रास्ते ? पगडण्डीके बीचोंबीच तो वानर-मंगल हो रहा है!

"एक दिनको बात है कि सुबहसे दस बजेतक विद्यार्थियोंको पढ़ाकर मैंने दोपहरको खाना बनाया और स्कूलको लम्बी-चौड़ी-विस्तीर्ण टेबुलपर सो रहा। शाला-भवनमें खिड़िकयाँ तो थीं, किन्तु उनमें विचित्रता यह थी कि खिड़कीका एक पक्षा यदि एक लकड़ी और एक आकृतिका बना हुआ था तो यह त्र्यावश्यक नहीं था कि दूसरा पत्ना भी उसी ब्राकृति और उसी लकड़ीका बना हुत्रा हो। हाँ, कहनेके लिए साँकल-कुराडी हर एकमें थीं। मैंने उस खपरैल-स्कूलकी सब खिड़िकयाँ लगा दों और सो रहा। पिताजी द्वारा लाई हुई गेहूँकी टाटकी थैली टेबुलसे थोड़ी ही दूर रखी हुई थी। जाने कैसे बन्दरोंने एक खिड़की खोल ली ब्रीर गेहूँकी थैलीपर उनकी पंगति होने लगी।

"जाड़ेके दिन थे। मैं लिहाफ़ ऋोड़े हुए था। ज्योंही बन्दरों द्वारा गेहूँ चवानेकी ऋावाज़ जोर-जोरसे मेरे कानोमें पहुँची, मैं घवड़ा गया। कुछ उपाय तो स्फा नहीं, तत्काल जो स्फा, वही कर गुज़रा। लिहाफ़ में लिपटे हुए ही मै थैलीपर छुड़क गया। जोरसे पीठमें छगी, मगर किससे कहता ? परन्तु देखा यह कि बन्दर वहाँ से भाग गये। मैंने उठकर साँकछ छगाई ऋौर उस दिनके पश्चात् भादों गाँवके स्कूळकी टेबुळपर ऋौर दिनमें में कभी नहीं सोया। टेबुळ यों ही विस्तारमें लम्बी-चौड़ी थी, किन्तु वह कि छयुगका प्रतीक थी! एक पिहया उसका हड़ था, और तीन हिलते- खुलते। एक तो इतना डुळता था कि ऊपर लगे हुए कुन्देके बावजूद उसे किसी भी दिशामें घुमाया जा सकता था। उसपर बैठने या सोनेपर वह टेबुळ, पळंग ऋौर फूळा दोनोका काम देती थी!! अतः जब मैं थैलीपर गिरा, तब यह नासुमिकन था कि टेबुल सुफपर न गिरती!!!

किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि बन्दर मेरे गिरनेसे न भगे होंगे। त्रे टेबुलके गिरनेसे भाग खड़े हुए होंगे। इस तरह जीवनकी पहली हेड-मास्टरीका शुभारम्म हुन्ना था।"

इस समय तक माखनलालकी काव्य-प्रवृत्तियाँ सुपृष्ट श्रौर मांसल हो चली थीं और प्रकृतिकी दीर्घ दिशाओंका दृष्टि-मेदन उनका मुख्य कार्य बन चुका था। भादौं गाँवमें, श्रवकाशके च्योंमें, माखनलाल गहन बनके बीच घिरे हुए, उस खगरैल-स्कूलके श्रहातेमें टहलते हुए या बैठे हुए प्राकृतिक सुषमाकी भाव-लहरियोंपर दृष्टि-क्रीड़ा किया करता। तभी आ गया वसन्त। कैशोर श्रवस्थाकी पहली मौलिक श्रिभव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कविने उसका स्वागत-गान गाया—

> ''बराबर किया उष्ण और ठंड, हटाया जाड़ेका पाखण्ड। रात-दिन भी कर दिये समान, तुम्हें हैं धन्य-धन्य मितमान्। बेलकी बहक, और द्रुमकी लटक चिड़ियाकी चहक देख शोभा सरसाई है। गोमुखमें अंग धोय, शान्त कान्तिको संजोय भौरनके कुंजनमें भीर-सी लगाई है। अति मदमाते दोऊ कूल निदयाके बहैं, फूले-फूले वृचनकी लोनी घटा छाई है। धन्य गंजाल, दोऊ पाल (तट) हैं निहाल, आज तेरे घर प्यारे ऋतराजकी अवाई है।''

भादों गाँवकी यह एवज़ी प्रधानाध्यापकी शिच्न्ग्-श्रनुभवकी दृष्टिसे एक साहसिक गित श्रवश्य थी, लेकिन इस लघु प्रवासमें माखनलालका मानस गंजाल नदीके विकराल रूप और उसको श्रावृत्त किये हुए विशाल पर्वतोंकी जंगल-पटी श्रङ्खलाश्रोंके गहन अन्तरालका दिव्य दर्शन करनेका अलभ्य सुयोग पा गया था।

# सप्तम परिच्छेद

#### मिडिल परीचाकी तैयारी और क्रान्तिकारियोंसे परिचय

"मिडिल परीचाएँ जबलपुरसे ही होती थीं। कुछ विद्यार्थी तो जबल-पुर जाकर ही मिडिलकी शिचा लिया करते थे। पर जो अन्य विद्यार्थी टाऊन स्कूलोंमें पढ़ा करते थे, उनकी परीचा क्योंकि जबलपुरमें ही होती यो, इसलिए उनकी परीचाके समय जबलपुरमें ही जाना पड़ता था। पिताजोने यही उचित समभा कि परीचाके काफ़ी दिन पहले वे मुक्ते जबलपुर भिजवानेकी व्यवस्था कर दें। इससे जबलपुरके स्कूलकी रीति-रिवाजोंसे परिचित हो जाऊँगा, वहाँके परीच्कों और अध्यापकोंका सुभाव जान जाऊँगा और वहाँके शिच्या-कमको भी समभ लूँगा। और यह भी मालूम हो जायगा कि परीचाका ढंग किस तरहसे सरल-सहल हुआ करता है।

"टिमरनीसे जबलपुरका किराया दो रुपये तेरह त्र्यानेके लगभग लगता था त्र्यौर वह पाससे ही देना पड़ता था। जबलपुरके नार्मल स्कूल-में हमारे अध्यापक श्री मन्नीलालजी थे। वहाँ जाकर मैं स्कूलके होस्टलमें ठहर गया।

''होस्टलमें निर्मल नामक छात्र रहता था। वह छात्र मेरा ही ऋधिक मित्र हो सकता था। और उसके साथ मिलकर, जबल्एएके स्वतन्त्र वातावरणमें. जैसे कई वर्षोंकी शैतानी फट पड़ी। श्राय बढ़नेके साथ समभदारीकी गणित फलानेका अवकाश मिला था. उधर समभदारीकी हवामें ऐसे समस्रदार मित्र भी मिले थे. जिनके साथ शैतानी करनेका विशेष स्नानन्द मिला करता था।

''यहाँपर गोंडोंके अन्तर्गत जो बैगा जाति होती है, उसका एक विद्यार्थी इमारे साथ पढ़ता था। एक दिन मैंने निर्मलके साथ मिलकर उस बैगाको खाटपर खाटपर खाटपर खाट चढा कर उसे छतपर चढा दिया श्रीर नीचेसे जो पहली खाट हटाई तो अपरकी सभी खाटें एक-एककर गिरनी शुरू हुईं। उस समय तक वह छात्र ठीक तरहसे छतपर न जा सका था। खाटोंके गिरते ही वह छात्र नीचे आ रहा ! मन्नीलालजी तक शिकायत जब पहुँची तो यह पूछनेपर कि क्या हुआ, उस बैगाने कहा, 'इधरसे गया, उधर पड़ी । ऋरे बाप रे, गिर पड़ा होता ।'

"उन दिनों त्र्रहिन्दी भाषियोंमें कुछ इसी तरह तोड़-मरोड़ कर हिन्दी बोली जानी संभव हो पाती थी।

"इस शरारतका दराड यह दिया गया कि हम सबकी खाटें छीन ली गईं। उस बैगाके पास खाट रहने दी गई। पर बादमें तंग आकर उस बैगाने श्रपनी भी खाट लौटा दी !

# चुल्हेको मिठाईका आनन्द

"इसी जबलपुरमें एक बार हमसे एक चूल्हे बनानेवालीने कहा कि बेटा, चूल्हे नहीं बिकते। उन दिनों एक चूल्हा दो पैसेका विका करता था। इमने हिसाब लगाया कि अगर इसके एक साथ ८० चूल्हे बिकें, तब जाकर यह बेचारी महीने भरको खराकी पा सकेगी, यही कि पौने तीन रुपयेके लगभग पा जायगी। श्रीर मैंने निर्मलसे मिलकर एक योजना बनाई । हमारे होस्टलमें यही ८० विद्यार्थी थे श्रीर सब श्रपना-अपना भोजन उन दिनों त्रालग-अलग बनाया करते थे। सब विद्यार्थियोंका कार्य- कम यह था कि सबह ही दो वेलाका भोजन तैयार कर लेते। ऋौर फिर पढ़ने चले जाते । जब टपहरमें त्राते तो सबसे पहले उनका काम अपना तैयार किया हुआ भोजन ही करना होता । जिस दिन हमारी योजना अपने ग्रमलपर श्राई. उस दिन दपहरमें होस्टलका नजारा देखने योग्य था। जब एक विद्यार्थींने ऋपना छींका देखा, तो यह देखकर ऋचम्भेमें ऋा गया कि उसने अपने लिए रोटियाँ बनाई थीं. यह खिचडी कहाँसे आ गई ? दुसरे विद्यार्थीकी परेशानी यह थी कि उसके चावलके स्थानपर, रोटियाँ रखी थीं। तीसरे विद्यार्थों भोजनमें सब्जीकी जगह दाल मौजूद थी, और इस तरह, इस तरह। कछ विद्यार्थियोंने तो जब अधिक हेरफेर नहीं पाया तो भोजन करनेकी उतावलीमें भोजन कर भी लिया था. लेकिन अन्य विद्यार्थियोंकी चीख-चिल्लाहटमें जब उन्होंने भी आँखें पाड कर अपने भोजनोंको देखा, तो कमसे-कम इतना अन्तर जरूर पाया कि उनकी रोटियोंमें ही अन्तर है। वे तो पतली रोटियाँ बनाकर गये थे. यहाँ इतनी मोटी रोटियाँ कहाँसे आ गई । ८० विद्यार्थियोंका शोर कम नहीं होता। श्रीर भोजनके स्नणांमें तो हर व्यक्ति परोसी गई पत्तलपर. चाहे वह सूखे अन्नकी ही हो या तर मालकी हो, भूखा ब्राह्मण बन ही जाया करता है ! सो, वह चीख-पुकार ८० भूखे ब्राह्मणोंकी हो गई !! उस शोरशरापेमें दो विद्यार्थी, जिसमें एक माखनलाल था, अपने पढ़नेमें व्यस्त थे। वैसे तो उन्हें अपने भोजनसे क्योंकि कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए शोर करना उन्होंने उचित नहीं समसा।"

मास्टर मन्नीलालजी तक शिकायत गई। वे समभ गये कि यह माखन-लालका ही काम है। उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि देखो, अपनी शैतानियाँ बन्द करो। इम तुम्हारे पिताको लिख देंगे। और दो-तीन डाँटें माखनलालके दिमागपर, कीलकी मानिंद ठोंक कर, उन्होंने अपराधीको वापस मेज दिया।

पर ८० विद्यार्थियोंके चूल्हे बिगड़ चुके थे। उस समय भोजनकी

थालीका अशुद्ध हो जाना, मिटीका चूल्हा ही अशुद्ध हो जाना मान लिया जाता था। कृत्राकृत उस युगकी ऐसी ही मनोरंजक थी। सो एकके-बाद-एक वे अशुद्ध चूल्हे तोड़े गये और जल्दोसे-जल्दी भोजन बनाया जाय, इसके लिए नये चूल्होंकी पुकार हुई, भाग हुई। देखते न देखते, उस बुढ़ियाके ५० नये चूल्हों खरीद लिये गये। नये चूल्होंपर ही उन सारे भूखे ब्राह्मणोंने नये सिरेसे भोजन बनाया और माखनलालको कोसते हुए सबने बहुत देर बाद भूखसे बिलखते हुए कलेजेमें दो-दो कौर उड़ेले।

बुढ़िया माई माखनलालपर गद्गद और फूली न समाई। उसने एक रूपयेकी मिठाई अपनी कल्यनातीत कमाईमेंसे खरीदी और माखनलालको दे गई। वह युग था, जब एक रुपयेकी मिठाई अधिकसे-अधिक आया करती थी। माखनलाल बहुत खुश और उसका साथी निर्मेल भी बहुत खुश। उसने यह कह-कहकर अपने साथियोंको मिठाई बाँटना शुरू किया, "लो सालो, चूलहेकी मिठाई खाओ, चूलहेकी मिठाई खाओ।"

यार लोगोंने चूल्हेकी मिठाई मजे ले-लेकर, लोट पोट होकर खाई। पर दूसरे दिन हो कस कर शामत भी श्राई। जब खीजे हुए विद्यार्थियोंने चूल्हेकी मिठाई खानेकी शिकायत की, तो मास्टर मन्नीलालजी श्रपने अपनापेमें न रह सके। उन्होंने उठाई बेंत श्रीर माखनलालकी जो खाल उधेड़ी तो बस उधेड़नेमें कसर न रखी। इतने शैतान विद्यार्थींको यदि जिन्दा जमीनमें गड़वानेका विधान कहीं रहा होता, तो वे उतना करनेसे भी न चूकते...

माखनलालका व्यक्तित्व जबलपुरमें एक अत्यन्त गौरवर्ण तक्रणके रूपमें श्राकर्षक हो चला था। हँसमुख, मेघावी और क्योंकि वह गणितमें तेज था, इसलिए उसकी शैतान-बुद्धि फुर्सतके च्राणोंमें शैतानीका ही गुणा-

फल निकाला करती, या सोचा करती। जितने भी समभ्रदार, चुस्त, मौजी, हरकत-पसन्द बालक थे. वे स्वभावतः उसको स्रोर खिंचते थे और उसके दलमें बैठकर गप्प लड़ाना पसन्द करते थे। ऐसे ही चर्णामें कुछ बंगाली विद्यार्थियोंने उसे अपने यहाँ के एक क्लबमें ले जाकर बैठाना शरू किया। प्रारम्भमें यहाँ क्या होता है, यह ठीक समक्तमें न स्त्राया । पर घीरे-घीरे वहाँके गुप्त कार्यक्रमको माखनलालने अपने कन्घोंपर लेना शुरू कर दिया । एक दिन वहाँ ऐसा ही प्रश्न उठा था जिसे करना जोखिमसे खाली न था। पर माखनलालने कहा कि यह काम मेरे जिम्मे कर दिया जाये। कुछ पाँच या छः वमके गोले थे। माखनलालने पूछनेपर बताया कि मैं इन्हें स्कूलमें रख लूँगा। यह तो किसी भी रूपमें गोपनीय नहीं रह सकता था, पर माखनलालने ऋपनी जिम्मेदारीपर उन गोलोंको एक थैलेमें उठाया, साथमें एक साथी लिया और ऋपने होस्टलमें ले श्राया। उसी दिन मालीने होस्टलके उद्यानमें कुछ गड्डे खोदकर रख छोड़े थे। उनमें वह कुछ नये पौघे लगानेकी तैयारीमें था। कुछ पौघे वह लगा चुका था। दोनोंने सम्हालकर वे गोले एक ऐसे ही गड्डेमें दवा दिये, उसमें मिट्टी भरी और ऊपरसे एक पेड जमाकर उसमें पानों भी दे दिया, ताकि माली यही समभे कि वह यहाँ भी पेड जमा चुका है।

ये गोले इसमें दो महीने रहे । बादमें जब इसकी माँग श्राई तो विना किसी साथीकी सहायताके, वह इन सभी गोलोंको सुरिच्चत श्रवस्थामें निरा-पद स्थान तक पहुँचा भी श्राया ।

जनलपुरका शिद्धा-क्रम अपने उचित रूपमें चल रहा था, पर माखन-लालको शैतानी अन गुप्त दिशाओंमें अपनी जड़ें पकड़ रही थीं। जो आमीण बालक अपने शैशवसे लेकर आज तक केवल प्रामीण तर्जकी शैतानी ही कर गुजरनेका अभ्यासी था, जनलपुरकी शहरी हवामें उसे नई सुमत्बूमका आकर्षण प्रिय लग रहा था। जो तरुण गुप्त कार्यवाहियाँ कर रहे थे, उसके लिए शैतानी रोमांचक ही थी। यद्यपि यह दूसरी बात थी कि इन कारगुजारियोमें उसे उसी दम कोई खास आनन्द हासिल न हो पाता था। फिर भी इन तरुणोंकी बातोने उसे कसकर श्रपनी गिरफ्तमें ले लिया। उसकी विश्वसनीयताकी यह खबर जब काशीमें, जहाँ इन तरुणोंका केन्द्रीय स्थल था, पहुँची तो वहाँसे माँग आई कि किसी तरहसे इस मेघावी ग्रामीण तरुणको भी काशी लाया जाय, जहाँ उसे गुप्त कार्यवाहियोंकी शिज्ञा-दीज्ञा दी जाय और उसे भी नियमित सदस्य बनाया जाय।

इस अवस्था तक माखनलालके जीवनमें नित्य नई यात्राओं के प्रति ऐसी प्रगाढ़ स्त्रासक्ति थी कि यात्राके उद्देश्योंको वह गौण मानने लग जाता था। यात्रा अपने आपमें जिस चरम आह्वाद स्त्रौर मनोरंजनको गोदियों खिलाती है, उसीकी मोहिनी माखनलालको खींचती रही। पहाड़, निदयाँ और निर्जन स्थानोंका विचरण वह स्त्रपने गाँवके दायरेसे बाहर करनेके बाद कुछ स्रधिक विस्तृत दायरेमें स्त्रागे बढ़नेकी उतावली लिये बैठा रहता था। भाग्यसे उसे वैसा ही कार्यक्रम मिलता जा रहा था। और आज दिन वह जबलपुर आ गया था। अब काशीका निमन्त्रण मिला था, उसे। वह काशी स्त्रवश्य जायगा। पिताजीको विना सूचना दिये। जबलपुरके संरच्कोंसे छिपकर ही वह काशी जायगा। यात्रास्त्रोंने उसे निस्सीम उछाह दिया है। नई दिशाओंकी यात्रा विसे उसे प्रथम कार्य-सी अनिवार्य थी।

### बुन्देलखण्डसे बाहर यात्राओंके अन्य प्रसंग

आखिर वह अपने कुछ नवपरिचितों के साथ काशी गया। ये नव-परिचित उसके शेष सभी साथियों से कहीं अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, रोजानाकी चखचखसे दूर, देशकी बात करते थे। कोई छुट्टी त्र्याकर पड़ी थी। ये उसके नविमत्र जब अपनी बँगलामें बातें करते, तो इसके कुछ पल्ले न पड़ता। पर जब वे भटके दे-देकर हिन्दी बोलते, तो इसको समभमें कुछ आने लगता। एक थे असित जाजू। वे ही उसे काशो ले जा रहे थे। मार्ग इसको लेकर वे एक दिन प्रयाग भी ठहरे। "जब दूसरे दिन हम काशी पहुँचे सुबह ग्यारह बजे, तो वहाँसे सीचे पत्थरगलीके एक अँघेरे मकान में गये, जहाँ केवल छतपर ही सूर्य-िकरणों आती थीं। वहाँ लगभग १३ व्यक्ति उपस्थित थे। मेरा परिचय देवस्कर जी नामक एक व्यक्ति से कराया गया। और भी दो-तीन व्यक्तियोंसे कराया गया। देवस्कर जीने अंग्रेज़ी राज्यका इतिहास तथा भारतीय क्रान्तिकी आवश्यकतापर ज़ोर दिया। कहना नहीं होगा, कि एक ग्रामीण बालक होने के कारण, मुके सब बातोपर शिव्र हो विश्वास हो जाता था, मै ऐसी बातोंको सुनने नहीं लगा था, पीने लगा था। यह घटना १९०५ के फरवरी महीने की है।"

इस समय देशमें कुछ तरुगोंने, जिनमें बंगालके तरुगोकी संख्या श्रिधिक थी, यह बत लिया था कि वे देशसे अंग्रेज़ोको बाहर कर देंगे। उनकी पाठ्य-पुरंतक वंकिमचन्द्र चटर्जीकी 'श्रानन्दमठ' नामक पुरतक थी। ये तरुण एक हाथमें पिस्तौल और दूसरे हाथमें गीता लेकर इस कर्म-पथ-पर आ रहे थे। गीता उन्हें कर्मकी भाषा श्रीर वाणी दे रही थी। 'आनन्दमठ' उस वाणी श्रौर कर्मको दिशा दिखानेका काम कर रही थी। इन तरुणोंके गुरु एक महाराष्ट्रीय सज्जन थे. जिनका संज्ञिप्त नाम देवस्कर-जी था। वे बँगला खूब बोल लेते थे, श्रौर उनका केन्द्रीय निवास काशीमें था। वे ऋपनी और अपने दलीय तरुगोंकी कार्यवाही बहुत गुप्त रखते थे। उनकी अधिकांश शक्ति हर कार्यवाहीको गुप्त रखनेमें ही व्यय हो रही थी। पर उनका सबसे बड़ा सन्तोष यह था कि वे एक बड़ी संख्यामें तरुगोंको क्रान्तिकी दीचा दे चुके थे ऋौर दिये जा रहे थे। जब बाहरसे उनके श्रादेशपर नये तक्ण लाये जाते, तो सबको एकदम ही श्रापसमें परिचित नहीं करा दिया जाता था। ऋलग-ऋलग दलोमें बाँटकर वे उनसे बातें करते और सबको सबसे परिचित नहीं कराया जाता। वे उचित समयकी प्रतीचा हो इस कार्यके लिए सर्वमान्य समस्तते थे।

ये सभी क्रान्तिवादी ईश्वरपर विश्वास करनेवाले आस्तिक थे। श्रिषिकांश उनमें कृष्ण-भक्त थे। ईश्वरके प्रति श्रश्रद्धा रखनेवाला निर्बुद्धि इनमें कोई नहीं था। देवस्करजीने इन तरुणोंको यही प्राथमिक ज्ञान दिया कि मृत्युसे कभी भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह तो एक-न-एक दिन सभीकी श्रोर किसी भी दिन आ सकती है। क्रान्तिदलके प्राप्त उपदेशोंको श्रोर उनकी गतिविधयोंके सम्बन्धमें कभी कहीं कुछ न बोलना चाहिए। प्रातः श्रोर सायं श्रोर जब भी किसी संकटप्रस्त अवस्थामें हों, भगवान् रामकृष्ण परमहंसदेवके द्वारा इंगित मतके अनुसार प्रार्थनाएँ करनी चाहिए। गोताका नियमित पाठ होना चाहिए और उसके मर्मको बहुत गहराईतक समक्तनेकी चेष्टा करनी चाहिए।

पर इन बातोंसे भी मुख्य बात यह सिखाई गई कि हर क्रान्तिवादी तरुणको ऋपने यशकी भूख न हो । ऋपने बारेमें कहीं भी कम-से-कम बोलो । ऋषिक मौन ही रखो ।

ये सभी बातें वैष्णववादी तरुणोंको स्रिधिक प्रभावित करनेकी स्पमता रखती थीं। नाँदनेरसे ताजा हाल लौटे हुए माखनलालको यह कान्ति-वादिता वैष्णव धर्मकी नई स्रावश्यकता-तो महस्स हुई। और उसने जब यह देखा कि ऐसे क्रान्तिवादी तरुणोंकी संख्या बराबर बढ़ रही है स्रौर उनका जाल नागपुर, जबलपुर तथा अन्य स्थानोंमें बिछता जा रहा है, तो वह और भी उत्साहित हुआ। उसे उनके प्रति नया विश्वास प्रिय लगा सो लगा, यह भी लगा कि व्यर्थके कामोंमें स्रव अपनी शक्ति स्रधिक व्यय नहीं करनी चाहिए।

#### कलकत्ताकी मौन यात्रा

इन्हीं दिनों १६०६में, कलकत्तामें कांग्रेस हुई । उसमें लोकमान्य तिलक भी गये । ये सभी तरुण देशीय राजनीतिमें उनकी उप्रवादिताके कायल थे । कुछ तरुणोंको आदेश हुम्रा कि कलकत्ता जाम्रो ग्रौर तिलक- की रज्ञा करो । जिन्हें ऋादेश दिया गया, उनमें माखनलाल भी एक था। और आदेशमें यह भी बताया गया था कि वहाँ जाकर जो ज्ञान प्राप्त कर सको, करो । "इन दिनों हम छुँल-बछुँरे-से थे। देवो दोपी लगाते थे।" माखनलाल भला कलकत्ताकी यात्रासे कब रुकता। इतनी दूर गमनका सोहेश्य बादमें था, पहले तो वह एक नये प्रदेशकी यात्रा थी। पितासे ऋनकहे, किसीको भी सूचना दिये विना उसने ऋनुपस्थित होनेका प्रबन्ध किया और कलकत्तेकी दिशामें बढ़ गया।

१८०६का कलकत्ता कमसे-कम ऋाधुनिक था। वह ऋंग्रेज़ोंके व्यापार-का प्रधान केन्द्र ही ऋधिक था। चारों ऋोर खपरैलोंकी खोलाबारियाँ ( मध्यप्रदेशके टप्परैलोके तुल्य ) ही चारों ओर फैली हुई थीं। बंगाली लोगोंका वह देश था और ऋत्य जातियोंके लोग उस समय तक इतनी अधिक प्रतिशत मात्रामें नहीं पहुँचे थे। कलकत्ते तकका रेलमार्ग भी कोई त्र्यारामप्रद नहीं था। हावड़ा स्टेशन एक मामूली-सा स्टेशन था। पर वह देशका पूर्वी कोना था। माखनलालने यहाँ पहुँचकर काँग्रेसमें भाग लिया, सार्वजनिक और राष्ट्रीय बृहद् सभाका संचालन देखा, तरुगोंके साथ त्रात्म-अनुशासनका पाठ सोखा, अन्य नगरोंमें क्या हवा वह रही है, उसका हल्का-फुल्का रुख जाना। जब तिलक कलकत्तासे कार्य पूरा कर प्रयाग आये, तो इन तक्लोंका दल उनके साथ ही ट्रेनमें प्रयाग पहुँचा। यहाँ-पर उनके भाषणकी योजना बनाई गई। किसी कायस्थ पाठशालाके हालमें वह भाषण होना था । उस पाठशालाके ट्रस्टियोंमें मदनमोहनजी मालवीय भी थे। इन तरुणोंने ट्रिट्योंसे भेंट की ऋौर उनसे वह हॉल माँगा, हॉलमें विछानेके लिए दरी माँगी। लेकिन सारी कोशिशोके बावजूद न वह हॉल मिला, न वह दरी मिली। और भाषणसे पहले आख़िर एक दूसरे मकान-के अइातेमें वह प्रबंध हुन्ना। तिलकको सुननेके लिए लगभग ३ सहस्र व्यक्ति श्राये। यह संख्या एक नगरकी ही नहीं, देशकी बढ़ती हुई राज-नीतिक चेतनाकी उठी हुई उँगली थी ! उससे लोगोंके जागरणका नाप भी लिया जा सकता था। भाषणके दूसरे दिन प्रयागके अर्द्ध-सरकारी पत्र 'पायनियर' ने लिखा कि एक रिवोल्यूशनरीके भाषण सुननेके लिए तीन हज़ार लोग एकत्र हुए, तो 'क्या इस देशमें ब्रिटिश सरकार नहीं रह गई है ?'

इन तरुणोंके बीचमें सुरत्ना श्रीर निश्चिन्तताके लिए तय कर लिया गया था कि किसीको कोई पत्र कभी नहीं लिखेगा और पत्र लिखा गया तो देशके घटना-चक्रोंका कभी उल्लेख नहीं करेगा । कोई भी चीज कहींसे उधार नहीं ली जायगी। विश्वास करके किसीके पास भी कोई वस्तुएँ नहीं रखी जायँगी। जो व्यक्ति कार्यशील हैं, वे अपने पास आर्थिक उत्तर-दायित्व कभी नहीं रखेंगे। यदि कोई सामान किसी सदस्यके पास रहेगा तो उसका उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति के पास रहेगा। और, जब वह व्यक्ति संकटमें पड़ जायगा, तभी स्त्रपने स्थानपर रखे सामानका जिम्मा किसी अन्य व्यक्तिके पास देगा । यदि कोई तरुण सन्देहका अवसर देगा तो उसे अपना सम्पूर्ण श्रस्तित्व समाप्त करनेके लिए प्रस्तुत रहना चाहिए ! गीता श्रौर वैष्णववादपर जिनका विश्वास न हो. उन लोगोंके हाथमें देश-को सुरिद्धित नहीं समभाना चाहिए । जो पहाड़ोंकी घाटियोंपर चढ़ न सके. दौड़ न लगा सके, मनकी बात ग्रप्त न एख सके, कठोरसे-कठोर गालियाँ बरदाश्त न कर सके, उत्तेजित होनेकी प्रवृत्तिको न रोक सके, सहिष्णातामें कमाल हासिल न कर सके, प्रलोभनोंसे दूर रहनेकी अद्भुत् च्रमता व्यक्त न कर सके, दिन श्रीर रात जागकर भी साधनामें रत रहनेकी योग्यता न दिखा सके. किसी पारिवारिकके स्वर्गवासके ख्योंमें या किसी भी संकटमें पड़ने-पर जो डाँवाडोल हो जाय-ऐसे व्यक्ति देश-सेवाके मार्गमें इन तरुणोंके लिए विश्वसनीय नहीं हो सकते थे। ये उनसे तुरन्त अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही अपने मार्गका कल्याण समभते थे। माखनलाल इन सब परी बाग्रों में शनै:-शनै पूरा उतरता जा रहा था। यह दूसरी बात थी कि वह इस दिशाके मार्गपर सिक्रय ऋवस्थामें आगे न बढ़ सका। जबल- पुरका शिज्ञाकम उसे लगे हाथ पूरा कर लेना था और पिताकी आशास्रों-के अनुरूप यहाँकी परीच्चा भी सफलतापूर्वक स्त्रौर निर्विच्न पूरी कर लेनी थी।

# डिप्टी इंस्पेक्टरकी दुर्गति

O

"सन् १६०४ में एक विचित्र घटना घटी। मैं पिताजीके पास रहता था। श्रीर उनके कामों में हाथ वँटाता था। उन दिनों एक डिप्टी इंस्पेक्टर श्रीमूलचन्द्र श्रीवास्तव मसन गाँवका स्कूल देखने स्राये।

"मसनगाँवका निरीक्षण समाप्त करके, इंस्पेक्टर साहब नर्मदाके किनारे ही सान तलाईकी पाठशाला देखनेके लिए मसन गाँवसे निकले। उन्होंने पिताजीसे भी कहा कि वे उनके साथ सोन तलाई तक जायँ। किन्तु स्वभाववश पिताजी नहीं गये। तब उन्होंने मुक्ते अपने साथ ले लिया। बैलगाड़ीसे जब हम लोग मार्गमें पड़नेवाले खमलाय गाँवसे आगे बढ़े, तब इंस्पेक्टर साहब अपने चपरासी बिहारीसे बोले, 'गाड़ीके बैल बहुत खराब हैं। एक बैल बिलकुल नहीं चलता है। इस बैलको सामने जाते हुए बैलोंमेंसे एकसे बदल लो।'

"उन दिनों सरकारी श्रिधिकारियोंकी यह जबरदस्ती खूब चलती थी। इघर इंस्पेक्टर साइब मुक्कसे साहित्य और धर्मपर ही चर्चा कर रहे थे। इस यात्रामें मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो मुक्के पिताजीकी श्रानुपिथितिमें मूलचन्द्र साइबसे कुछ साहित्यिक चर्चा आदिका अवसर मिलेगा, दूसरे सोनतलाई गाँवके पास नर्मदाका एक घाट है, जिसे पुन्य घाट कहते हैं और गाँवकी नोलीमें उसे पुनधाट कहते हैं, उस स्थानको भी मैं देख आऊँगा। लगे हाथ वहाँ नर्मदामें तैरनेको मिल जायगा। इस दृष्टिसे मैंने अपने थोड़ेसे कपड़े भी रख लिये थे, जिसमें विशेषरूपसे लाँगोट श्रीर मेरी एक घोती थी।

''मैं इंस्पेक्टर साहबसे बातें करता और नर्मदामें तैरनेके स्वप्न गढ़ता चला जा रहा था कि बिहारी चपरासीने गाड़ी रोकी श्रीर एक बैल पकड-कर ऋपनी गाडीमें जोत लिया तथा दूसरा बैल जो धीरे चलता था, छोड़ टिया। उन्हीं बैलोंके पोछे विस्नोई जातिकी एक मारवाडी स्त्री आ रही थी। उसने ललकार कर कहा, 'खबरदार! मेरे बैलको हाथ लगाया तो!'

''मेरे लिए यह बिलकुल नई आवाज़ थी श्रीर किसी सरकारी अधि-कारीके सामने एक ग्रामीण स्त्रीको बोलते देखकर मुफ्ते कुछ अचम्भा हन्ना। मैंने धीरेसे उस स्त्रीसे कहा, 'बाई, ये इंस्पेक्टर साहब हैं।'

''मारवाड़ी स्त्री बोली, 'होगो निगोडो कोई इसिपक्टर ।' श्रीर उसने बिहारी चपरासीसे ललकार कर कहा, 'मेरा बैल छोड़ दे। नहीं छोडेगो तो ई दाँतलासे थाँरी गर्दन उतार ल्यूँगी।'

''बिहारी तो साहबका चपरासी था, वह हँस कर दर्पसे बोला, 'जा जा, ऐसी कई ख्रौरतें मैंने देखी हैं। बिहारी लालसे बात करने के लिए तेरे मर्दको भेज दे।'

''स्त्रीने गुस्सेमें कहा, 'रांडुवियाँ, थाराँमें इत्ती हिम्मत।' श्रीर अपने सिरके घासका गडा उसने बिहारीके सिरपर दे मारा। बिहारी गाडीसे नीचे गिरा । इन्सपेक्टर साहब पलायन करते भये ! वह अपना फेंटा सम्हालते जाते और न्यासकी भाषामें बोलते जाते, 'छोड़ दे बिहारी, उसका बैल छोड दे।'

''बिहारी उस स्त्रीके पैर पड़ा और बोला, 'ग्रम्मा, मैं मेरा बैल तो ले आऊँ, जो इसकी जगहपर जोतूँ।'

"नैल लाया गया और रामा निस्नोईकी स्त्रीका बैल छोड़ दिया गया। इन्स्पेक्टर साहब फिरसे गाडीमें बैठे श्रीर दर-कच-दर मंजिल बैलगाडी चलने तागी ...

''इस समय बिहारीको लगा और शायद साहब को भी लगा कि वे

लोग मुफे नाहक साथ ले त्राये, क्योंकि उसके बाद सोनतलाई गाँव तक न विहारी कुछ बोला, न इन्सपेक्टर साहबने ही एक शब्द बोलकर अपनी निर्मीकता व्यक्त की। हाँ, जब हम लोग सोनतलाई पहुँच गये, तब बो बिहारी मुफे केवल 'भैया' कहता, और 'तुम' लगाकर बोलता था, वह स्कूलके अहातेमें ले जाकर, एक तरफ़ खड़ा होकर, मुफसे कहने लगा कि मेहरबानी करके आप खमलायकी औरतका किस्सा किसीसे कहिए नहीं।

"मैंने उससे कहा, 'मैं पुनघाट जाना चाहता हूँ। साहबसे स्वीकृति दिला दो।'

''साहबने बिहारीसे कहा कि सोनतलाईकी शालाके विद्यार्थियोंकी परीचा हो जानेके बाद माखनलालको छुट्टी दी जा सकती है।

"उस परीचाको 'साल तमाम' की परीचा कहते थे। उन दिनों पहली, दूसरो, तीसरी और चौथी कचाओंकी परीचा इन्स्पेक्टर हो लिया करते थे। साहबके हुक्मके अनुसार मैंने सब क्लासोंकी परीचा लेना कम-कमसे आरम्भ किया, ज्योंही चौथी कचाको परीचा समाप्त हुई और शालाके प्रतिशत परिणाममें प्राइमरी कचाका परिणाम शत-प्रति-शत रहा, अर्थात् चार विद्यार्थियोमें चारों पास हो गये, तब हेडमास्टर साहब अत्यन्त प्रसन्न हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मसनगाँवके हेडमास्टर साहबका पुत्र हूँ, तब तो उन्होंने न जाने कितना प्रेम व्यक्त किया और मेरे लाने-पीनेकी व्यवस्था अपने ही घर की। साथ ही उन्होंने एक ग्रामीण सज्जनको मेरे साथ दे दिया, जो मुक्ते नर्मदाके पुनधाटपर ले जाय।

"पुनघाटपर वेदान्ती साधु उन दिनों ठहरे हुए थे। वे निमाड़ जिलेके ही रहनेवाले थे श्रौर निमाड़ी भाषा ही बोलते थे। भगवा कपड़े, ठिगना बदन, गठीला शरीर, चौड़ा ललाट, घुटा हुस्रा सिर श्रौर दूरतक देखती हुई श्राँखें। उन्हें पाकर मुक्ते बड़ा मुख हुआ। जब उन्होंने मुक्तसे

#### मिडिल परीचाकी तैयारी और क्रांतिकारियोंसे परिचय १८५

पूछा कि तुम्हारा पुनधाट आनेका लच्य क्या है, तो पारडवगीतामें पढ़ा हुआ एक श्लोक मुक्ते याद आ गया। मैंने निवेदन किया कि—

जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥

"इसे सुनकर वे बोले कि यद्यपि यह कथन दुर्योधनका है, तथापि साधारण लोगोंके यह कथन बहुत निकट है। श्रौर इसका उच्चारण करके लोग सम्पूर्ण व्यक्तका उच्चारण करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम किसी कारण से निराश तो नहीं हो ? अथवा नास्तिक तो नहीं हो ? मैंने निवेदन किया कि निराश भी नहीं हूँ और नास्तिक हूँ या नहीं, यह भी नहीं कह सकता। क्योंकि श्रस्ति और नास्तिक कोई प्रश्न मेरे मनमें नहीं उठते। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि मैं वैष्णव परिवारमें पैदा हुन्ना हूँ श्रौर भक्तिके पाँच पद पढ़े विना बच्चोंको हमारे परिवारमें भोजन नहीं करने दिया जाता।

"भक्तिका नाम सुनते ही साधुने श्रपनी त्योरी चढ़ाई श्रौर भक्तिके खिलाफ जितनी बात वे कह सकते थे, सब कह चले। मैं सुनते-सुनते ऊब गया। इतनेमें ही एक पिडत साधुजीसे मिलने आ गये श्रौर उनसे बातें करने लगे। तब 'घुटे हुए मस्तक' को 'कानों तक दाढ़ी बढ़ाये हुए मस्तक' से रगड़ खाता हुआ (!) छोड़कर मैं वहाँसे चुपचाप खिसक गया श्रौर ज्यों ही नर्मदा घाटपर पहुँचा, तो देखा कि खमलायके श्रासिस्टेण्ट मास्टर तथा बिहारी चपरासी भी नर्मदा स्नान करने आ गये हैं। मैंने स्नान किया श्रौर भक्तिके उन्हीं पदोंको दुहराने लगा। जिन्हें मैं नित्य कहा करता था।

"सोनतलाईसे एक दूसरा गाड़ी-बैल तैयार हुत्रा, जिसपर साहब श्रौर १२ विहारी किसी दूसरे गाँवके लिए रवाना हुए श्रौर मैं उस गाड़ीपर श्रकेला रवाना हुत्रा, जिस गाड़ीको बेगारमें साहब बहादुर मसनगाँवसे ले आये थे।

"इस बीच भगवान् पटेल, जिसकी यह बैलगाड़ी थी, का आदमी भी गाड़ी-बैल वापस ले जानेके लिए सोनतलाई आ पहुँचा। उसने गाड़ी हाँको और मैं जब लौटकर मसनगाँव आ रहा था, तब जान-बूभकर खमलाय गया। वहाँ मुक्ते मालूम हुआ कि उस बिस्नोई परिवारके आदमीका नाम रामा है और बिस्नोइयोंकी खमलायमें काफ़ी तादाद है। वे लोग, मैंने सुना, अपनी विवाहादिकी पंक्तियोंमें केवल लपसी (तरल हलुवा) बनाया करते हैं और इतना घी डालते हैं कि पत्तलसे छनकर वह घी जमीनको मिगो दिया करता है। मोजन करनेके बाद वे प्रायः हाथ नहीं घोते या कम घोते हैं और प्राण् छोड़कर गाड़ी-बैल दौड़ाते हैं। इसलिए इस जातिके बैल बहुत ऊँचे और बहुत अच्छे होते हैं तथा गरमीके दिनोंमें ये लोग बैलोंको नथुनोंसे घी पिलाते हैं। मैंने उस भाग्यवान् बैलको भी रामाके यहाँ देखा, जिसे उसकी मालकिनने साइब बहादुर की चलती गाड़ीसे छुड़ाया था।

"जब रामा और रामाकी बहुको यह मालूम हुस्रा कि मैं मसनगाँव के गुष्जीका छड़का हूँ, तब उसने अपना गाड़ी-बैठ सजाया, मुक्ते उसमें बैठाया और भगवान् पटेल के गाड़ी-बैल को हम लोगों के चलने के पहिले ही रवाना कर दिया। रात हो चुकी थी। रामाकी बहूने खूब औंटा हुस्रा दूध एक गिलासमें भर कर दिया। उसने तो लोटेमें दिया था, मेरे कहनेसे ही दूध गिलासमें भरा गया था। रामाकी बहू बोली कि म्हारो बैल पकड़तो तो राखोड़ियाने मारई नाकती!

''मैने उससे कहा कि वह सरकारी अप्रक्रसर था, रामाकी बहू। तुमे डर नहीं लगा ? "वह बोली कि डर किशो लालजी ? इशा राखोड़िया तो रोज घुमबो करै है। म्हारा बैलॉने तो हूँ टाबरा कानी राखूँ हूँ। थारो काकोजी हाथ लगाय ( अपने पतिकी स्रोर इशारा कर बोली ) तो मैं ईंका हाथ काट नाकूँ!

"मैं उसके शब्दोंका ऋर्थ नहीं समका, पर रामाने कहा कि चालरे भाया, आपा चालाँ। ई जङजात रे मूँडे लगजासे काँई फायदो कोनी।

'मेरे मनमें भय रहा कि साइबका अपमान होनेके कारण पिताजी रामाको भी दस-पाँच जली-कटी सुनायेंगे और मुफ्ते भी तो दो-चार बात कहेंगे ही। जब रामाकी गाड़ीमें मैं मसनगाँव पहुँचा, तब पिताजी अपने सदाके स्वभावके अनुसार, स्कूलमें साइबके स्वागतमें लगी भांडियाँ उखड़वा रहे थे! रात हो चुकी थी। स्कूलमें तेलकी एक छोटी-सी टिमटिमदानी जल रही थी। दो-तीन विद्यार्थी तथा असिस्टेण्ट मास्टर भांडियाँ उखाड़नेका काम कर रहे थे। पिताजीकी मनोदशा बहुत प्रसन्न नहीं थी। इसलिए मुफ्ते और भी डर लगा। अपनी पत्नीकी करतूत रामाने डरते-डरते खुद ही पिताजीको सुनाई। उसने कहा कि जऊजात, गरूजी, वे थ्वारा साइबसे ही भिड़ पड़ी। वो सालो मूने बुलावालो छो। पर जाँबाकी नौवत कोड आई ना।

''तव पिताजीने मुक्तसे सारा हाल जानना चाहा। मैंने डरते-डरते सब घटना सुना दी। पिताजी मेरी धारणाके ठीक विपरीत रामासे बोले कि ओ बड़ी बहादुर छड़की है। छोरीसे कुछ कहना मत। मैं श्राज वह बात सुनके वहुत ख़ुश हुआ।

"पिताजीके इस कथनका मेरे मनपर बहुत असर पड़ा श्रीर मैं श्रपने पिताजीको उनकी इस भावनाके कारण श्रत्यिक श्रद्धाकी दृष्टिसे अब देखने लगा। रामा चिलम पीता जाता था। इम सब घर पहुँचे। घर पहुँचते ही पिताजीने यही बात श्रपनी भाषामें मेरी माँसे कही और दूसरे दिन तो वह बात सारे गाँवमें फैल गई।

## हरदाकी प्राइवेट ट्यूटरशिप

मसनगाँवमें रहते हुए एक बार मैं हरदामें अध्यापक भी हुआ। हरटा मसनगाँवसे कोई सात मील दूर है। वहाँ पड़ा प्लेग। अप्रतः हरदाके तहसीलदार साहबके पुत्रको पढ़ानेके लिए एक अध्यापककी श्रावश्यकता हुई । मुम्मसे तंग श्राकर मेरे पिताजीने कदाचित मुम्ने हरदामें तहसीलदारके पुत्रको पढ़ानेके लिए भेजा। अन्य लोगोंके साथ, तहसीलदार साहब भी उन दिनों नदीके पार जंगलोंमें अपने प्लेग-कैम्पोंमें रहते थे। यह व्यवस्था उस जुमानेके डिप्टी इंस्पेक्टर श्री देवबख्शरायजीके कहनेसे हुई थी। श्री देवबच्हारायजी और पिताजी एक दूसरेको बहुत चाहते थे। पिताजीके सुभावसे देवबरूशरायजी बहुत ख़ुश थे अथवा पिताजीके उर्दू जाननेके कारण बहुत ख़ुश थे, यह कहना बहुत कठिन है। जब मैं नदी के किनारे कड़ोला कैम्पमें तहसीलदार देवीदयालजीके पुत्र महादेवप्रसाद को पढ़ाने चला गया, तब दूसरे कैम्पसे इंस्पेक्टर देवबख्शरायजी नित्य तहसीलदार साहबके कैम्पमें त्राते और मेरी खोज-खबर लेते। महादेवप्रसाद, जैसा कि अफसरोंके पुत्रोंके विषयमें हुस्रा करता है, प्रायः पढ़ाईमें बहुत कम ध्यान देते थे। जब तहसीलदार साहब दौरेमें जाते. तन कभी-कभी मुक्ते और अपने महादेवप्रसादको वे एक बैलगाड़ीमें एक साथ ले जाते, ताकि उनके पुत्रका ऋध्ययन न छूटे। कोई तीन महीने पश्चात् में मसनगाँव लौट ऋाया ।

#### जीवनमें नाटकोंका प्रथम अभिज्ञान और "

इरदामें रहते हुए मैंने तीन नाटक देखे। जीवनमें ये पहले ही नाटक थे। दो श्रलग-श्रत्वग कम्पनियोंके नाटक थे। एक तो मैंने 'इन्दर-समा' देखा। दूसरा नाटक जो देखा, उसका नाम 'ख़ुदादाद' था। लोगोंकी काफ़ी मीड़ थी। लोग बहुत रस लेते थे। छिदगाँवके मालगुज़ारके पुत्रोंमें रहते हुए, उस केकरे परिवारसे तथा मेरे विद्यागुरु बलवन्तराव भट्टके परिवारसे परिचयके कारण मैं कुछ मराठी समम्मने लगा था। उन्हीं दिनों एक मराठीका नाटक भी वहाँ श्राया। वहाँ शहरमें टाउनहालके पास परुलकर बाढ़ेमें एक मंडप बनाकर नाटक किया जा रहा था। मैं उस नाटकको देखने गया। नाटकका नाम था 'संगीतशारदा'। कहानी मैं किसी प्रकार समम्म सका, किन्तु 'इन्द्रसमा'को अपेचा मैं मराठीके नाटक-अभिनयसे बहुत प्रभावित हुआ। नाटकमें पुरुषका काम भी पुरुष करते थे और स्त्रियोंका काम भी पुरुष हो कर रहे थे। 'इन्दर-समा' समभामें आनेके बावजूद भी, खेळसे मेरा जी ऊवता-सा था। किन्तु 'संगीतशारदा'में मैं अन्ततक बैठा रहा।

"इसी नाटकमें मेरी दो तक्ष्णोंसे मुलाक्कात हुई। वे मुक्तसे उम्रमें बहे थे। फेंटा बाँचे हुए थे। मैं उन्हें पंजाबी समक्तता था। वे क्तटके दे-देकर हिन्दी बोलते थे। यह जानकर कि मैं तहसीलदारके यहाँ पढ़ाता हूँ, उन्होंने कहा कि शेष बातें हम तुमको फिर कभी बतायेंगे। शायद जबलपुरमें उन्हें मेरा पता मिला था श्रौर वे हूँ इते हुए मुक्तसे श्रा मिले थे।

"जब मसनगाँवसे एक दिन मैं टिमरनी पहुँचा, तो उन दोमें-से एक अकेले असित गाँगुली मुक्ते टिमरनीके रेलवे स्टेशनपर, जिस तरफ़ लिंदगाँवकी सड़क होनेके कारण मैं नित्य घूमने जाया करता था, मिल गये। मैंने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और उनकी स्नेह-भावनासे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुक्ते यह जानकर भी अत्यन्त हर्ष हुआ कि वे राधाकृष्ण के उपासक थे। चैतन्यचरित्रके संबन्धमें पहली बातें मुक्ते श्री गाँगुलीने ही बताईं। मैंने गाँगुलीकी पेटी और उनकी पिस्तौल आदि लेकर अपने एक स्कूलके साथी शालिग्रामके यहाँ रख दिये और मैं तथा असितबाबू इधर-उधर गाँवमें घूमते रहे।

"मेरे गुरुदेव मुंशी कुंदनलालजी मुभ्भपर बहुत प्रेम करते थे। वे

एक तो पिताजोंके मित्र थे। श्रीर दूसरे कल्लामें पढ़नेमें श्रच्छा होनेके कारण परील्ला लेनेके लिए श्राये हुए अफ़सरोंके सामने सुक्ते अपनी योग्यता दिखानेका प्रथम श्रवसर दिया करते थे। जब छुट्टियाँ हुई तब पिताजोंसे मैंने यह कहा कि बहुत दिन हो गये हैं, मैं बावई नाँदनेरकी तरफ़ चला जाऊँ। चूँकि मेरी पत्नी बावई श्रपने मैंके जा चुकी थी, इसलिए मेरी माँने पिताजोंसे श्राग्रह किया कि सुक्ते धूम श्राने दें। किन्तु सुक्ते तो असितबाबूके साथ काशी जाना था। वहाँ एक मीटिंगमें मेरी भी बुलाहट हुई थी!

"बाबई जानेके स्थानपर मैं सीघे काशी गया और वहाँ एक दिनकी मीटिंगमें भाग छेकर सीघे बाबई पहुँचा। छेकिन बाबईसे जानबूफकर खाली हाथ लौट आया। पिताजीसे मैंने कभी भी आमने-सामने बातें नहीं कीं। बस जाकर माँ से कह दिया कि उन लोगोंने बहूको नहीं मेजा। सो, बस, माँ तो बहूके पीहरवालोंपर भींकती रहीं, गुस्सेमें बड़बड़ करती रहीं। उसका आनन्द मैंने कम नहीं लिया। इसी आनन्दमें काशी-प्रवासका आनन्द भी शामिल था!

''अब क्रान्तिबादी तहणोंका मेरे पास आना-जाना शुरू हो चुका था। एक दिन ऐसे ही दो तहण मुक्ते टिमरनीमें न पाकर मसनगाँव आये। पिताजीको वे जरा अजनबी लगे। यह पहला ही मौक़ा था कि ऐसे तहणोंका सामना पिताजीसे हुआ था। उन्होंने भोजन तो दोनोंको करा दिया। किन्तु मुक्ते आशा दो कि मैं उन्हें तुरन्त ही रवाना कर दूँ। उन्हें जैसे मेरे भविष्यके बारेमें एक गहरी आशांकाने बेहाल कर दिया था। जहाँ तक मैं उन दोनों तहणोंको पहुँचाने गया था और उसमें जितना समय लगा, उसी बीचमें उन दो घएटोंके बीच, पिताजी और माताजीमें जाने क्या बातचीत हुई। घर पहुँचते ही दोनोंने मिलकर मुक्ते खूब डाँटा और मुक्तसे कहा कि ये लज्जण अच्छे नहीं हैं। मेरी पत्नीसे भी न जाने

माताजीने मेरे पीछे क्या कह दिया कि वह भी दिनभर रोती ही रही। और उस दिन हमारे घरमें विचित्र प्रकारकी उदासी छाई रही।

"इस समयतक मैं क्रान्तिवादी तरुणोंके दलमें यही स्थिति लेकर गया था कि मैं उनके किसी भी सिक्रय कार्यमें शामिल नहीं रहूँगा। मेरी स्थिति केवल ऐसे सहानुभूति-प्रिय साथी जैसी थी, जो उनके कार्यों में भरसक सहायक हो सकता था और उनके सामान श्रादिको सुरिच्चित रूपमें कुछ समयके छिए रखनेका प्रवन्ध करना जानता था। उसी रूपमें वे यदा-कदा मेरे पास आने लगे थे।

"मसनगाँवके जीवनकी इन बातोंके बीचमेंसे एक बात श्रीर याद आती है। इन दिनों मेरी एक आदत और हो गई थी। भूत-प्रेत या देवी-देवता कहे जानेवाले पत्थरोंका देर जब मैं कहीं देखता, तो उन्हें उठाकर यहाँसे वहाँ तितर-बितर कर देता। इससे उन स्थानोके रहनेवाले प्रामीण मुभसे खिन्न रहा करते। वे मुभसे अपनी चिष्टियाँ और काग्रज़ात लिखवानेका काम लेते रहते। मैं उनके लिए दवा भी ला देता। उनके लड़कोंके पढ़ानेमें भी कामका हो जाता। किन्तु मुँडेरपर रखे हुए देवी-देवता बने पत्थरोंका फेंकना तो मैं नहीं रोक सकता था। इस फेंकनेमें कोई कारण न रहा होगा। किन्तु मैं रक ही नहीं सकता था।"

# अष्टम परिच्छेद

## खण्डवामें प्राइम्री स्कूलको अध्यापकी शिरोधाय

"जब मेरा परीचापल प्रकट हो गया और यह निश्चित हो गया कि मैं शिच्ककी परीचा पास हो गया, तब भी पिताजी नहीं चाहते थे कि मुमे नौकरी मिले। यों इस परीचामें मैं पास होऊँ, इसके लिए उन्होंने काफ़ी व्यय सहन किया था। कारण यह था कि मैं परीचा देनेके बाद बीमार हो गया था। पिताजीकी शर्त यह थो कि जब-तक मैं बिलकुल आरोग्य न हो जाऊँ, तब-तक वे मुमे नौकरीपर न जाने देंगे। इधर मेरी पत्नी बहुत उत्सुक थी कि मैं नौकरीपर अवश्य श्रीर शीव जाऊँ। यद्यपि मेरी सास नहीं चाहतीं थीं कि उनकी लाड़ली बेटी बाबईसे बहुत दूर कहीं जावे। उनका लाड़ इसलिए, क्योंकि उनके कोई पुत्र न था! मात्र दो कन्याएँ थीं। मेरी पत्नी उनकी बड़ी कन्या थी। किन्तु पत्नीके मनमें यह उछाह था कि नौकरी लगेगी तो कहीं पित-पत्नी अकेले रहने लगेंगे। वह बेचारी न मेरा स्वभाव जानती थी, न हमारी पारिवारिक परम्परा!

"उघर जब पिताजीने यह जाना कि मैं आरोग्य हो गया हूँ, तब उन्होंने मेरे ख्रारोग्य होनेकी यह शर्त रखी कि मसनगाँवमें मेरे एक साथी मित्र श्री मोतीराम मुकातीसे जबतक मैं कुश्ती लड़कर न बता दूँ, ख्रीर उस कुश्तीमें भी न जीत जाऊँ, तबतक वे मुक्ते नौकरीपर नहीं जाने देंगे।

मैंने दो बार मोतीरामसे उनके खलेमें, गेहूँके मुसपर, कुश्ती छड़ी और मैं दोनों ही बार हार गया। परिग्णामतः पिताजीने मुक्ते दरखास्त नहीं मेजने दी। इससे मैं भी दुःखी रहता, मेरी पत्नी भी दुःखी रहती और पीछे-पीछे तो पिताजीकी ज़िह्पर मेरी माँ भी दुःखी रहने छगी। तीसरी बार मैं कुश्ती जीत गया। पता नहीं, मैं जीत गया या जिता दिया गया। तब मेरी दरखास्त मेजी गई और मुक्ते आजा मिली कि मैं खरडवाके बम्बई-बाज़ार स्कूलमें सहायक शिच्तककी जगहपर कार्य करूँ। उन दिनों मेरे खण्डवा आनेसे कोई डेढ़ महीने पहले मेरी छोटी बहनका जन्म हुआ था। मेरी माँ अकसर कहा करती थीं कि भैयाकी नौकरीपर लगनेकी स्मारक यह छोटी-सी छड़की होगी। मेरी वही छोटी बहन आजकल खालियरमें है।

"श्रव मेरी खरडवाकी तैयारी शुरू हुई। आज्ञा मिलनेके पश्चात् एक इफ्तेके श्रव्यत् मुफे चार्ज लेना था। खण्डवा आनेसे पहले में अनेक यात्राएँ कर चुका था, इसलिए मेरा बाहर श्राना मेरे माता-पिताको ज्यादा अखरा नहीं। केवल पिताजीको एक बातका ख्याल था। मैं शरारती बहुत हूँ श्रीर शिच्चण-विभागमें ऐसा श्रादमी कहाँ निभ सकेगा! वे मुफसे कुछ न कहते थे। किन्तु कभी मेरी गैरहाज़िरीमें श्रीर कभी हाज़िरीमें श्रापनी इस चिन्ताको व्यक्त कर दिया करते थे।

"जब मैं मसनगाँव स्टेशनपर जब ट्रेनमें चढ़ा, तो मैं सेकेएड-बार खुली। मसनगाँव स्टेशनपर जब ट्रेनमें चढ़ा, तो मैं सेकेएड-क्लासके एक डिब्बेमें घुस गया। चुपचाप उस डिब्बेके गढ्दे एकपर एक रख दिये और एक गढ्दा खाळी रहने दिया श्रीर फिर जाकर बगलके ही थर्डक्लासमें बैठ गया। सेकेएड क्लासके डिब्बेमें खएडवा तक कोई विशेष घटना नहीं घटी, क्योंकि सेकेएड क्लासका टिकट लेकर उसमें कोई बैठनेवाला आया ही नहीं। इसलिए मुक्ते थोड़ी-बहुत निराशा हुई।

"उस समय खरडवा त्रानेकी मेरी वेश-भूषा यह थी: मैं एक शेर-वानी त्रौर चूड़ीदार पायजामा पहने हुए था। फेल्टकेप लगाये हुए था और एक छोटा-सा रूमाल, जिसकी गाँठमें इलायची-सुपारी-लौग बँधे हुए थे, ख्रपने काँ घेपर लिये हुए था। खरडवा स्टेशनपर जब मैं उतरा, तब मुक्तसे बोलनेवाला कौन था। मेरे जैसे इज़ारों आदमी रेलगाड़ीसे ख्राते-जाते रहते हैं। मैं बोगदानुमा गन्दे रास्तेको पारकर, जहाँसे कि उस समय यात्री आया करते थे, खरडवाके स्टेशनसे बाहर ख्राया ख्रौर स्टेशनके सामने ही एक म्युनिसिपल सरायमें एक कोठरीमें ठहर गया। मैं अपना सामान स्टेशनसे खुद ही लेकर ख्राया था। यद्यपि कुली उन दिनो भी होते थे।

"धर्मशालामें कमरेका किराया दो स्राने रोज़ था, जो मुक्ते बहुत अधिक लगा। किन्तु वहाँ रात तो काटनी ही थी। दरवाज़ेपर एक कांस्टेबल तैनात थे। उनका नाम था रण्जीतप्रसाद मिशर। वे पट्टा लगाये, कमरबन्द पहने थे। उन्हें जाने क्या सूक्ता कि धर्मशालाके मैंनेजर-के पास गये श्रीर मेरे लिए कोटरीकी व्यवस्था कर दी। मुक्तसे यह भी कहा कि छः बजे शामको तो मैं ड्यूटीपर उतर जाऊँगा, किन्तु कल सुबह ही मै नौकरीपर तैनात हो जाऊँगा। तभी श्रापको बम्बई बाजार ले चलुँगा।

"उन दिनों पैसेञ्जर चार बजे शामको खण्डवा पहुँचा करता था श्रौर में उसी गाड़ीसे श्राया था। रात मेरी बड़ी मुश्किलसे कटी, इसिलए नहीं कि मुक्ते नौकरीपर जानेका बहुत उत्साह था, किन्तु इसिलए कि सरायकी टाट-पिट्टियोंमें खटमल इतने अधिक थे कि उनपर लगाई हुई मेरी दरी खटमलोंसे भर गई और मैं रातभर प्रायः खटमल ही बीनकर फेंकता रहा! राम-राम कर प्रातःकाल हुआ। आठ बजे पं० रणजीतप्रसाद ड्यूटी-पर श्रा गये। मैंने आलू डालकर खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि भोजन बनानेका तो मुक्ते नाँदनेरमें खूब श्रभ्यास हो चुका था। जल्दीके कारण मेरी खिचड़ो कची ही रह गई। जल्दी-जल्दी दिन चढ़ रहा था श्रौर शहरोंके स्कूल दस बजे खुल जाते थे, इसकी चिन्ता सिरपर सवार थी।

गाँवमें तो स्कूल सुबह सात बजे और दुपहरको दो बजे दो पारीमें लगते थे।

"मैं स्कूल गया। हेडमास्टर मोइनलाल कोसेका फेंटा बाँचे हुए बैठे थे। स्कूल एक खपरैल थी, जिसकी चार दीवारें थीं। बीचमें कोई कमरा नहीं था और अपने लड़कोंको बैठा कर क्लासोंकी इदबन्दी-सी बना कर मास्टर बैठ जाया करते थे। शिच्लकके सामने एक छोटा-सा स्टूल टेबलकी जगइपर रहता था और बैठनेके लिए एक कुसों। जिस दिन मैंने बम्बई बाजार स्कूलमें चार्ज लिया, उसी दिन एक और अध्यापक महाशय मुकुन्दराव पुरन्दरेने भी उसी शालामें चार्ज लिया। वे दो साल पहले जबलपुरसे ट्रेयड हो चुके थे और यहाँ इस ज़िलेकी डिस्ट्रिक्ट कोंसिलकी स्कूलोंमें बोरगाँव नामक गाँवमें हेडमास्टर थे। इम दोनोंको हेडमास्टरने ले जाकर अपनी-अपनी कच्चाएँ बता दों और इम लोग पढ़ाने लगे। खरडवाके इस आगमन तक मेरी मूळों नहीं उगी थीं।

"पहले तो स्कूलके लड़कोंको लेकर मैंने रहनेके लिए स्थान हूँ दा।
मुफ्ते ब्रह्मपुरीमें छु: श्राने महीनेपर एक कोठरी मिल गई। उसके मालिक
कोई महाराष्ट्र गार्ड थे, जिनकी बुढ़िया माँ यहाँ रहती थीं। मैंने अपना
सामान उस कोठरीमें लाकर रल दिया। तीन-चार पैसेका एक ताला भी
लाकर कोठरीमें लगा दिया। मेरी शालामें विद्यार्थी यद्यपि कुछ, मुफ्ते
छोटे थे, तो रेलवे-पोर्टरों ब्रौर जंगलके गाडों के कुछ, लड़के ऐसे भी थे,
जो न केवल ऊँचाई हीमें मुफ्ते बड़े थे, किन्तु वे मुफ्ते उम्रमें भी बड़े
थे। आते ही मैंने पढ़ानेका काम प्रारम्भ कर दिया। मुफ्ते यह भय था
कि पिताजीके ब्रानेपर हेडमास्टर साहब मेरे पढ़ानेकी कोई शिकायत न
कर दें। किन्तु खरडवा आनेपर मेरी एक कठिनाई बढ़ गई। उस समयकी
परम्पराके ब्रनुसार क्लासमें छुट्टीके समय जाते हुए विद्यार्थी मुफ्ते प्रसाम
करने लगे। यह मेरे जीवनकी एक बिलकुल नई वस्तु थी। ब्रब मैं जाने
कैसे, शरारतोंकी ओरसे ब्रपना मन फेरने लगा और ब्रपनी सज्जनता तथा

श्रेष्ठताके लिए उदाहरण-स्वरूप श्रपने पिताका उदाहरण श्रपने सामने रखने लगा।

"जो विद्यार्थों सुभत्ते कुछ पूछ्ने त्र्याते, मैं त्रपनी जानकारीके त्रमुत्तार उन्हें समभा देता। परिणाम यह हुत्र्या कि भाषा सीखनेके लिए हाईस्कूल तकके विद्यार्थी रामायणका त्र्रयोध्याकाण्ड पढ़नेके लिए, जो उस समय उनके पाठ्यक्रममें था, मेरे पास त्राने लगे।

## गणित-ज्ञानका सार्वजनिक पुरस्कार

"इसी बीच ज़िलेमें एक शिक्तक-परिषद् हुई। उन दिनों यहाँ एक म्युनिसिपल मिडिल स्कूल भी था। हाईस्कूल कोई न था। एक ग़ैरसरकारी हाईस्कूल चलता था, जिसमें मैट्रिककी तीन क्लासोंके बच्चे मात्र पढ़ाये बाते थे, और उन्हें कहीं दूसरे स्थानपर परीक्षाके लिए मेजा जाता था। शिक्तक-परिषद् मिडिल स्कूलके ब्रहातेमें हुई। मिडिल स्कूलके प्रधानाध्यापक उसके अध्यक्ष थे। काले तख्तेपर उस दिन गणित समभाये जा रहेथे। हिन्दी स्कूलके ब्रध्यापकोंका,शायद उनकी मूर्खताका तमाशा देखनेके लिए, परिषद् में कुछ सरकारी ब्राफ़सर भी आकर बैठ जाया करते थे। पूछे जानेवाले प्रश्नोंका उत्तर जब कोई हिन्दी अध्यापक देता, तब वे अफ़सर खुलेआम हँस दिया करते थे। मुभे याद है, अपनेको कदाचित् लोकहँसाईसे बचानेके लिए कुछ बुजुर्ग शिक्तक न किसी प्रश्नका उत्तर देते थे ब्रौर न अपने स्थानसे उठकर वे काले तखतेके पास ही जाते थे।

"इसी बीच एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था: एक ऐसी संख्या लो, जिसमें यदि ५४ जोड़ें तो उस संख्यामें जो दहाईका ऋंक है इकाईमें आ जाय और इकाईका ऋंक दहाईमें ऋा जाय। और एक ऋंशकी संख्या दहम अंशसे तिगुनी हो। एक ऋध्यापक महाशय जो बुजुर्ग थे, उठ कर खड़े हुए। कहा कि सरकार, ऐसे सवाल हमसे क्यों पूछते हैं। ये बी. ए., यम. ए. (एम. ए.) लोगोंके करनेके सवाल होंगे। हम गरीव ऋध्यापकोंके करनेके सवाल ये नहीं हैं। इस कथनपर फिर लोग क्रहक़हा लगा कर हँसे। गिएतकी एक पंक्ति यह भी थी कि इसको बीजगिएतिसे श्रौर श्रंक-गिणतसे दोनों पद्धतियोंसे सिद्ध न किया जाये, केवल श्रंकगिएतसे सिद्ध किया जाय। प्रश्न काले तस्तेपर खड़ा रहा, लोग हँसते रहे, किन्तु उत्तर कोई न बतावे। इस बीचमें अध्यत् महाशयने अपने ही गिएतिके अध्यापकसे कहा कि इस गिएतिको सिद्ध करो।

"अध्यापक महाशयने पूछा कि बीजगिएतसे सिद्ध करूँ ?

"िक मैं अपने स्थानपर खड़ा हो गया। मेरे वेशमें अंग्रेज़ियतका अत्यन्ताभाव देखकर तथा मेरे चमरौधे जुतेकी स्रोर फब्तियाँ कसते हुए एक महाशय बोले, 'इस छोकड़ेको करने दो। स्रास्रो। स्नास्रो।'

"मैं ब्लैकबोर्डपर गया और मैंने निवेदन किया कि एकम श्रंशकी संख्या दहम श्रंशसे तिगुनी तेरह होती है। उसमें ५४ बोड़नेपर उचित उत्तर नहीं मिळता। दूसरी संख्या २६ होती है, उसमें भी ५४ बोड़नेपर उचित उत्तर नहीं भाता। अर्थात् इकाईकी संख्या दहाईकी श्रीर दहाईकी संख्या इकाईमें नहीं बदळती। तीसरी और अन्तिम संख्या ३९ होती है। उसमें ५४ बोड़ने पर ६३ हो बाते हैं। और इस तरह एकमकी संख्या दहम श्रीर दहाईकी संख्या इकाईपर हो बाती है।

"हेडमास्टर साहबने कहा कि इसी शिज्ञकको गणितका पुरस्कार दिया जायगा।

"इस तरह खरडवामें प्रारंभमें ही मुक्ते सफलता मिली। किन्तु मैं
खूब जानता था कि गिएतमें मेरी सफलता पिताजीकी सफलता है, जिन्हें
मेरी भाषा सुधारनेकी अपेद्मा मुक्ते गणितमें अच्छा बनानेकी सदैव ही
चिंता रहती थी। शिद्मकके परीद्मा-फलमें भी मैं गिएतमें अधिक गुण पानेवाला था—गिएतमें मुक्ते १०० में-से ६३ गुण मिले थे।

'शिच् क-परिषद्की यह घटना शायद गाँव भरमें घूम गई। क्योंकि श्रव मेरे पास भाषा सोखनेवाले विद्यार्थियोंकी तरह ही गणित सोखने- वाले विद्यार्थियोंकी तादाद भी बढ़ने लगी थी। किन्तु प्रातःकाल और सायंकाल तो मैं प्राइमरी स्कूलके विद्यार्थियोंको ही पढ़ाता था और रातके समय सेठ धन्नालाल जी जैनकी दुकानपर ऋंग्रेज़ी स्कूलके विद्यार्थियोंको भाषा तथा गिएत मेरी समभक्ते ऋनुसार बता दिया करता था। एक बातका यहाँ उल्लेख करना ऋावश्यक है कि यद्यिप मेरा वेतन १० ६० मासिक था, तो भी खंडवा आनेके कुछ हो दिन बाद ट्यूशनसे मुक्ते २६ रुपये मासिक मिलने लगे थे, जो एक-दो वर्ष बाद बढ़ते-बढ़ते ४२ रुपये मासिक तक हो गये थे। इसके पश्चात् भी, मैं जिन विद्यार्थियोंको विना कुछ लिये पढ़ाता था, उन नज़रूर-चेशा लोगोंके ग्ररीब विद्यार्थियोंको संख्या ट्यूशनके विद्यार्थियोंसे कहीं ऋधिक थी और उसके परिणामस्वरूप बहुत लोगोंकी छुपा और आशीर्वाद मुक्ते इसी समयसे प्राप्त होने लगे थे\*\*\*

#### वयःसन्धिको शुभ्र गम्भोरता

"एक दिन मुक्ते ज़िला इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्सका चपरासी बुलाने आया। मैं डरते-डरते शामको उनके यहाँ पहुँचा। वे खारी बावड़ीपर रहते थे। ज्योंही मैं उनके कमरेमें प्रवेश करूँ कि वड़े गुस्सेमें साहब बोले, 'छोटा-सा बच्चा होकर खंडवामें आते ही इतनी चालाकी सीख गया। मिलने भी नहीं ब्राया।'

"मैंने देखा, वे तो मेरे परिवारके सुपरिचित देवबन्न रायजी थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने कहाँ रहता हूँ, कब स्कूल जाता हूँ, स्कूलके हेडमास्टरका व्यवहार कैसा है, रोज़ नहाता हूँ कि नहीं नहाता, खाना दोनों जून बनाता हूँ कि एक जून बनाता हूँ, वेतन समयपर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, कपड़े घोबीसे घुलवाने लगा हूँ कि खुद घोता हूँ, शहरमें बीड़ी पीने और पान खानेकी आदत पड़ी कि नहीं पड़ी और इसी तरहके बीसियों तरहके सवाल पूछे। मैंने उत्तर दिये। मेरे चलनेके

समय उन्होंने अपने पुत्र गनपतरायको मेरे साथ कर दिया कि वह जाकर देखे, मैं साफ़-सुथरे मकानमें रहता हूँ या गन्दे मकानमें । साथ ही कुछ सन्तरे और एक गोभीका फूल उनकी धर्मपत्नीने चलते समय मुके दिया । इन सब बातोंके बावजूद भी, इस सारी कृपाके होते हुए भी, मैं कमरेसे डरते-डरते ही निकला। सड़कपर आ गया, तब धीरजको साँस ली।

"गनपतराय जब मेरे कमरेमें आये, तब वह बोले कि मैं तो बब्बाजी-से तुम्हारे कमरेको अच्छा नहीं कहूँगा। मला, यह भी कोई जगह रहनेकी जगह है ? कौन है इसका मालिक ? मैंने उनको समभाया, किन्तु उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ और भाभी खंडवा भेजी जायँ, उसके पहले तुम्हारे पिताजीने बब्बाजीको लिखा है कि यदि वह ऐसे मकानमें रहता हो, जहाँ उसकी माँ और उसके बाल-बच्चे रह सकें, तो मैं बाल-बच्चोंको भिजवा दूँ। सब बातें मेरी समभामें आ गईं। मैंने तीन दिनोंमें ही मकान बदल लिया। मैं पड़ोसके शामराव काड़ेके मकानमें चला गया, जिसका किराया सवा दो रुपया महीना था।

''किन्तु इसके पश्चात्, मेरी माँ, मेरी पत्नी और माई-बहनोंकी जगह-पर आये पिताजी! उन्होंने तीन दिन तक हेडमास्टर साहबसे, मुंशी देव-बद्धरायजीसे श्रौर न जाने किन-किनसे चर्चा की श्रौर उनका यह सन्देह बद्धमूल हो गया कि मैं श्रपनी सब शरारतें कैसे छोड़ बैठा? मैं तो दूसरा ही हो गया हूँ। मुफ्तमें शरारत है ही नहीं। पिताजीने मुफ्ते स्कूलसे चार दिनोंकी छुट्टी दिलवाई श्रौर अपने एक महाराष्ट्र मित्र वैद्यराजको दिखाने-के लिए हरदा ले गये। उनसे पिताजीने यही कहा कि मास्टर होनेके पहले यह बहुत शरारती था श्रौर श्रब पिछले तीन महीनेसे यद्यपि हेडमास्टर इसके कामसे बहुत खुश हैं, किन्तु मुक्ते भय है कि इसको कोई बीमारी है। इसलिए यह मुन्न-सा रहता है। इसकी कड़ी जाँच कीजिए। "पिताजी तो बाज़ार करने चले गये और वैद्यराजजीने उत्तटे-सुत्तटे प्रश्न पूछुकर मेरी कड़ी जाँच प्रारम्भ कर दी। जब पिताजी लौटे तो वैद्यराजजीका उत्तर था कि इसे कोई बोमारी नहीं है। मेरी जानमें जान श्राई।

"तब पिताजी मुक्तसे पूछाने छगे कि तेरी शरारत करनेकी आदत एक-दम क्यों बन्द हो गई ? मैंने उत्तर दिया कि क्छासके विद्यार्थियोंने जबसे मुक्ते प्रणाम करना आरम्भ किया है, मैं सोचने लगा हूँ कि मैं शिच्नक हूँ, तबसे मेरी कोई इच्छा छेड़छाड़ करनेकी नहीं होती। मेरे उत्तरसे पिताजीको सन्तोष नहीं हुआ। वे बोले कि यह तो नहीं हो सकता। स्वभावो मूर्षिन वर्तते। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कथनपर सन्देह किया। मेरी शरारतों-का एक लम्बा प्रकरण रहा था, इसलिए पिताजीका अविश्वास बिलकुल स्वामाविक था।"

#### खण्डवा नगरका इतिहास%

खगडवा नगर बम्बईसे ३५२ मील श्रौर कलकत्तासे ६६६ मील दूर है। राजपूताना-मालवा ब्रांचकी रेल यहाँ बड़ी लाइनसे श्राकर मिलती है। यह समुद्रतलसे १००६ फीटकी ऊँचाई पर बैसाल्ट चट्टानपर बसा हुआ है। यही कारण है कि यहाँपर वृद्धोंकी संख्या कमसे-कम है। जब कि १८७२ में इसकी जनसंख्या केवल १५ हज़ार थी, १६०१ में यह बढ़कर बीस हज़ारके लगभग हो चुकी थी। यहाँपर मुसलमान, ईसाई, जैन श्रौर पारसी वर्ग रहते हैं। वैश्य और ब्राह्मणोंकी संख्या भी पर्याप्त है।

इतिहासमें इसका एक जनश्रुत स्थान है। उत्तरी और पश्चिमी भारतसे दिच्ण जानेवाली दो प्रधान रेलोंका यह जंकशन है, इसी कारण किनंधामने

अ सेंट्रल प्रोवीन्सेज डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, निमार डिस्ट्रिक्ट, वोल्यूम
 प्, एडीटेड वाय आर वी रसेल, आई. सी. एस., १६० 
 ।

टोलेमी द्वारा वर्णित कोगनाबांदाका इसीको पर्याय माना है। इसकी चर्चा ग्रारबी भूगोलशास्त्री अलबरूनीने ११ वीं सदीमें खांडवाहो नामसे की है। स्थानीय घार्मिक तत्त्व इसकी चर्चा करते हुए महाभारतके खांडव वनोंको याद करते हैं, स्त्रौर बताते हैं कि जब स्त्रग्नि देवताने बारह वर्ष तक घृतपान करनेके कारण अपना त्रामाशय रुग्ण कर लिया था, तब उन्हें उपचारके निमित्त यह बताया गया था कि खांडववनों के जंगली पशुओंकी चर्बीका भन्नणं करो । किन्तु उनके इस कार्यमें इन्द्र विष्न बने, जो इस भूभागके संरत्नक थे और उन्होंने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। लेकिन कृष्ण श्रौर ब्रर्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने इन्द्रके विष्नको दर रखते हुए केवल पन्द्रह दिनोंमें ही सारे वनका और यहाँके पशुओंका भन्नण कर डाला। इससे पता चलता है कि आयोंने यहाँ के जंगल जला डाले थे। १२ वीं सदीमें यह स्थान जैन धर्मावलम्बियोंका एक प्रसिद्ध स्थान था: उनके उस युगके मन्दिरोके अवशेष अब भी यहाँ देखे जा सकते हैं। नगरकी चार दिशास्त्रोंमें चार कुएड निर्मित किये गये थे। हर तालाबके किनारेपर एक-एक मन्दिर है। इसके बादका हाल फ़रिश्ता नामक इतिहासकारने लिखा है कि यहाँ पर १५१६ ई० में मालैवाके राजवंशका बड़ा ऋघिकारी शासन करता है। १८०२ में जसवन्तराव होल्करने इसे जला डाला था, श्रीर उसके बाद टाँटिया टोपेने इसे पुनः १८५८ में नष्ट-भ्रष्ट किया था।

श्रबुल फजलने लिखा है कि यहाँ के गोंड लोग शेरोंको इस तरह पालतू कर लेते हैं कि फिर उसके बाद उनसे मनचाहा काम लेने लगते हैं। उनके बारेमें बड़ी श्रद्भुत कहानियाँ सुननेको मिलती हैं।

अकबरके शासनके बाद बुरहानपुर यद्यपि दित्त्णिकी उद्धत नाकमें डाली जानेवाली नकेलोंके पकड़नेकी मुष्टिके तुल्य था, लेकिन उसके उप-रान्त निमाड़की जनशक्ति शान्ति मिलनेपर स्वामिमानका जीवन वितानेका ही प्रयास करती रही। अत्र यहाँपर मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, कालेज, बड़ा ऋस्पताल जैसी संस्थाएँ हैं।

"यहाँकी प्रधान खेती कपास है, जो पूरे पैदावारका ४० प्रतिशत होती है। यहाँ ३० प्रतिशत ज्वार भी होती है।

खरडवा तहसीलके उत्तरमें नर्मदा नदी बहती है और इसे होल्करकी सीमासे विलग करती है। इसके पूर्वमें हरसुद है, दिल्ल्एमें बुरहानपुर और पश्चिममें इन्दौर। श्रावना श्रीर सुक्त नदियोंकी तराई यहाँपर विद्यमान है। दिल्ल्ल्एमें सातपुड़ा पहाड़की एक शाखा ताती नदी तक चली गई है। यहाँकी भूमिमें चूनेकी मात्रा श्रिधिक होनेके ही कारण, यह कपासके लिए उपयुक्त बन गई है।

लोक-विश्वासोंकी मान्यता है कि भगवान् राम चित्रकृटसे प्रस्थान कर यहाँ से ही पञ्चवटीकी दिशा गये थे, और इसी भू-भागपर शूर्पणखाकी नाक काटी गई थी। कालान्तरमें उद्धत उत्तर भारतने मदान्ध होकर दिल्लाण भारतकी संस्कृतिकी नाक काटनेका अज्ञानभरा कम जारी रखा...

सम्राट् समुद्रगुप्तके समय खरडवा उसके साम्राज्यकी दिवाणी रेखाका फहराता हुआ त्र्यांचल था। मध्यकटिंरेखापर स्थित होनेके कारण यह नगर उत्तर और दिवाणके विग्रह व सन्धियोंका सान्ती रहा है।

इसी खरडवामें जीवनका पहला होश सम्हालते ही माखनलालने अपनी सूफ्त और ऋपनी महत्त्वाकां जास्त्रोंका केन्द्र बनाया।

यह खरडवा बहुत बड़ा नगर उन दिनों नहीं था। बुन्देलखरडी आमोंके बीच यह ऋंग्रेज़ी शान-शौकतकी शिविर-नगरो भर था।

अँग्रेज़ी युगने एक-एक कर हमारी सौ-सौ सदियोंके अमर-प्राण गाँवों-का आव मिद्दीमें मिलाकर कुछ नये शहर बसाने शुरू किये थे, जो मुस-लिम युगोंके शहरोंसे इन ऋथोंमें मिन्न थे कि जहाँ अंग्रेज़ी संरच्चणके शहरोंमें भारतीय रुग्ण और शोचनीय ऋाथिंक पीड़ाको लेकर जीवित रहते हए कुछ नई मानसिकताकी मृग-मरीचिकाका छोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे, वहाँ मसलिम युगोंके शहर ठेठ भारतीय अर्थोंमें देशीय सम्यता-सस्कृतिके आदर्श गढ हो चले थे। इसीलिए इन अग्रेजी शहरोने व्यक्तिको एक भीनी चदरियासे अधिक कभी कुछ नहीं दिया। भीनी चदरियापर व्यक्ति श्रपना दम्भ भले ही तिहरी तह कर ओढ़ता घूमे और शहरकी उँगली-पर गिनी जानेवाली निराशास्त्रोंपर निजी क्रुटी हँसीके फूल खिलाता फिरे। शहर हर हालतमें भीनी चदरियाके कच्चे घागे ही सहेजता आया है। पर, ग्रामोंने तो अपने जन्मकालसे सासें ही दुहरी पायी थीं। देहकी चमड़ी भी दहरी ही पायी थी। दुंदें उसके मानसोंको कितना ही वस्त्रकी दृष्टिसे नग्न रख छे, ग्रामोंने दुइरी परतकी श्रात्मा अपने मनुजोंकी कायाके अन्दर बिछानेके लिए दी है। इस तरह कि जैसे बर्फ़ हिमालयके अन्दर बिछी हुई है! ऊपरसे भले ही गरमी उसे पिघलाती रहे, अन्दरकी बर्फ अपनी तहोसे ही सरिवात उसे हिलालय बनाये रहती है !! यह जो हिमालय इतना ऊँचा श्रौर बारहमासा बर्फ़ीला बना रहता है, सो राष्ट्रके कोटि-कोटि ग्रामोंका प्रतिनिधि प्रतिबिम्ब बनकर ही तो हुन्ना है। इससे कोई दसरी सच्ची बात राष्ट्रीय जन-जीवनमें है नहीं।

प्रामोंकी चौहद्दोसे निकलकर, माखनलाल स्रपने साथ खरहवा राहरमें यही दुहरी आत्माकी परतसे रिच्चत आ गया था। सात-आठ रुपये मासिक वेतनधारी प्राहमरी कच्चाओंके प्रधानाध्यापकका तरुण पुत्र खंडवा शहरकी प्राहमरी शालका अध्यापक १७ वर्षकी स्रायुमें ही होकर चला आया था, यह कोई कम बात न थी। जहाँ स्रभी तक सात-स्राठ रुपयोंमें पिताने यही दस-ग्यारह व्यक्तियोंका भरण-पोषण किया था, वहाँ उनकी यह प्रत्याशा इतनी त्याग-तपस्याके बाद ठीक स्राँगनमें स्रा ठहरी थी कि उनका पुत्र स्रब उनकी वय-शिथिल रोढ़की हड्डीमें अपनी कमाईका रस भी थोड़ा सींचता रहेगा। इस समय तक दो बहनें स्रौर दो भाई, पत्नी और माँ माखनलालके परिवारमें थे और थे कुछ वे विद्यार्थी जिनको पिताजी या

तो अपनी सासोंकी कीमतपर पदायें, या माखनलाल अपनी साँसोंकी कीमतपर पिताजीकी इच्छात्रोंकी पूर्ति करें। १७ वर्षकी आयुमें होश खुळा या और उसीके साथ ११ वर्षकी पत्नीकी चेतना नये रंगोंसे मनः हर रिमयाँ पा गई थी। पत्नी अपने प्रथम च्र्राोंमें ऐसी तृषा ही तो है, जिसकी तृप्तिके लिए प्रचुर धन चाहिए। केवल माँ जो थीं, वे तो अपना वरद हस्त अपने इस तक्या बच्चेके सिरपर ही रखने आई थीं। उसे धन नामसे कुछ भी तो नहीं चाहिए था। उसने अपने जीवन-धनके सामने भी हथेले कब पसारी थीं, उसके सिरपर भी सेवाका वरद हस्त ही धूप-शीतके च्र्योंमें थामे रखा था। माखनलालकी वह माँ ऐसी ही छुत रही, जो स्वयं भींगे और गरम हो तपती रहे, पर अपने आँचलमें दबाये प्राणोंको पानीकी रेख या धूपका हलका तीर भी न लगने दे!

मालनलाल जब ग्रामोंसे निकलकर लगडवा शहर आया, तो उसकी शहरी जीवनकी ताज़ी पृष्ठभूमि जवलपुर ही थी। वहाँ ही उसने शहरी हवाके कुछ स्वप्न पाये थे। लेकिन खगडवा पहुँचकर भी मालनलाल अगरचे शहरी तरुणाईमें घुल-मिल गया और शहरी रंगोंसे वह भिन्न नहीं रह गया, पर बहुत कुछ वह ठेठ ग्रामीण ही रहा। हर शहरी व्यक्ति ताड़का अकेला ऊँचा वृद्ध होनेमें विश्वास करता है। शहरोंमें जो सामा-जिकता आई है, वह ग्रामोंकी हो देन है। हर ग्रामीण शहरमें आकर हर्ने कि तेनी चेष्टाकों ही फलवती बनानेका अम करता है। मालनलाल खण्डवामें त्राकर, अपने देहाती शैतान मनको खुली छूट नहीं दे पाया। उसका नटखटपन गाँवोंके वातावरणमें खुलकर बोल सकता था, शहरी राग-रंगमें वह ठस्स साबित होता, इसीलिए उसने उसका संकोच किया। विद्यार्थी प्रणाम करने लगे थे, इसिलए वह गम्भीर रहने लगा, यह बात अधिक प्रमाणवती नहीं थी और यही कारण था कि उसके पिताने जब पहली बार खंडवा आकर गम्भीरताको उसपर हावी देखा तो निश्चय ही उन्हें विश्वास नहीं हो सकता था कि विना किसी रोगके उनका यह पुत्र

अपने विनोदी स्वभावका पित्याग कर सकता था। शहरमें विनोद उसी चण निर्फर-सा बहता है, जब व्यक्तिका अपना अस्तित्व शहरी ज़मीनपर मज़बूतीसे ठीक पैरोंको जमा लेता है। एक ग्रामीण तक्षण वेतनधारी होकर जब कर्तव्यपुत्रके रूपमें प्रतिच्या विद्यादानका श्रम करने लगा, तो उसका पहला सत्य यही था कि वह श्रम जीवनकी श्रार्थिक-शक्तिका रहस्य पा गया है। यही कारण है कि वह श्रपनी ट्यूशनोंके वेतनसे श्रिधिक क्पये कमाने लगा और परिवारके पोषणमें दत्तचित्त हो गया।

# सार्वजनिक गति-विधिका पहला चरण: रामलीला

माखनलालका विनोद त्र्रौर उसका नटखटपन और उसकी शैतानियाँ उसकी घटना प्रियतामें ही निहित थीं। जब विद्यार्थियोके एक बड़े समूहमें वह प्रिय 'मास्टरजी' बन गया और इसीके साथ उन विद्यार्थियोंके अभि-भावकों और माता-पितास्रोकी प्रशंसाका पात्र मान्य हो गया तो उसकी घटनाप्रियताने शनै:-शनै: ऋपनी कुम्भकर्णी नींदका परित्याग किया। खण्डवामें प्रतिवर्षे ऋपने दर्रे ऋौर ऋपने नज़रियेकी रामलीलाएँ हुआ करती थीं। माखनलालने बालपनमें बाबईमें रामलीलाएँ खेली थीं और मसनगाँवमें उसने एक या दो गाँवई नाटक खेल डाले थे। बातचीतमें जब यह बात फैळी कि रामलीलाश्रोंका यह पात्र अब खण्डवामें रामकथाको कुछ साहित्यिक रूप दे सकता है, श्रीर साहित्यिकताका श्रर्थ इन ज्ञाणो तक केवल सरस वाचालताका ही दूसरा नाम था, तो उसके निकटतम मित्रोंका आग्रह रहा कि इस बार नये ढंगसे कथोपकथन लिखे जाकर ही रामलोला खेली जाय। अन्य शहरोंमें पासी धिएटर खेले जा रहे थे और उनकी धूम अन्य शहरोंमें जनश्रुतियाँ बन कर फैल रही थीं। खरडवामें 'नर्मेंदेश्वर नाटक समाज' प्रति वर्ष रामलीला खेलता था । रामलीलाएँ हर शहरकी पुरातन-प्राचीन लोकरूढ़ि रही हैं। लेकिन ऐसी कि लोकजीवन उन्हें निरन्तर अपने ममत्वसे प्राणदान करता आया है। इसी नाटक-

समाजमं माखनलालको भी शामिल कर लिया गया श्रीर उसे यह काम सौंपा कि दस दिनो तक खेली जानेवाली रामलीलाश्रोंके कथोपकथन वह श्रपने ढंगसे तैयार करें। खंडवा यों तो प्रधानतया मराठी भाषी चेत्र था, लेकिन हिन्दीभाषियोंका श्रपना समाज कम चेतन नहीं था। उधर जबसे प्रह्लाद अम्बादासजी तहसीलदार होकर श्राये थे, उन्होंने इन रामलीलाओंको अपने संरच्चणसे और भी प्राण्यान् बनानेके लिए ठोस काम किया। इस समय भी वे खंडवामें ही थे। ये तहसीलदार साहब इस प्रदेशके शासकों स्रपना एक न्यारा दबदबा लेकर आये थे। रामलीलाएँ मौलिक सहानुभृति नहीं चाहतीं, चाहती हैं ठोस श्रार्थिक सहायता। इन तहसीलदार साहबने इसीका पहला इन्तजाम प्रति वर्ष करके दिया। प्रह्लाद श्रमबादासजी उन सरकारी हिन्दू श्रफ्तसरों थे, जो जन-जीवनमें रामायणका श्रत्यधिक प्रचार ही राष्ट्रसेवाके रूपमें श्रीर भारतीयोंके बृहद् कल्याणके रूपमें मानते थे।

उत्तर भारतकी रामलीलाश्रोंमें श्रीर राधाकृष्णके जीवनपर अवलिम्बत रासलीलाओमें मञ्च केवल वह निरावरण केन्द्र होता था, जहाँ पात्र श्रपनी वेश-भूषाश्रोंमें ही खड़े होते थे। मंचकी भूषा परदे नहीं, पात्र होते थे। श्रथच, यदि मन्दिर हुआ तो वही पृष्ठभूमिके परदेका काम कर दिया करता था। श्रीर दर्शकोंको स्वयं ही हश्य बदलनेको कल्पना कर लेनी पड़ती थी। पश्चिमी तर्ज़के अनुवादी नाटकोंकी जोड़-तोड़ पारसी थियेटरने कर ली थी और उसका प्रभाव काफ़ी पहलेसे दिल्णी नाटकोंमें भी होने लगा था, श्रीर जिसका श्रसर खरडवाकी रामलीलापर भी होने लगा था कि पहले एक हश्य सजित श्रवस्थामें प्रस्तुत किया जा सके, और जब तक वह पूर्ण हो या उसके संवाद कहे जायँ, परदेके पीछे दूसरा हश्य सजित कर लिया जाय। प्राम्पटरकी जगह भी निश्चित रहती थी। माखनलालने अभी तक विना परदेकी रामलीलाश्रोंके सूत्र करहरथ किये थे और वह उसीका परिस्थितिजन्य पात्र बना था। लेकिन यहाँ तो ऐसी रामलीलाओं-

का आयोजन होता था जहाँ परिस्थितियाँ पहले स्वयं भूषित होती थीं अकल्यनीय रूपसे, उसीके बाद सीमा-विस्तारको सम्भावनाओंको प्रकट करते हुए पात्रोकी अभिज्ञता उनके साज-शृङ्कारसे मुखर करनेको मोद-प्रियता प्रस्तुत की जाती थी। इसके साथ पात्रोंका कथोपकथन अपने आपमें उष्ण रसेन्द्रियताका परिचायक होता ही था। नाटकको ऐसी विशेष-ताओंको रामलीलामें आत्मसात् करते हुए माखनलालका मन-मानस ख़ूब रम गया और बुद्धिप्रधान शक्तियोंको एक नया स्रोत अपनी घटनाप्रियताके लिए अनजाने-अखोजे ही उसे मिल गया।

इन रामळीलात्रोंमें उपस्थित ३-४ हजारतक हुआ करती थी। वही प्रधानरूपसे वर्ष भरका एक मनोरंजन होता था। ग्राम-पासके ग्रामीणतक इन रामळीळाओं उपस्थित होना ग्रापना आवश्यक काम समभते थे। रिस्सियोंसे पुरुषों ग्रीर महिलाग्रोंके लिए बैठनेके स्थानोंको चेर दिया जाता था। इन रामलीलाग्रोमें ग्राकी प्रथाके ग्रानुरूप सीता ग्रीर ग्रान्य स्त्री-पात्र लड़के ही बनते थे। ग्रीर इन लड़कोंके स्त्रेण-स्वभावका क्या कहना। अपने ग्रापमें वह कम मनोरंजक इतिहास नहीं है। ये रामळीळाएँ ९ दिन चला करतीं और इन ९ दिनोंतक नेपथ्यके पीछे स्त्री-पात्र रूप लड़कोंका नाजनखरा क्या-क्या रूप ग्रहण करता रहता, वह केवल रामळीळाके आयोजक ही जान पाते। पात्रोंके काले-गोरे रंगोंका अपना मूल्य कुछ नहीं था। सभीको समान रूपसे ग्रापना चेहरा गुलाबी-सफ़ेदी मिश्रित रंगसे पोतना होता था। ग्रीर, क्योकि रामळीळाके लायक बहुत ही सीमित संख्यामें लड़के मुलभ थे, इसलिए उनकी थिएटरी नज़ाकतका ग्रसह्य बोभा आयोजकोंको उठाना ही पडता था।

एक दिन ऐन मौक्रेपर किशोरी नामक छड़केने मन्थराका काम करने-से इनकार कर दिया। न जाने किस हावभावके च्याोंमें, जहाँ मंचपर मन्थरा कैकेयीको ऋपने वशीभूत करती है, वहाँ नेपथ्यमें कैकेयीने मन्थरा-को ही चिढ़ा दिया था! आखिर ऋषोजकोंने फ़ैसला किया। कैकेयीको जिसका रंग एक दिन पहले बहुत गोरा रखा गया था, साँवला पोता गया और जिस मन्थराको साँवला रखा गया था, उसे निहायत गोरी बना दिया गया ! यही क्यों, मन्थराने ऋपने हाथोंमें रेशमी 'हेंडकरचीफ' रखनेका अधिकार बरकरार रखा और वह जब कैकेयोसे रामको वनवास देनेके लिए ऋप्रायह कर रही थी, तो दर्शकोंकी ऋोर देखते समय बार-बार अपने गालोंपर रेशमी 'हेंडकरचीफ' भी फरफराती जाती थी....

जन्न सहायक पात्रियोंका यह हाल था, तो मुख्य पात्री सीताका क्या हाल रहा होगा ? बस, कुछ न पूछिए महारानी सीताका, जो स्रिमिनय च्लणोंमें सती-साध्वी, जगद्धात्रीका रूप बिसार कर, अभिसारिका रूपमें ही मंचपर श्रवतित होती थी। इसकी परवाह क्या, जब मुँहसे वह क्या-क्या रटा-रटाया मर्यादा श्रीर आदर्शका जाज्ज्वल्य रूप प्रस्तुत करती है। जो लड़का सीता बनता था, उसका एक श्राकर्षण सीता बननेका यह था कि उसके कपड़ोंमें रोज़ ही इत्र लगाया जाता था। रामलीलाके प्रकरणमें जबतक सीता महलोंकी श्रवीश्वरी बनी गही, यह इत्र-प्रकरण सभी श्रायोज्ज्वेक स्वीकार रहा। लेकिन बनवासिनी या अशोकवाटिका-मग्न सीताको जब इत्र न लगानेके लिए विवश किया गया तो उसने काम करनेसे ही इनकार कर दिया।

श्राखिर, दूसरे दिन उसके घरपर सभी आयोजक गये श्रीर उसे यह श्राश्रासन देना पड़ा कि भाई, मन भरकर इत्र लगाओ, पर काम तो करो। यही नहीं, उसके लिए केवड़े और गुलावका इत्र हाथों-हाथ खरीदा भी गया!

उन दिनों फाउन्टेनपेन चले ही चले थे श्रीर सीता-पात्रका कोई रिश्ते-दार बम्बईसे श्रपने लिए एक फाउन्टेनपेन भी ले आया था। सीताको वनवासिनी रूपमें श्रीर अशोकवाटिकामें भी बैठते समय श्रपनी साड़ीपर फाउन्टेनपेन लगानेकी श्रीर हाथमें रेशमी रूमाल हिलाते हुए चलनेकी मुमानियतको मज़बूरन वापस लेना पड़ा। श्रीर वनवासिनी सीता हर दस मिनट बाद ऋपने रेशमी रूमालसे अपने गालोंको साफ़ करना अपना जैसे जन्मसिद्ध अधिकार मानतो रही !!

माखनलाल इन रामलीलाओं में सूत्रधार बनते। "जब मेरे लिखे हुए कथानक पात्रों के मुँहसे में सुनता तो प्रसन्न कम होता। केवल यह बात उसी समय सूफती कि कथानकमें कौन-सी मूल रह गई है और कलकी रामलीलाके कथानकों में से तथा भविष्यकी होनेवाली रामलीलाश्रों के कथानकों में से कौन-कौन-सी बातें निकाल देनी चाहिए श्रीर किन-किन विशेष-ताओं को बढ़ाना चाहिए। साथ ही, रानलीलामें मेरा कोई पात्र बनना उन दिनों मेरे पिताजी, मेरे हेडमास्टर तथा श्रन्य श्रध्यापकों द्वारा भी लजाकी बात मानी जाती थी।"

अध्यापक समाजका सबसे अधिक परवश, विवश और लूँटेसे वँधा प्राणी है। ऐसी ही लघु सीमाएँ उसे परस्परमें ईर्घ्या-द्वेषके दोषोंसे कुरेदा करती हैं, ताकि वह अपनी ही उदासीनताओंको कुळु-कुळु साथी अध्या-पकोंको भी उढ़ाता चले। माखनलाल जब अध्यापक हो ही गया तो उसके जोवनमें भी अध्यापकीका यह अभिशाप बोल उटा। जीवनकी सिक्रयताका बहाना कुळु चाहिए था। ये रामलील।एँ बहाना हुईं। ये रामलीलाएँ न होतीं, कुळु और बात होती। बिरले अध्यापक ही समाज में लोकप्रियता और प्रशंसा प्राप्त कर पाते हैं। और, जो कर पाते हैं, वे उदासीन अध्यापकोंकी आँखोंमें किरिकरी बनकर खटकते हैं। इन रामलीलाओंमें अभिनय करनेसे अधिक खण्डवाके हिन्दी-भाषियोंमें नामवरी पानेके पुरस्कार-स्वरूप अपने ही स्कूलमें माखनलालने यह दण्ड पाया कि उसे पाँच रुपया जुर्माना कर दिया गया।

### संकीर्ण मानसिकताका पहला क्लेश

"उस समय मेरा वेतन दस रूपये महीने था और मेरे पास मेरी माँ, मेरे चार भाई-बहन तथा मेरी पत्नी भी रहती थी। जब जुर्मानेकी खबर पिताजीको पहुँची तो उन्होंने दो पत्र लिखे । एक तो अंग्रेज़ इन्स्पेक्टर स्थ्रॉफ स्कूल्स मि॰ ए. पी. मिचलको, जिनके स्थाग्रहपर मैं खण्डवा मेजा गया था, स्थ्रौर दूसरा मुंशी देवबन्धरायको, जो यद्यपि खराडवासे स्थानान्तरण कर चुके थे, किन्तु पिताजीकी धारणा थी, वे अभी खराडवामें ही हैं। थोड़े ही दिनो बाद मिचल साहव दौरेपर खराडवा स्थ्राये। उन्होंने अपना चपरासी मेजकर मुक्ते डाकबँगलोमें मिलनेके लिए बुलवा लिया। डाकबँगला स्कूलसे थोड़ी ही दूरपर था। स्कूल पहले पोस्ट-स्थाफिसके सामने था और डाकबँगला स्थ्राजकी उसी स्कूल-बिल्डिंगके पास उस भवनमें था, जहाँ आजकल सदर कोतवाली है। डाकबँगला पहुँचनेपर पहले मिचल साहवने मुक्ते खूब डाँटा, 'तुम मास्टरी करने स्थाये हो या नाटक खेलने ? तुम अगर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे होते तो स्थाज मैंने तुम्हें छोटा साहब बनवा दिया होता। मैं तो तुमको जल्दी ही किसी हिन्दी मिडिल स्कूलका हेडमास्टर बनाना चाहता हूँ और तुम नाटक खेलनेमें लगे हुए हो ?'

"उनकी समस्त डाट-फटकारके बावजूद मैंने सब क्रिस्सा ज्योंका-त्यों कह दिया कि हाँ, मैं रामलीलामें शामिल हुन्ना था। उसके कथानक मैंने ही लिखे थे। मैं वहाँ रातभर जागता था इसलिए उन दिनों मुक्ते स्कूलमें नींद आ जाती थी।

"इस बीचमें मिचल साहबने मुक्तसे तीन बातें विशेषरूपसे पूर्छीं । पहला प्रश्न तो यह था कि तुम्हारे नाटकमें गाँवके कितने आदमी एकत्र होते हैं और वे क्या तुम्हारे खेले हुए नाटकको पसन्द करते हैं ? दूसरे नाटकके कथानक लिखनेके कारण तुम्हारे हिन्दीके ज्ञानमें कुछ ऐसी वृद्धि हुई है क्या, कि जिससे तुम अपने विद्यार्थियोको अच्छी हिन्दी पढ़ा सको ? श्रीर, तीसरे, इस नाटकके खेलनेसे तुम्हारे चरित्रको कौन-सा लाभ पहुँचा है ? इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर तो हाँमें ही था, अतः मैं मिचल साहबसे यह कह कर चला आया कि यह तो योग्य व्यक्तियोंके कहनेकी बाते हैं, अतः मैं लोगोंसे पूछ कर जवाब दूँगा। उन दिनों खण्डवा शहरमें संस्कृतके महाविद्वान् श्री प्यारेलाल गांगुली रहते थे। मैं उनके नातीको पढ़ाने जाता था। वह बूढ़ा विद्वान् नित्य त्राकर रामलोला देखा करता था। मैने उनसे मिच्चल साहबके तीनो प्रश्नोंको दुहरा दिया त्रौर पूछा कि मैं क्या जवाब दूँ। चुक्ट पीते हुए वे हँसकर बोले कि यदि तुम्हारे जैसा आदमी लन्दनमें होता तो उसकी बहुत इज्त की जाती और यहाँ तुमसे कैंफियत ली जा रही है!

"मैने निवेदन किया कि कैफ़ियत ही नहीं ली जा रही है, मुफे तो पाँच रुपये जुर्माना हो चुका है और अब लगता है कि सर्किल इन्स्पेक्टर साइव मुफे नौकरीसे भी निकाल देंगे। प्यारेलाल बाबूने मुफ्से कहा कि लाओ काग्रज़। उन्होंने एक पत्र लिख कर मुफे सिटेंफिकेटकी तरहसे दे दिया। पत्र अंग्रेज़ीमें था। मैं उन दिनों अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकता था। वहाँसे जाकर उन्हीं प्रश्नोंकी बात मैंने तहसीलदार प्रह्लाद अम्बादाससे कही। उन्होंने भी एक चिडी लिखकर मुफे दे दो, जिसे मैं मिचल साहबको दे सक्तां था। यह सिक्ट गया और ये दोनों चिडियाँ मिचल साहबको दे आया। उस समय अपने मुहरिंरके द्वारा उन्होंने केवल वे चिडियाँ ही ले लीं और मुफसे कुछ न कहा। किन्तु लगभग एक घरटे पश्चात् ही उनका चपरासी मुफे हुँद्ता हुआ घर आया और मुफे साहबके पास ले गया। वे मेरी ही प्रतीचा कर रहे थे किन्तु मैं डाकबँगलेके बाहर ही रहा।"

''उस समय वे हमारे स्कूलके सुपरवाइज्ञरसे बातें कर रहे थे। श्रीर हेडमास्टर साहब खड़े हुए थे बाहर। हेडमास्टर साहबने मुफ्तें कहा कि श्रापने यह अच्छा नहीं किया कि पाँच रुपये जुर्मानेकी बात मिचल साहबके कानों तक पहुँचा दी। वह पाँच रुपया जुर्माना तो यहीं माफ हो सकता था। और, फिर श्राप जुर्माना न देते, तो हम लोगोंमेंसे कोई दे देता। मैने हेडमास्टर साहबसे निवेदन किया कि मैंने तो केवल पिताजीको पत्र लिखा है। मैंने मिचल साहबको कुछ नहीं लिखा। थोडी ही देर बाद हैडमास्टर साहबको अन्दर बुलवाया गया और थोडी देर तक उनकी बात-चीत मिचल साहबसे हुई। हेडमास्टरने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, इसके पहले भी कितनी ही बार कितने ही मास्टर स्कूलमें आकर भएकी लेते रहे हैं श्रौर उनकी उन्होंने न कभी कोई रिपोर्ट की और न उन्हें कभी जुर्माना ही किया। हेडमास्टर साहबने अपने सरल स्वभावसे मिचल साहबके सामने यह भी स्वीकार किया कि स्वयं उन्हें भी कितनी ही बार स्कूलमें भएकी लग गई और स्कूलके मास्टर, असिस्टेग्ट मास्टर उनके पास आकर लौट गये हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कितनी ही बार भापकी लगनेपर अन्य सहायक अध्यापकोके साथ माखनलाल चतुर्वेदीने भी मुफ्ते सोतेते जगाया । उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया कि यह रिपोर्ट सुपरवाइज़रके कहनेसे दी गई थी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदीने पिछले सरकारी उत्सवमें कविता लिखकर देनेसे इनकार कर दिया था। मिचल साइव और हेडमास्टर साइव इतने ज़ोर-ज़ोरसे बोल रहे थे कि बाहर बैठे हुए भी मुक्ते उनकी बातें साफ़ सुनाई पड़ रही थीं। मिचल साहबकी हिन्दीमें क्रियापद खानसामोकी-सी हिन्दीकी तरह खड़ा ही बोला जाता था और उस कियापदका ऋाखिरी था या है गायब हो जाता था। हेडमास्टर साहब शुद्ध हिन्दीमें उत्तर दे रहे थे। उसके बाद मिचल साहबने धीरेसे बातचीत की। इस चर्चामें उन्हें कोई आधा घएटा लग गया। फिर मुक्ते बुलावा आया और बोले, कि इस बार तो तुम्हारा बुर्माना माफ़ कर दिया जाता है। यदि भविष्यमें तुमसे फिर कोई ऐसी ग़लती हुई तो सस्त सज़ा दी जायगी। श्रीर हेडमास्टर साहबसे कहा कि श्रपना काग़ज़ इम भेजेगा। टम म्युनिसिपैलिटीको भेज डेना।"

माखनलाल अब नौकरशाही सत्ताका एक पुरना हो चुका था। दूसरे अभी वह ताज़ा-ताज़ा ही गाँवसे आया हुआ ग्रामीण युवक था, जिसके उत्साह और जिसको प्रतिमार्मे किसीको शक नहीं था, लेजिन जिसकी शक्तियाँ केवल शालामें ही लगनी चाहिए, यह उसके वेतनदातात्रों की हच्छा थी। नौकरशाही सत्ता इसीलिए जानबूमकर प्रामीणों को नगरों की नौकरियाँ दिया करती थीं, कि वे विशुद्ध रूपसे नौकरी ही करें गे, शहरी बनने से बाज आयें गे। माखनलाल अभी शहरी नहीं बन पाया था। रामलीलाएँ प्रामीण रुचिका ही ज्यादा प्रतिनिधित्व करती थीं, इसलिए चेतावनी देकर उसका जुर्माना माफ कर दिया गया था। अन्यथा उसने अपराध कम मामूली नहीं किया था!

## हिन्दी साहित्यका सुखद स्पर्श

त्रंग्रेज़ोंने इस देशमें नौकरशाहीकी मूलमुळैया बड़े करीनेसे रची थी। जेलोंका विधान यद्यपि भिन्न भाव-भूमिपर रचा गया था, लेकिन व्यक्तिकी हद हिंडुयों श्रीर उफनती शक्तियोंको पस्त करनेका को करीना था, वही नौकरियोंके विधानमें निमिष्जित कर दिया गया था चाहे जेलमें, चाहे बाहर ब्रिटिश सत्ताकी नौकरी करते हुए, व्यक्ति जीवित तो रहे, लेकिन वह सत्ताकी मनचाही रीतिसे जोवे। माखनलाल भी इसी भूल-भुलैयामें जीवन-यापन करने आया था। उसने इस घटनाके तुरन्त बाद, नौकरीके विधानको श्रद्धारशः सरमाथे लिया और श्रव इस दिशासे मुँह मोड़ लिया, जहाँ उसकी घटनाप्रियता अवश्य अपने स्वप्न चिरतार्थ कर सकती थी साथ ही उसकी शक्तियाँ गलत दिशामें उलक्षनेका खतरा भी साथ लिये घूम रही थीं।

अब उसने अपने हेडमास्टर साहबसे और भी निकटका रिश्ता कायम किया और सेवाभावमें उनका बहुत कुछ कार्य वह स्वयं करने लगा। इधर हेडमास्टर साहबने अपने युगके प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यिक श्री सैयद अमीरअली 'मीर' से 'जगत्विनोट' पढ़ना आरम्भ कर दिया था। माखनलालकी भेंट भी मीर साहबसे हिन्दीके प्रसिद्ध कवि श्री जगन्नाथ-प्रसाद 'मानु' के यहाँ हो चुकी थी। मीर साहब जब हेडमास्टर साहबके यहाँ पहुँचते, तो हेडमास्टर साहन माखनलालको अपने ही यहाँ बुला लिया करते थे। इस आत्मीयताने इस आमीण युनकको मोह लिया। अब हेडमास्टर साहन और माखनलाल सुनह कुल प्रन्थोको साथ देखते। उसके बाद माखनलाल प्रातःकाल हेडमास्टर साहनकी चौथी क्लास अलग-से लिया करता। स्कूलमें भी वह हेडमास्टर साहनका अतिरिक्त कार्य करता, रिजस्टर भरता और शालाकी व्यवस्था अत्युत्तम हो, इसमें हाथ वँटाता। उस वर्ष शालाका, विशेषतः प्राइमरी क्लासका परीचाफल बहुत अच्ला रहा।

इस नये उत्साहपूर्ण वातावरणमें शालाका को जीवन चल रहा था, उसमें माखनळालने न तो हेडमास्टर साहबके सामने आत्मसमर्पण ही किया था, न परिस्थितियोंसे ही समफौता। तरुण माखनलाल सर्वाधिक परिश्रम करते हुए अपनी प्रतिभाको एक नयो दिशा ही इस माध्यमसे दे रहा था। अत्यल्प वेतन पाते हुए भी, माखनलालके पिताने जिस प्रकार अनेकानेक विद्यार्थियोंको विद्या सम्पन्न किया था, उसी तरह पिताकी आशाके अनुरूप माखनलालने भी अपने इर्द-गिर्द विद्यादानका एक सौम्य वातावरण तैयार करनेमें खरडवा शहरकी प्रियप्रदर्शिका प्राप्त कर ली।

"श्रव धीरे-घीरे में श्रीर हेडमास्टर मोहनलाल वर्मा बहुत निकट आ गये। शालाके रिकस्टर में ही लिखता, उनकी खानापुरी में ही भरता तथा स्कूलके घंटोंसे बाहर, प्रातःकाल आकर में हेडमास्टरकी क्लास भी पढ़ाता। उन दिनों शाला श्रीर समस्त प्राइमरी शालाएँ तथा सब प्रकार-की शालाएँ ११ बजे लगती थीं और पाँच बजे शामको छुट्टी हो जाया करती थी। सुमे प्रातःकाल विस्तरेसे उठकर उन विद्यार्थियोंको पढ़ाना होता था, जो किसी प्रकारकी फीस नहीं दे सकते थे। ऐसे विद्यार्थियोकी तादाद १८-२० तक होती थी। यह सब कुळु मेरी पत्नी श्रीर मेरी माँ की इच्छासे होता था। ये दोनों सुमसे पूळु विना विद्यार्थियोंको घर पढ़ने आनेकी स्वीकृति दे दिया करतीं। उन विद्यार्थियोंमें एक मेरे नाईका लड़का होता, एक दूधवाली महाराजिनका, एक कुर्बान नामका वह लड़का होता, जिसके बूढ़े पितासे आम बेचनेके दिनों ध्राम खरीदे जाते। कुछ महल्लेके विद्यार्थी भी होते थे और कुछ महल्लेके बाहरके। उनमंसे कुछ विद्यार्थी बाजारमें दियासलाई बेचकर अपने परिवारका पोषण करते थे। वे हर इतवारको दियासलाईके डिब्बे ले लेते और घेलेकी तीन चिल्लाचिल्लाकर दियासलाइयाँ बेचते रहते। दुर्भाग्य या सौमाग्य, बात यह थी कि जो मास्टर लगाते थे, पैसा खर्च करते थे, उनकी अपेद्धा ये ग्रीव विद्यार्थी बहुत अच्छे दर्जेमें और बहुत अधिक तादादमें उत्तीर्ण होते थे।"

#### पहला स्वलिखित नाटक और उसमें अभिनय

जब हेडमास्टर मोहनलाल वर्माके साथ माखनलालकी आत्मीयता प्रगाद हो गई तो बहुत शीघ हो उनके संरक्षण में और उनकी ही स्वीकृतिसे एक नाटक खेले जानेकी व्यवस्था हुई। यह नाटक भी माखनलालने ही लिखा था। बात यह थी कि मीर साहबके समान और समभाव साहित्यक शिष्य होनेके नाते, अब हेडमास्टर और उसके इस तक्षण सहायकमें साहित्यिक मैत्री ही हो चली थी। वर्माजीका प्रेम अब स्वभावतः माखनलालपर बहुत बढ़ गया। स्कूलके घंटोंमें भी वे उसकी बातें और सुफाव मानने लगे। इन्हीं दिनों मीर साहबने एक कहानी लिखी-'होनहार बालक'। उस कहानीका आधार लेकर माखनलालने एक नाटक लिखा या-'विद्याविलासी बालक'। उन दिनों स्कूलोंके डिप्टी इन्स्पेक्टर एक महाराष्ट्र सज्जन श्री जम्मेकर थे। वे जब खंडवा आये तो उन्होंने सबके आगे विचार रखा कि शिक्क-परिषद्के अवसरपर एक नाटक खेला जाय। यह जानकर कि माखनलालने एक नाटक लिखकर तैयार रखा है, वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हींकी सोत्साह स्वीकृतिसे यह नाटक खेला गया। अब

उन सभी तत्त्वोंने भी इस नाटकमें सहयोग दिया, यहाँ तक कि सुपरवाइज़र महोदयने भी, जो माखनळालुके गत रामलीला-प्रकरणमें एक विरोध लिये खड़े थे। मुख्य कारण इसका यह भी था कि स्वयं श्रो जाम्मेकर साइब इस अवसरपर उपस्थित हो रहे थे। यह कहानी एक ऐसे विद्यार्थी-की थी, जिसे गरीव होनेके कारण शालामें बहुत यन्त्रणाएँ दी गई थीं--घरमें श्रभावोंका मारा, सुविधाओंसे त्यक्त श्रीर भित्रों द्वारा प्रताडित, पड़ोसियों द्वारा/दुतकारा जानेवाला और केवल ग़रीबीमें जन्म होनेके कारण हेडमास्टर व शिच्नकोकी दृष्टिमें भी हेय। पर वह दुर्भाग्य-प्रताड़ित बालक मैट्रिककी परीचामें प्रथम श्रेणीमें प्रथम आया। गौरवान्वित स्कूलके हेडमास्टरके पास शिद्धा-विभागके डायरेक्टरने अत्यन्त प्रशंसाका एक तार भेजा कि उनका एक छात्र प्रथम श्रेणीमें प्रथम श्राया है। श्रव हेडमास्टरने एक समारोइमें उस विद्यार्थीका बहुत सम्मान किया और उप-स्थित समुदायके सामने अपने बुरे व्यवहारके लिए ज्ञमा-प्रार्थना की। नाटककी कहानी यही थी श्रीर शिच्चक-परिषद्के लिए एक श्रादर्श अनु-करणीय गाथा थी। जाम्मेकर साहबके स्राग्रहपर माखनलालने इसमें स्वयं हेडमास्टरका कार्य किया। अभिनयमें सूट, टाई, टोप घारण किये हुए वह जब मंचपर पहुँचा तो दर्शकोंने हुर्धसे तालियाँ बजायीं। नाटक बहत सफल रहा। पर नाटकके तीसरे ही दिन माखनलाल मोतीि करेसे बीमार हो गया।

# नवम परिच्छेद

#### साहित्यिक चितिजपर बिहँसती उषाका आगमन

नदी-नाव संयोगको तरह ही, तरुणाई श्रीर प्रतिभा आरती-अर्चनाका ऐसा समाँ बाँघ देती हैं कि कौन किसकी चन्द्रकलाको विकसित कर रहा है, यह कहना मुश्किल हो जाता है। दैनन्दिन रामायणका पाठ करनेवाले पिताका पुत्र खंडवा आकर, अपने उचित चुणों में श्रध्ययन-श्रध्यवसायकी ओर प्रश्चत हुश्रा। ग्रामों में इसकी सुविधा नहीं थी। खंडवा शहरमें हिन्दी पुस्तकोंका यद्यपि अच्छा संकलन नहीं था, लेकिन जिन ट्यूशनों में उसे कुळ घरों जाना होता, वहाँ से उसे निरन्तर नथी पुस्तकें हाथ लगती रहतीं। ऐसा ही एक घर था श्री चम्पालालजी जौहरी 'सुधाकर' का।

खंडवा शहर श्रपने प्रदेशकी केन्द्रीय स्थितिपर था श्रौर यहाँ निरन्तर ऐसे समाचारों श्रौर विषयोंका प्रसार-विस्तार हुश्रा करता, जिन्हें दूसरोंके मुखसे सुनकर माखनलाल श्रवाक् बैटा रह जाता। श्रभी तक वह अपने दलमें स्वयं अगुवाई करता रहा है, लेकिन यह ऐसा जीवन हाथ लगा है कि वह सबके सामने किशोर बालक-सा गुमसुम केवल सुनभर सकता है, अपने श्रज्ञानको मौनमें ही छिपा-भर सकता है। आखिर तो इस श्रसह्य स्थितिको दूर करना ही होगा। शहरमें प्रतिद्ध्या ग्रामोणकी-सी मनोभावना लेकर जीवन दूभर हो जायगा। श्रव तो वह ग्रामोंका प्राणी

नहीं है, शहरमें रहता है, शहरोंका प्रचित्तत विवेक श्रीर अध्ययनशीलताका मार्ग श्रपनाये ।

"मुफ्ते एक ही बात खटकती थी कि जगत्की जानकारीमें लोग जब मुफ्ते बात करते हैं तो मैं ऋत्यन्त मूर्ख साबित होता हूँ। मैं उनकी हर बात मुक्त मोंचका-सा बैठा रह जाता हूँ और शहरके हर ऋादमीकी बात मुफ्ते नये आविष्कार-सी मालूम पड़ती है। इन च्याोंमें मेरे लिए पुस्तक मेरा ज्ञान नहीं थीं, मेरा भयंकर चाव थीं, वे बीहड़ अज्ञान-सी हो गई थीं। यहाँ तक कि चम्पालालजी जौहरीका दिया हुआ और गुप्त रखनेके लिए दिया हुआ 'आनन्दमठ' (जिसका हिन्दी अनुवाद राजा कीर्त्यानन्दने किया था) मैंने ख़ुद नियमपूर्वक पढ़ा और कितने ही लोगों-को लुक-ल्ठिपकर पढ़ाया। उन दिनों पुस्तकों पढ़नेका मुफ्ते इतना लालच था कि मेरे विस्तरेका सिराइना पुस्तकोंसे ही बनता था। हाँ, उनपर एक कम्बल या दोहरी पड़ी रहती थी, जिससे पुस्तकोंपर मेरे सिरके निशान न पढ़ें।''

माखनलाल ट्यूशनमें श्रीचम्पालाल जौहरी सुधाकरकी पुत्रीको पढ़ाता था। सुधाकरजो श्रीजगन्नाथप्रसाद 'भानु' के ही विभागमें नौकरीपर थे, इस नाते सुधाकरजोकी मारफत इस होनहार अध्यापकने भानुजीके पास भी आना-जाना शुरू कर दिया। उसका एक परिणाम यह निकला कि भानुजीने भी अपने दो बच्चोंको माखनलालसे पढ़ाना शुरू कर दिया। यद्यपि उसके पहले इन बच्चोंको भानुजीके घरपर ही हेडमास्टर साहब पढ़ाने जाया करते थे। श्री जगन्नाथप्रसादजी 'भानु' खंडवाके सैटलमेंट किमश्नर थे। सैटलमेंट किमश्नर थे। सैटलमेंट किमश्नर होनेके कारण खंडवाके रैयतवारी च्रेत्रके नये गाँवोंके नाम भानुजी द्वारा ही रखे गये। भानुजी इन दिनों किनके रूपमें 'सरस्वती' में प्रसिद्धि पा चुके थे। यह वह समय था, जब वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'काव्य-प्रभाकर' लिखनेकी तैयारी कर रहे थे।

और, इन्हीं चणोंमें हिन्दीकी दूसरी वन्दनीय मेधा खंडवामें आ उप-स्थित हुई । उसका नाम था श्रीसैयद स्त्रमीरस्त्रजी 'मीर' । खंडवामें आनेसे पहले वे देवरी ( जिला सागर ) में हिन्दी ऋध्यापक थे। कहते हैं कि जब एक बार श्रंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर देवरीमें आया. उस समय एक ऐसा श्रान्दोलन दानेदार चीनीके खिलाफ छिडा कि उन डिप्टी कमिश्नरको देवरीमें कहीं भी दानेदार चीनी नसीब न हुई । सम्भवतः इस स्त्रान्दोलनमें मीर साहबका भी हाथ रहा। बस, सागर जिलेके सरकारी ऋधिकारी उनके पीछे ऐसे पड़े कि वे देवरी छोड़नेके लिए बाध्य हो गये श्रौर खंडवा आ बसे । खंडवा पहुँचते ही भानुजीने जब यह जाना कि मीर साहब इसी शहरमें क़याम रखे हुए हैं तो श्रापने उनको मुलाक़ातके लिए याद किया और उन्हें अपने विभागमें नौकरी देनेकी बात कही। मीर साहब आर्थिक मारसे परेशान थे। उन्होने तत्काल ही स्वीकार कर लिया। खंडवा आनेसे पहले मीर साहबकी प्रसिद्धि हिन्दी लेखकके नाते पर्याप्त हो चुकी थी। पर भानुजीका मीर साहबको अपने पास रखनेके लिए एक स्वार्थ था। वे त्रपना साहित्यिक कार्य उन सभी व्यक्तियोंसे कराया करते थे, जो उनके विभागमें नौकर थे श्रीर साहित्यिक रुचि रखते थे। मीर साहबसे भी उन्होंने 'काव्य-प्रभाकर' और 'छन्द-प्रभाकर' ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ कर दिया । दूसरोंसे प्रन्थ लिखाना केवल खंडवामें ही नहीं, काशी श्रीर लखनऊमें उन दिनों मज़ेसे चल रहा था श्रीर यह कार्य करा रहे थे उस युगके स्वनामधन्य हिन्दी लेखक । दूसरोंके परिश्रमपर अनेक लोग स्वयं हिन्दी लेखक बन रहे थे। यह लाभ उन्हें इसलिए अधिक मिल रहा था. कि वे औने-पौने दाम अपने लिक्खाड लेखकोको दे डालनेकी भाग्यशाली स्थितिमें थे। कही-कहा तो भानजी जैसी सरकारी स्थितिके व्यक्ति विना पारिश्रमिक दिये ही अपनी पुस्तकें तैयार करानेमें रोब-दाबसे काम ले रहे थे।

यही कारण है कि 'सरस्वती' में उसके सम्पादक श्री महाबीरप्रसादजी

द्विवेदीने 'काव्य-प्रभाकर' की आलोचना उस समयके सबसे अधिक पढ़े जानेवाले किव श्री मैथिलीशरण गुप्तसे कराई थी और उन्होंने इस पुस्तकमें अनेक दोष निकाले थे। श्री गुप्तजीने यद्यपि निकट जानकारीके श्रभावमें यह तो नहीं लिखा था कि यह पुस्तक भानुजीकी नहीं है, लेकिन गुप्तजीकी श्रालोचनासे यह स्पष्ट हो गया था कि यह पुस्तक एक व्यक्तिके न लिखे जानेके कारण धारावाहिकतासे विच्चत है। यह आलोचना १६१२ के सरस्वतीके श्रप्रेल-मई दो श्रङ्कोंमें प्रकाशित हुई थी। इस श्रालोचनासे चिढ़कर भानुजीने श्रीर उनके एक मध्यप्रदेशीय किन-साथी (जो 'सरस्वती' में पर्याप्त स्थान पा रहे थे) ने कलकत्ताके 'भारतिमत्र' में बहुत ही कटु उत्तर दिया था।

तो, जब मीर साहब खरडवा आये, हाथका बुना कपड़ा पहनने लगे थे। कोसेका फेंटा बाँघते, और देवरीके करघोपर बुने हुए कपड़ों के पाजामे और शेरवानी पहनते थे। ठिंगने आदमी थे। उनकी दाढ़ीपर मूळे-भटके सफ़ेद बाल आना शुरू हो चुके थे। स्वभावसे बहुत कोमल और अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ़! भानुजीं के निकट सम्पर्कमें आने के बाद यह आवश्यक था ही कि माखनजाल मीरसाहबके भी सम्पर्कमें आनों के बाद यह आवश्यक था ही कि माखनजाल मीरसाहबके भी सम्पर्कमें आता। माखनजाल कमशः मीर साहबकी कुपासे विहारी सतसई, पद्माकर, कविवर मितरामका जगत्विनोद, भूषण और कुछ अन्य काव्यग्रन्थोंका अनुशीलन कर लिया। पहली ही भेंटमें मीरसाहब जगत्विनोदके पन्ने पलटा रहे थे। जब छुन्दों के अथोंपर चर्चा चली, माखनलालने अपने अर्थ सामने रखे। मीर साहबने उन्हें सुनकर कहा कि यह तो निरा पागलपन है। पर कुछ दिनों बाद उन्होंने यह भी कहा कि हाँ, तुम्हारा भी अर्थ उचित हो सकता है। इस प्रकार मीर साहबका पारस-स्पर्श माखनलालकी उठती हुई साहित्यिक प्रतिभापर जो लगा, तो वह नया कुंदन-भाव पा गई।

साहित्यिक प्रतिभा परित्थितियतेके थपेड़े खानेकी अभ्यासी नहीं है।

न वह वातावरणके सामञ्जस्यकी हामी है। वह पूर्वापर सम्बन्धोंकी प्रत्यु-त्यन्नमितिके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब व्यक्तिकी ज़िन्दादिलीकी चाशनी उसे मिल जाती है, तो वह अपने स्वतन्त्र डैंने उगाकर उड़ने लगती है। केवल साहित्यिक प्रतिमामें ही यह गुण है कि वह अपने डैंने स्वयं उगाना जानती है!—चींटीके-से बरसाती पर नहीं, श्रमर-श्रजर डैंने जो उसकी नश्वर कायांके बाद भी व्योममें विचरण करते ही रहते हैं!!

खंडवाके साहित्यिक वातावरण्में घुलने-मिलने, उस स्तर-तक स्वयं उठनेकी जिज्ञासा लेकर घूमने ऋौर तैयारी करने, साहित्य-सागरमें अमिक ग्रोताखोरों-सी डुबकी लगाने और ऋपने कच्चे मानस-सूत्रोंकी पक्वा-वस्थाके निमित्त बलवत्तर खादकी तलाशमें भटकनेसे पहले माखनलालने अध्ययनशील पिताके पास रहकर छिदगाँवमें 'वेङ्कटेश्वर समाचार' ऋौर 'भारतिमत्र' जैसे पत्रोंका रस लेना सीख लिया था। छिदगाँवके पटेल केकरे परिवारके सान्निध्यसे, विना किसी विशेष सोच-विचारके माखनलाल-में मराठी बोलने और सीलनेकी प्रवृत्ति जन्म हे चुकी थी, जिसने खडवा पहुँचनेपर और भी नया बल पाया । खंडवा उस युगमें मराठी-प्रधान देश था-इन श्रथों में कि मराठी बोलनेवालोंकी श्रधिक संख्या न होनेपर भी रेलवे. शासन श्रीर सार्वजनिक संस्थाओं में उनकी ही चलती थी। इसलिए भी कि खंडवाके हिन्दी-भाषी भी मराठी बोलने श्रीर समक्तनेमें रस लेते । यह वह युग था, जब मध्यप्रदेशमें हिन्दीके एक या दो पत्र, लेकिन मराठीके अधिकांश साप्ताहिक और मासिक व दैनिक पत्र निकला करते थे। यदि मध्यप्रदेशमें रहकर दीन-दुनियाकी खबर किसीको रखनी होती तो वह श्रमिवार्यतः मराठी पत्र ही पदना और खरीदना श्रावश्यक समभता। माखनलालने भी इसी ऋनिवार्यताको विना ऊहापोहके अपने हितार्थ स्वीकार कर लिया । इस नाते माखनलालकी निरन्तर बढ़ती हुई मित्र-मगडली या परिचित समाजमें उसे 'केरलकोकिल' 'विविधज्ञान विस्तार', 'मासिक मनोरंजन' तथा साप्ताहिक 'केसरी' पढ़नेके लिए सुलम होने लगे। खंडवासे भी एक मराठी साप्ताहिक 'सुबोधसिन्धु' निकलता ही था। इन मराठी पत्रोंसे माखनलाजने मराठी साहित्यको अनेक प्रवृत्तियोको समभा-बूभा श्रौर उसके प्रचलित साहित्यिक आन्दोलनों श्रौर उसके लेखक-रत्नोंके प्रति भी उसकी जिज्ञासाएँ परिपक्व हुईं।

हिन्दी मासिकोमें 'सरस्वती' खंडवामें प्राप्तव्य था। बम्बईका (हिन्दी) 'वेंकटेश्वर समाचार' भी उसके विद्यार्थी पढ़नेके लिए ले आते थे। 'सरस्वती'के सम्पादक श्री महाबीर प्रसादजी द्विवेदी भी अपने दैनिक जीवनमें बराबर मराठी पत्रोका अध्ययन करते रहे और अपने मासिकमें मराठीसे अनूदित समाचार और टिप्पिएायाँ वे बराबर देते रहे।

समाचारपत्र व्योमकी अनन्ततासे छुटे हुए ऐसे चमकते तारे हैं, जो मानस-सरोवर तक पहुँचते-पहुँचते पत्थरके दुकड़ोंमें बदले मिलते है। और जब शान्त-सरोवरमें पत्थर फेंका जाता है तो वहाँ लहरें पैदा होती हैं। शहरी आदमी बहत वर्षों बाद जाकर समाचारपत्रोंको पुराने रोगीकी तरह औषधको पथ्यके रूपमें पिया करते हैं। पर नया, ताज़ा, तरुण या ग्रामीण व्यक्ति जब समाचारपत्रोको पीना शुरू करता है, तो वे बार-बार उसके शान्त मानस-सरोवरमें सिवाय ढेले-सा आघात पहुँ चानेके और कुछ काम नहीं करते । श्रीर वह व्यक्ति श्रपने आपको लहरोंकी तरह समाजमें फैलाने-के लिए बावला-सा हो उठता है। वही हालत माखनलालकी हुई। वह श्रपनी ग्राइमरी-शालाके अध्ययन-श्रध्यापनकी संकुचित दुनियासे बाहर, घोंसलेके चुज़ेकी तरह, अब बार-बार भाँकने ही नहीं लगा, रह-रहकर कुछ कर गुज़रनेकी महती त्राकांचा मनमें, मानसमें, हृदयमें सँजोने लगा। क्रान्तिवादी तरुणोंके साथ यों काशी, प्रयाग, कलकत्ता और एक-दो अन्य स्थानोंकी यात्राएँ उसने की थी, पर यह कर गुज़रनेकी स्राकांचा तो नये डैनोंवाले बालफ्त्रीकी प्रथम उडानसे भी श्रिधिक थी। श्रीर कुछ ऐसी थी, जिसकी रूप-रेखा स्वयं उसके मनमें स्पष्ट नहीं थी।

#### प्रथम साहित्यिक-छेखका प्रकाशन

इन्हीं दिनों एक घटना घटी। उस घटनाने बहुत जल्दी अपना विस्तृत रूप प्रकट भी किया। जबलपुरसे पं० माधवरावजी सप्रे, पूनाके मराठी 'केसरी'के श्राघारपर 'हिन्दी केसरी' निकालने लगे थे। श्रापने एक विज्ञा-पन प्रकाशित कराया कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय-आन्दोलनपर और बहिष्कारपर लेख लिखेंगे, उनमें-से प्रथम त्रानेवाले व्यक्तिको पुरस्कार दिया जायगा। माखनलालने भी चुपके-से एक लेख लिखा। श्रब तक क्रांतिवादी तक्रणोंके गुरुवर्य श्री सखारामजी देवस्कर अपनी 'देशेरकथा' या 'देशकी बात' पुस्तक लिख चुके थे। माखनळाल उसका पारायण कर चुका था। इसने उसी पुस्तकको स्त्राघार बनाते हुए स्त्रौर कुछ समकालीन समाचार-पत्रोंसे प्राप्त मनोभावनाको पीठिका-स्वरूप छेते हुए यह लेख तैयार किया था। यह इस तरुण अध्यापकका पहला लेख था, जो बाहर जाकर प्रकाशित हुआ। 'हिन्दी केसरी'ने इस लेखको प्रकाशित भी किया। यद्यपि किसी नौसिखिएका यह लेख था, पर सप्रेजीके हाथोंसे तो एक अप्रत्याशित चमत्कारका उद्भव होना था। उन्होंने इसी लेखको प्रथम घोषित किया। इसके प्रथम होनेका कारण यह भी रहा कि उन दिनों बहिष्कार जैसे आग्नेय विषयपर त्राखिर लिखता कौन १ त्रीर तिखकर त्रपनी जान साँसतमें क्यों डाले ? जो इस विषयके गरम-दलीय पारखी थे. वे पुरस्कार-के मिलनेके हिसाबसे लेख लिखना ऋपनी तौहीनी समभते थे। हिन्दीमें लेख लिखना ऐसी ही एक निम्नस्तरीय प्रवंचना थी...

थोड़े दिनों बाद स्वयं सप्रेजी खंडवा पघारे। पूछते-पूछते माखनलाल-के घर पहुँचे ख्रौर एक गौरवर्ण, प्रशस्त ललाट, सौम्य मुख और सिक्रय दृष्टि युवकको जब उन्होंने देखा, तो बोले जिसका लेख इतना सुन्दर है, वह खुद भी बड़ा सुन्दर होगा, ऐसा हमने सोचा। सो उस सुन्दर आदमीको देखने चले आये हैं। सप्रेजीको दिलदारी ऐसी ही थी। उनकी दिलदारीने सदा-सदाके लिए इस युवकको ऋपना ऐसा शिष्य बनाया, जो उनका नामलेवा अपने जीवनकी ऋन्तिम श्वासों तक रहा।

## सार्वजनिक सभामें पहला भाषण

जिसने भोपड़ोंकी काँटोंवाली फाटकका नियन्त्रण किसी भी च्राण स्वीकार नहीं किया था और जो गाँवोंसे बाहर नदी, तालाब, पहाड और जंगलोंकी अंलव्य सीमात्रोंको छकर भाता था. वह शहरमें आकर तो श्रौर भी उत्साहसे मचल-मचल पडता था। शहरकी भाव-सीमात्रोंके विस्तारका क्या कहना ? यहाँ उन समस्त भावनात्र्योंका एक लम्बा-चौडा विस्तार है, जिनकी कल्पना गाँवोंमें किये नहीं बन पडती। शहर तो प्रतिदिन नवीन घटनात्र्योंकी भनभानाती हुई ऐसी लौह-शृङ्खला है, जो हर खुल-खेलनेवालेको एक न्योता दे दिया करती हैं। माखनलाल इन्हीं न्योंतोको सना करता था श्रीर राह देखा करता था कि वह कब इन न्योतोंको श्रपने सिरमाथे ले सकता है। यों खंडवाकी जितनी मी सभाएँ होतीं, अपनी सविधाके हिसाबसे माखनलाल उनमें जाने और बैठनेकी इच्छा पूरी करता । खंडवा अपने त्रापमें एक लघु नगरी है। अधिक घटनाओं श्रीर सभाओंकी गुंजाइश तो आज भी यहाँ नहीं है। पर निकटवर्ती महानगरों और बड़े नगरोंका स्फरण श्रीर कम्पन यहाँ तक पहँचकर ही रहता था। इन सभाओं के केन्द्र श्रीविहारीलाल दाघीच थे। सार्वजनिक सेवा तो नहीं, सार्वजनिक चेतनाका ऐलान करना भर इस युगमें एक बड़ा काम था। ये दाधीचजी पण्डित महाराज ये श्रीर सत्यनारायण मन्दिरमें इनका निवास था। मन्दिरके दर्शनार्थियोंपर इनका असर था, इसलिए उसी-का योग-सम्पादन करते हुए वे ऋपने मन्दिरमें कभी-कभी शोक-प्रस्ताव या बधाईका प्रस्ताव पास करनेकी हिम्मत स्रवश्य कर लेते थे। प्रत्येक समाके लिए पहलेसे अग्रिम छपे हुए परचे रहते थे. केवल उनमें समाका विषय ऋौर तारीख भरनी होती थी। ऋौर यह काम स्वयं परिडतजी कर

लिया करते । तब एक आदमी मुख्य-मुख्य त्रादमीको यह परचे बाँटकर आता त्रौर उन गिने-चुने परचोंके आधारपर सभामें ५०: १०० की उपस्थितिकी आशा की जाती। दाघीचजीके साथ उठने-बैठनेके कारण, माखनलाल भी इन परचोंको फ़रसत पानेपर लिखने-भरने लगा। जब लाला लाजपतरायको देश निकालेको सज़ा हुई, दाधीचजीने परचे भरवाकर सभाका त्रायोजन किया माखनलाल ही उन परचोंको नियत स्थानों तक बाँटकर ऋाया । जब शामको सभाको उपस्थिति देखी गई तो केवल ४०-५० व्यक्ति थे। पर यह ४०-५० व्यक्ति भी एकत्र कर ले जाना दाधीचजी जैसे व्यक्तिके लिए बहुत ही बड़ी विजय थी। इस सभामें माखनलालने पहली बार ऋपने मनका उकसाव प्रकट करते हुए यह इच्छा प्रकट की कि वह भी कुछ बोलेगा । कलामें विद्यार्थियोंके सामने बोलनेवाले तरुण अध्यापकने ठीक ही सोचा कि वह बोल ले जायगा। सार्वजनिक जीवनमें सन्तोषजनक कार्य करनेवाला व्यक्ति श्राखिर इतनी जानकारी तो रखता हो था कि वह कुछ ऐसा बोले, जो दुसरे आदमी केवल संद्वेपमें जानते-भर हैं। किन्तु जब बोलने-के चुण त्राये, तब मुफ्तसे बोलते नहीं बना। मैं खड़ा हुन्ना। मैंने कहा कि 'सभापति महाशय', फिर कहा, 'सभापति महाशय "।' इसी बीच समापित महाशय पं० बिहारीलाल दाधीचने कहा, 'बोलिए, बोलिए। इसमें घवडानेको बात क्या है ?' बस, यही प्रोत्साहन मानो मेरे लिए संकट हो गया । दिन-भर लोगोंसे मिलकर जो लफ्फाजी किया करता था, उसका एक भी शब्द बोलते समय टेबलके सामने सुफता ही न था। हाँ, मेरे हाथ-पाँव काँप रहे थे। श्रीर लगता था, अब गिरा अब गिरा और अपने भाषण करनेकी इस प्रथम कीर्तिके साथ मैं विना बोले बैठ गया ! इस घटनाने मेरी इस प्रवृत्तिको गहरी ठोकर दी कि मैं सब-क्रछ कर ले जा सकता हूँ। किन्तु इसके पश्चात् ही मुफ्तमें यह भावना जाग्रत हुई कि जो कुछ बोलूँ, उसमें मेरे मिशनसे बाहर कुछ न बोलूँ श्रौर दूसरे जो कुछ बोलना चाहूँ, उस सबका मसाला मेरे पास बोलनेसे पहले खूब तैयार रहे। अतः मैं जो सावधानी लेख लिखते समय लेने लगा, वही बादमें बोलनेक समय भी लेने लगा। सत्यनारायण-मन्दिरकी सभामें मेरे न बोल सकनेक कारण पुलिस इन्स्पेक्टर श्री रतनलाल मेरी कोठरीमें स्त्राये श्रीर कहने लगे, 'श्रापको तो अपनी मास्टरीको तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बोलने-चालनेमें कुछ नहीं रक्खा है।' गुरुवर देवस्कर-जीकी 'देशकी कथा' पढ़ चुकनेके बाद, पुलिसका यह कथन मुक्ते चुनौती लगा। मैं मानो अपनेसे ही खीक्त-सा उठा। और विना कोई भय खाये एक दूसरे भाषणकी तैयारी करने लगा। तुलसीदासपर भाषण देनेका स्त्रवसर उपस्थित होनेवाला था। उस अवसरपर जीवनका दूसरा भाषण करते हुए मैने 'रामकी दिग्वजय'को बहुत ही राजनीतिक महत्त्व दिया श्रीर यह कहा कि सचमुच भगवान् राम भारतवासियोंके आराध्य है श्रीर घर-घरमें पूजाकी वस्तु जो वे हो सके, उसमें महान् कारण उनके द्वारा भारतवर्षकी महान् दिग्वजय है।"

#### पुळिसकी सशंक नज़रोंमें

१८-१९ वर्षीय प्रामीण श्रध्यापककी स्फूर्ति और श्रिधिकाधिक प्रवृ-त्तियोंमें निमग्न हो जानेकी लालसाने समाजके कई व्यक्तियोंकी दृष्टि उसपर केन्द्रित कर दी थी। यहाँ तक कि शालाके अध्यापक-वर्गके श्रितिरिक्त गिने-चुने प्रबुद्धशील व्यक्तियोंके समाजमें उसका हर च्लण स्वागत होने लगा। पर सश्कं पुलिसकी निगाहें उसे श्रवांछ्यनीय तस्वके रूपमें भी देखने लगीं। एक-दो बार उसे हल्की-फुल्की चेतावनी भी दी गई। घरसे बाहर निकलकर दस आदिमियोंके बोचमें बैठना ही पुलिसके कान खड़े करनेके बराबर था। श्रीर यह ग्रामीण युवक यहाँ आकर श्रध्यापकी करते हुए भाषण तक देनेकी गुस्ताखी कर रहा है।

मसन गाँवमें भी एक दिन पिताजीने दो अनजाने क्रान्तिवादी तस्खों-

के प्रकट होनेपर क्या कुछ नहीं कहा था श्रीर उसके आपत्ति-बोफिल भविष्यकी चिन्तासे वे सिद्दरतक गये थे। श्रौर घरमें कितना क्लेश नहीं हुआ था। वे उसे केवल एक भरे-पूरे परिवारका भरण-पोषण करनेवाला योग्य ऋौर आज्ञाकारी पुत्र ही देखना चाहते थे। लेकिन बरसातके ऋाकाशीय जलसे जब मिट्टी तर हो लेती है तो उसके अन्दर ही केंचुए जीवित हो उठते हैं और उसीमें साँस लेकर बढ़ते-पनपते हैं। जिस मिट्टीमें केंचुएँ जन्म नहीं ले पाते, उसकी प्रजनन शक्ति निवीर्य मानी जाती है। यही हाल क्रान्तिके केंचुओंका है। निरंकुश सत्ता क्रान्तिवादी तरुणाईमें उमगी-पगी आत्माओंको मिट्टी खानेवाले केंचुए ही तो समभती है। श्रीर ये केंचुए कुछ ऐसी छिपी-दबी मिट्टीकी सीलनमें ही प्राणरस ग्रहण करते रहते हैं जिसका श्रवा-पता साधारण दुनियादारको तो कम-से-कम मिल ही नहीं सकता। राष्ट्रकी क्रान्ति ऐसे ही केंचुओंके बलपर फलप्रदा हुई है। काशीके केन्द्रीय कार्यालयसे कुछ गिने-चुने तरुण चुपचाप कुछ बातोंकी तैयारी कर रहे थे। उनकी तैयारीमें परामर्शके चर्णोमें माखनखालको भी ले जाया गया था। यद्यपि वह खंडवामें शान्ति भावसे ऋध्यापकी करने लगा था, पर इन अज्ञात तरुणोंका उसके पास पुलिसकी ऋाँखोमें धूल भोंककर ऋाना तो ज़ारी ही रहा । माखनलालकी स्थित उनके टायरेमें एक ऐसे विश्वसनीय े रेक्ट्रेंटी ही थी, जो उनके किसी काममें केवल सहायक-भर बना रहे, भले ही उनकी गतिविधियोंमें सिक्रय न बने । किन्त यह सिक्रियता-रहित सहायता देना सिरपर प्रतिज्ञण मौतको सवार कराये रखना था। प्राणोंकी आहति जहाँ मुख्य बन जाय, वहाँ व्यक्ति कुन्दन ही होता रहा है। ऐसे कुन्दन हुए व्यक्तियोंके लिए क्रान्ति सदा हो यह रही है। इन व्यक्तियोंने अपने एक हाथमें गीता सम्हाली थी, दूसरे हाथमें पिस्तौल । गीता श्रीर क्रान्ति जीवनमें ऋशिवरात्रिकी हामी नहीं रहीं कभी। ऐसे हामियों के सामने मृत्यु हौवा न बन सकी । जो यज्ञ भ्रष्ट है, उसे किसीने मारनेका प्रयास ही कब किया, वह तो स्वयं शेष हो गया। सती जब जल गई, तो शिव शक्ति-शूत्य हो गए थे। उन च्रणोंमें उनकी जन्मजात तपस्याने आत्मसमर्पण कर दिया था। खंडवामें जब क्रान्तिवादी तरुण इस ग्रामीण तरुण ऋष्यापकके घरपर एक विश्वास लिये उपस्थित हुए, तो यह व्यक्ति उनकी सहायतार्थ ऐसे ही ऋ्रात्मसमर्पण की मद्धिम ली थामे मिलता, ऋपने ऋस्तित्वकी सार्थकताका प्रमाण भी वह कुळ उस कर्मके द्वारा देता, जो बहुतोंके छिए सदा ही गोपनीय रहा। माखनलालका जहाँ एक चौथाई व्यक्तित्व मुखर होनेके छिए तरस रहा था, वहाँ उसका तीन चौथाई व्यक्ति परम गोपनीयं, परम गोपनीयं बना हुआ था।

### बुन्देलखण्डकी उद्गर आत्मासे साचात्कार

ये क्रान्तिवादी तक्य श्राते और माखनलाल उनके लिए भरपूर तो नहीं, कम-से-कम तैयारियाँ जुटाकर रखता। या तो उनका गोपनीय सामान कहीं मुरिच्चित रखना होता था, या उन तक्योंको किसी मुरिच्चित स्थानपर कुछ दिन टिकानेका बन्दोबस्त करना पड़ता था। और यह काम वहीं कर सकता है, जो एक बड़े दायरेमें श्रपना विश्वास श्रीरोंको दे और दूसरोंका विश्वास स्वयं भी पाता रहे।

"उन्हीं दिनों मसलाय जमींदारीके राव भैरोसिंहकी दृष्टि मेरी ओर घूमी। उन्हें लगा कि मैं रामायणपर बहुत ऋच्छा बोलता हूँ। वे जब पेन्शन लेनेके लिए खंडचा पधारते तो मुक्ते अपने पास बुलवाकर रामायण-पर कुछ-न-कुछ चर्चा अवश्य करते। उन्हें २००) ६० मासिक पेन्शन मिलती थी। कदाचित् १८५७ में उनके पूर्वजोंने इस ख्रंचलमें ख्रंग्रेज़ोंकी सहायता की थी। यह उसीका पुरस्कार था। उन्होंने ऋपने दो लड़के मेरे पास पढ़नेके लिए बैठा दिये। उनके यहाँसे ऋगनेवाली फीस ऋर्यात् मेरा मासिक पारिश्रमिक कभीन तो पूरा मिलता था श्रौर न समयपर मिलता था। किन्तु ऋपनी तलवार और व्रतपर दृढ़ व्यक्ति होनेके कारण मुक्तपर राव भैरोसिंहका ऋसर पड़ गया। ऋतः मैं उनके दोनों बच्चोंको चावसे पढ़ाता

रहा । इसी बीच उनके मफले लड़के ठाकुर बख्तावरसिंह जो उन दिनों अंग्रेज़ी स्कूलमें पढ़ते थे, मुम्तसे मिलने-जुलने लगे । थोड़े ही दिनोंके बाद, कदाचित् दूसरी-तीसरी अंग्रेज़ी क्लाससे बस्तावरसिंहजीने पढ़ना छोड़ दिया । श्रव मैंने निश्चिन्त होकर क्रान्तिवादी तरुणोंका भार ठा० बस्तावर-सिंहजी को दे दिया। वे सभी निश्चित कार्यक्रमके अनुसार मसलाय जमींदारी ओंकारेश्वर ऋर्थात् नर्मदातटीय जंगलोंके आसपास राव भैरो-सिंहजीके गाँवमें रहने लगे। नर्मदाकी उस तरफ़की सीमापर तीन राज्य बहुत निकट थे: होल्कर, धार रियासत और बड़वानी रियासत । राव भैरोसिंहके स्वर्गवासके बाद, ठा० बस्तावरसिंह तथा ठा० रण्जीतसिंह क्रान्तिवादियोंके परम सहायक हो गये। उनके गाँवमें क्रान्तिवादियोंको एक दूसरे कारणसे भी रखा जाता था। उन दिनों एक रियासतसे दुसरी रियासतमें किसी व्यक्तिका वारण्ट स्थानान्तरित करनेके लिए लगभग एक मासका समय लग जाता था। इसलिए जब किसी तरुगुके विरुद्ध एक रियासतमें कोई वारण्ट निकलता, तो उसे रातों-रात दूसरी रियासतकी सीमाओंमें पहुँचा दिया जाता या उस घाटसे नर्मदाके इस घाट छे श्राया जाता । होल्कर राज्यमें क्रान्तिवादी तहलोकी सहायताके लिए ठा० बस्तावरसिंहजीकी मार्फ़त मैं ठा० बावसिंहजीका उपयोग किया करता। और घार तथा देवास रियासतमें स्वयं ठा० बखतावरसिंहजी ही प्रबन्ध किया करते । उन दिनों रियासतोंका शासन इतना ब्रिटिशमुखी अन्वा था कि यदि कोई आदमी उन रियासतोंमें पकड़ा जाय तो विना सबूतके या तो वह जेलमें ही सड-सड़कर मर जाता था श्रथवा उसकी पहचान रखने-वालोंकी जायदादें ज़ब्त करके भीतर-बाहर तरह-तरहकी यन्त्रणाएँ दी जाती थीं।"

लेकिन एक ही गोपनीय स्थानसे सन्तोष किया भी नहीं जा सकता था। नियमित रूपसे शालांका अध्यापन कार्य करते हुए, यह आवश्यक हो गया था कि खरडवाके स्रास्पास स्रन्य भी ऐसे स्थान हुँढ़ें जायँ, जहाँ

अपने गोपनीय साथियोंको यथास्थान आवंश्यकता पड्नेपर छिपाकर रखा जा सके। इस प्रवृत्तिकी चेष्टाने माखनळालको खरडवाके आसपासके जंगलां श्रौर पहाडोंमें घुमने-भटकनेका श्रादी बना दिया। नज़दीकके जंगल, गाँव, घाटियाँ, नदियाँ, नाले, तीर्थस्थल, पडाव स्त्रादि स्थानीपर कुछ ऊँची कच्चाओके विद्यार्थियोंके साथ घूमनेमें उसे बहुत सुख मिलता। श्रनेक बार बन वह श्रकेला घूमता तो गुप्तचर पीछे लग जाते। लेकिन आहट मिळते ही वह किसी जंगलमें आमके पेडके नीचे कोई पुस्तक पढ़ता हुआ लेट जाता और वहीं सो जाता। यह निरुद्देश्य भ्रमण देखकर गुप्तचर वहाँ से छौट आते और माखनलाल अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें आगे बढ़ जाते। किसीको कानोंकान खबर न लगे, ऐसे हो गोपनीय स्थलोंकी खबर लेना इस भ्रमणका उद्देश्य होता । पर, कभी-कभी यह भी आवश्यक हो जाता कि क्रान्तिवादी तक्लोंके कार्यसे उसे स्वयं भी किसी अन्य कारणका बहाना बनाकर खण्डवासे गायब होनेके लिए बाध्य होना पड जाता । क्रान्तिवादी प्रवृत्तियोंने माखनलालको आदतन किसी भी बातको प्रकट न करनेके लिए तैयार कर दिया था। इसलिए खण्डवामें बहुत ही कम व्यक्ति उसकी इस गोपनीयताकी टोह ले सके। उधर माखनलाल मृत्य-पथपर जीवनका सर्वोच्च दर्शन पानेका सौभाग्य ऋर्जित करता रहा ।

# सौन्द्रयंकी परिभाषा हाथ लगी

"१६१० में होशंगाबादके उस पार घने जंगलों में में घूम रहा था। पुलिसको मेरा नाम तो मालूम नहीं था, पर वह इस तलाशमें जरूर थी कि कोई बदमाश इधर आया हुआ है। इसलिए मैं भी पुलिससे सतर्क था। होशंगाबादके उस पार जर्गपुर गाँव है। उसके नज़दीक ही विन्ध्याका घना जंगल है। बरसात हो चुकी थी और उसमें मैं कुछ भींग भी गया था। तभी जंगलमें घूमते हुए मुक्ते दूरीपर एक टपरी नज़र आई। बरसाती नालेको पार कर मैं उधर ही चला गया। उस टपरीमें एक गोंड

दम्पति रहता था । उस गोंडका नाम था बित्ता । उसके लुडकेका नाम था मण्डा । पानीमें भींगा हुआ जब मैं टपरीके पास गया. तो उस गोंड-की पत्नीने यह देखा कि एक भींगा हुआ किन्तु संकटग्रस्त अच्छे दीखने-वाला तुरुण पास आ गया है। तो उसने गोड-हिन्दी मिश्रित भाषामें पूछा कि तुमको क्या तकलीफ़ है ? श्रीर कहाँ से आ रहे हो ? जिधरसे आया था, वह दिशा मैने दिखा दी। उसने मुफ्ते बैठनेको स्थान दे दिया। शामको उसका पति चार भैंसोंको ऋागे-आगे लिये ऋाया। जैसे ही उसने मुभ्रे वहाँ बैठे देखा तो वह क्रोधसे **उबल पड़ा और** पूछा कित कौन है ? श्रीर इसके पेश्तर कि मैं जवाब दूँ, उसने श्रपने गँडासेसे मेरे दो टुकड़े करनेके लिए हाथ उठाया कि उसकी पत्नीने गोंडीमें कुछ कहा, जैसे उसने मुक्ते मारनेके लिए बरजा। उसके गँडासेसे में भयभोत नहीं था। क्योंकि पिस्तौल मेरे पास थी ख्रौर उसके गँडासे उठानेसे पहले ही उसपर मेरा हाथ जा चुका था। तब उसने फिर पूछा कि कहाँसे आया है ? गोडीमें तुम या त्रापका प्रवेश नहीं हुत्रा । ममता और क्रोधमें वे तू का ही प्रयोग करते हैं। जब वह मेरी बातोंसे बहुत सन्तुष्ट हुन्ना तो उसने मेरे गीले कपड़े उतरवाये, अपने फटे कम्बल मुक्ते स्रोढ़नेको दिये स्रौर चना-बाजरा मिश्रित कूटा हुआ मूँचा खानेको दिया। भैंसका दूध भी पीनेको दिया। उस समय मुक्ते ऐसा लगा कि जिसे स्वर्ग-सख कहते हैं, वह इससे अञ्छा नहीं हो सकता।

"इसी प्रकार जब मैं जर्रापुर नालेके उस पार एक रिमका पेड़की छायामें लेटा हुआ था, तब मेरे बायें तरफ़ नालेमें बहुत गहरेपर गुल-बासके काड़ उगे हुए थे और वे फ़ूलोंसे लदे भी हुए थे। उन्हींके निकट दो साँपोंका एक जोड़ा उन दरख्तोंसे खेळ रहा था। तब उसी च्या मेरे मनमें आया कि यही सौन्दर्यकी परिभाषा है। सौन्दर्यकी परिभाषाको जीवनकी परिभाषासे मिन्न नहीं होना चाहिए।

'थोड़ी देर बाद रात उतर आई। कि एक भाड़पर बिजलीकी रोशनी नज़र आई । मैंने गोंड-परिवारको विना खबर दिये यह ताड़ लिया कि हो-न-हो, विजलीकी रोशनीसे कोई किसीको खोजता चला आ रहा है ? मेरे कपड़े सुखे नहीं थे। उन्हें बित्तेकी कोठरीसे जल्दी-जल्दी पहने। और मैं चलने लगा। बित्ताकी पत्नी और उसको बची मुफ्ते आने देना नहीं चाहतीं थीं। उनकी आँखोंमें आँसू आ गये। किन्तु मुक्ते तो चल देना था, चल दिया। साथ ही बित्ताकी बहुसे कहता आया कानमें कि यहाँ आकर कोई पूछे कि कोई था, तो यही कहना कि कोई नहीं था ताकि तुमपर कोई संकट न आने पावे और तुमसे कोई पूछ-ताछ न हो। मैं अन्बकारमें विलीन हो गया । थोड़ी दूर जाकर जब मैं नर्मदाके घाटपर मन्दिरके सामने पहुँचा, तब नर्मना सायँ-सायँ बह रही थी। वह बाढ़में थी। यद्यपि बाद बहुत न थी। मैं लम्बा भागता चला ही गया। कोई डेढ़ मीळ दूर जाकर नर्मदामें कूद पड़ा। मुक्ते अचम्भा इसी बातका हो रहा था कि वह प्रकाश कभी दूर ऋौर कभी पास दिखायी पड़ रहा था। श्रव इतने वर्ष बाद सोचता हूँ कि वह फिरसे दीखा हुआ प्रकाश कदाचित मेरा भ्रम था। मैं तो त्रागे-पीछे विना सोचे नर्मदामें कृद पड़ा। श्रौर बहुत प्रयत्नके बाद उस किनारेपर जा लगा । यद्यपि तैरनेका अभ्यास मुक्ते बहुत पहलेसे था, पर उस दिनकी कठिन तैराकीसे मैं काँप उठा था। पार लगनेपर मुक्ते हर्ष नहीं था। नर्मदाके उसपार होशंगाबादकी कोठी बाज़ार था और उसीसे लगा हुआ किमश्नरका बंगला तथा आफ़िस! ऋव मैं फिर नर्मदामें गिरनेको बाध्य हुऋा और होशंगाबादके तपस्वी घाटपर आकर लगा । मुफ्तसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थीं, किन्तु धीरे-धीरे चढ़ा और पास ही रहनेवाले गवर्नमेखट हाई स्कूलके ऋध्यापक श्री रेवतीप्रसाट टिकारियाके यहाँ मैं चला गया। वे मेरी गतिविधियोंसे तथा मेरे इस उजडूपनसे थोड़े-से परिचित थे। उन्होंने सूखे कपड़े पहनने-को दिये। गीले कपड़े मुखाये और मैं उनके यहाँ सो गया।"

लच्य-बोधकी ऋवस्था उस-सी है, जब बदलियाँ शीत पाकर बरस जाया करती हैं। पर ग्रनदेखें लह्यकी दिशा बढ़नेकी अवस्था उस तप्त ज्वारकी-सी है, जो अपने जलको ही वाष्प बनाकर खुद खाली होता रहता है। माखनलाल इसी श्रवस्थासे गुज़रता हुन्ना स्वप्नमय होनेका ब्रानन्द लिया करता था। उधर खरडवाकी पुश्चिसने कदम-ब-कदम इस श्रध्यापककी स्ी. विभिन्ने स् नज़र रखना प्रारम्भ कर दिया । घरपर माँ जब भगडते-भगडते थक गई श्रीर उसका लाल अखबारोंको घरमें लाकर पढ़नेसे बाज़ न आया, तो उसने एक दूसरा उपाय खोज निकाला । वह रोज़ ही ऋखनारोंको जला दिया करती। जन एक दिन एक पुलिस कान्स्टेबल घरपर पहँच गया, माखनलाल उस समय उपस्थित नहीं था। कान्स्टेबलकी मन्शा भी यही थी । उसने माँसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ कौन-कौन-से श्रखनार श्राते हैं ? माँ ने विना हिचिक चाहट जवान दे दिया कि हमारे यहाँ कोई अखनार नहीं स्राते । माँ तैयारी इस नातकी पहलेसे ही कर ली थी कि तलाशीमें अखबारकी एक कतरन भी मिळनेसे जो रही! इस घटनाके बाद माखनलालने श्रखबार श्रपने उन मित्रोंके यहाँ जाकर पढ़ना ज़ारी रखा, जहाँ वे आते थे श्रीर नहाँ उनका आना निरापद समका जाता था।

स्वयं तो पुलिसको अपनेसे चार कदम दूर रखना माखनळालने सीख ही ळिया था, श्रन्यचेता तक्णोंकी रच्चा भी वह हमसाथीके नाते बड़ी सूद्दम बुद्धिसे किया करता था।

"एक दिन खण्डवाके किसी मुहल्लेमें आग लगी। ठाकुर लच्मण सिंह मेरे घर त्र्याने लगे थे। कदाचित् वे अंग्रेज़ीके दूसरे या तीसरे दरजेमें पढ़ते थे। मैं उन्हें लच्मण ही कहा करता था। उन्हीं दिनों खबर

स्वर्गीय श्रीमतो सुभद्राकुमारी चौहानके पति ।

त्र्याई कि सम्राट् एडवर्ड सप्तमका स्वर्गवास हो गया । लच्मण सिंहने एक दोहा लिखा:

> मृत्यु व्याधने मारी कै दमा बानकी चोट। श्री सप्तम एडवर्ड मृग कियो दगनकी ओट॥

मैंने लद्मग्रको इस स्फर्की दाद नहीं दी श्रौर यह सोचकर वह दोहा सन्दूकमें कहीं छुपा दिया कि कहीं पुलिस लद्मणका पीछा न करने लगे।"

# दशम परिच्छेद

#### सरस दाम्पत्यके सुखद चण

शालाका ऋध्यापन, रारीन विद्यार्थियोंको घरपर पढ़ाना, ट्यूशन करना, साहित्यिक प्रवृत्तियोंकी रुचिके विकासको सम्हालना, यदा-कदा होनेवाली सभाऋोंमें भाग लेना और इन सनके नावजूद क्रान्तिवादी तरुणों-की व्यवस्थामें भी व्यस्त रह जाना—ऐसे तरुण ऋध्यापकके जीवनमें ऋब एक सरस दाम्पत्यका परिच्छेद ऋौर जुड़ चला था।

वित्राहके समय पत्नी सिर्फ़ ह वर्षकी थी। अब उसकी आयु एक वयस्क रिट्णिके समकच्च थी। पित-रहमें आकर वह अब घरका सारा कार्यमार सम्हालती थी श्रीर पित-सेवा भी करती थी। घरपर माँ थीं श्रीर एक या दो गाँवसे श्राये हुए विद्यार्थी भी होते। छोटे भाई-बहन भी साथ ही थे। सद्रग्रहस्थके रूपमें रहपित माखनछाल श्रपने पिरवारका भरण-पोषण कर रहा था। घरके सदस्योंकी श्राशाश्रों श्रीर श्राकांचाओंकी अशान्त लहरोंमें उसकी तरणी अपने ही संकोचके साथ आगे बढ़ रही थी। पर तरुणकी राहस्थीमें सबसे बड़ा सत्य तो उसकी नवपत्नी होती है। जबतक है, वही उसकी तरणीकी डाँडोंका सम्बळ होती है।

दिन घरसे बाहर श्रीर रात पुस्तकोंसे उलमे रहनेके कारण ग्यारसी बाईका रोष और उपालम्भ पितके साथ यह रहता कि वे पुस्तकें उसकी सौत हो गई हैं। उन्हींमें रमण करना क्या उसके पितने बस सीखा है।

ग्यारसी बाई ऋपनी माताकी बडी पुत्री थी। ज्येष्ठ कन्या स्वभावतः बहत शीघ्र मानवी गुर्णोंसे लब्ध हो जाती है। मराठीको एक कहावत भी है : बड़ी कन्या तूप-रोटी, अर्थात् ज्येष्ठ कन्या रोटीपर लगे हुए मक्खन-के तल्य होती है। माखनलालकी पत्नीके रूपमें ग्यारसी बाईने दो संरक्षण पाये। उसके श्वसर गाँवमें ही उसे अत्यधिक स्नेह दे चुके थे और उसे प्रथम पुत्रवधूके रूपमें पाकर सन्तुष्ट थे। उसकी गुण-सम्पन्नतापर हर्षित थे। खरडवा पहुँचकर अपनी सासकी सेवामें उसने ऋपने प्राप्त संस्कारों-को इस तरह व्यय किया कि वह सासकी प्रिय वधू हो गई और इतनी प्रिय कि उसने निःसंकोच अपने प्रति पतिके हाथों बरती जानेवाली उपेन्नाकी शिकायत साससे करनेमें उसने कोई संकोच नहीं किया। माता पत्र और पुत्रवधूके बीच किसी खाई को नहीं देख रही थी। बस इसीकी प्रतीति उसे थी कि जितना प्यार और ध्यान इस बेटेको अपनी बहुके हिस्सेमें देना चाहिए, उतना वह नहीं कर रहा था । उसे तो अपने बाहरी जीवनमें ही श्रिधिक रस है। इस नाते बहुके साथ न्याय करनेवाली सास अपने बेटेको कम भिड़कियाँ नहीं देती और उस भिड़की-दानके समय परदेकी स्रोट बहुरानी हल्के-हल्के इस तरह मुसकराती कि उसका पति भी इस छिपी मसकानको श्रीर इसके श्रर्थको बुभ्त ले और अब तो अपनी हार मानकर स्वीकार करे कि हाँ, अब इतना समय पत्नीके हिस्सेका और उसके अधि-कारका आगोसे बराबर रहेगा।

"मेरी पत्नी मेरे जीवनक्रमके कारण मुक्तसे बहुत नाराज़ रहती थी। जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ने आते, फिर चाहे मैट्रिक क्लासोंके विद्यार्थी हिन्दी सीखने आते हों, या प्राइमरी शालाके विद्यार्थी हों, मैं उन्हें प्रातःकाल चार बजेका समय देता। गरमीके दिनोंमें तो यह समय किसी प्रकार सघ जाता, किन्तु जाड़ेके दिनोंमें विद्यार्थियोंको कष्ट होता। इसलिए मेरी पत्नी सुक्तसे कहतीं कि तुम्हारे यहाँ बाल-बच्चे होते, तब तुम अनुभव करते कि दूसरोंके बचोंको सुबह आनेमें कैसी तकलीफ़ होती है। मैं मुँह

बनाकर कह देता कि तुम तो ऐसी बड़ी-बूढ़ी जैसी बातें कर रही हो, जैसे तो तुम्हें ही बहुत बच्चे पैदा हो गये हों! चिढ़कर वे यह कहकर उठ जातीं कि तुमसे पेश स्त्राना तो मुश्किल है।

"किन्तु बच्चोंके ख्रानेके समय वे मेरी घड़ीका टाइम बढ़ा दिया करतीं । बात तब पकड़में आई, जब घड़ीमें चार उस समय बजा, जब दिन उग आया । उस दिन हम दोनोंकी कहा-सुनी हो गई। किन्तु परिणाममें अपराधीपर नाराज़ होनेके बजाय, उसे मनाना पड़ा ख्रीर समकाना पड़ा—तब उस दिन रोटियाँ नसीब हुईं। ऐसी पत्नी-प्रदत्त कठिनाइयोमें पड़कर मैं कभी-कभी विद्यार्थियोंको सुबह तीन-चार बजे पढ़ानेका समय न दे पाता । ऐसे दिनोंमें बचत तभी मिलती जब लड़कोंको प्रातःकाल पढ़ानेका समय न देकर हेडमास्टर साहबकी क्लास पढ़ानेके लिए सुबह स्कूल चला जाता । फिर मीर साहबके पास जाता ख्रीर तब भोजन करके स्कूल पहुँचता था।"

दाग्पत्यका यह 'कभी-कभी' बहुत कम आ पाता; महीनेके ३० दिन तो पितकी निजी व्यस्ततामें बीतते। श्रीर ३० रातें छोटी-सी टिमटिमदानीके उजालेमें पुस्तकोंके श्रनुशीलनमें शेष हो जातीं। इसलिए पत्नी श्रपने सारे शील श्रीर माधुर्यको रोषसे मिश्रित कर बोलतीं, "ये पुस्तकें तो मेरी सौत हैं जाने किस दिन इस घरसे ये निकलेंगी।"

## ईच्या और शंकाओंके छघु प्रकरण

किन्तु इसी बीच किताबों श्रौर समाचारपत्रोंके प्रति पत्नीका रोष बढ़ते-बढ़ते एक दूसरे ही बिन्दुपर केन्द्रित हो गया। जिस मकानमें माखनलाल अपनी गिरिस्तीको लेकर किरायेपर रहता था, वह एक गुजराती सज्जन-का मकान था। वे गुजराती महाशय अपने छोटे माई और उसकी बहू और अपनी पत्नीके साथ रहते थे। माखनलाल श्रन्य ट्यूशनोंके साथ

अपने मकान मालिकके दो बच्चोंकी भी ट्यूशनें करता। जाने कैसे तरुगा अध्यापक महोदयको पत्नीको एक शंका खा गई। और शंका भी छोटी-मोटी नहीं, बहत ही ज़बरदस्त । और जब दिलजमई हो गई, तो उस ग्रामवधुको विश्वास हो गया कि उसके पति तो यहाँ शहरमें आकर शहरी रोगके शिकार हो रहे हैं। कहाँ तो उसकी वह उतावली थी कि उसके पति जल्दी ही नौकरी पायें ऋौर पति-पत्नी एकान्तका स्वर्ग बसायें। किन्त यहाँ तो महीनेके ३० दिनकी वैसे ही अन्य-अन्य कारणोंसे उपेका और अब यह उनके रहे-सहे ग्रानन्दका मन्थन करने ग्रीर उनके बचे-खुचे अमृतको पी जाने और दोनोंको भिलकर सिर्फ़ बचा हम्रा जहर पिलानेके लिए उनके जीवनका जो मेहमान रोग आ धमका है. उसका क्या इलाज करें ? पत्नीने शायद एक ही मकानमें रहनेकी सुविधाका लाभ उठाते हुए ताक-भाँक कर देखा कि जब उसका पति ऋपने मकान-मालिकके दोनों बच्चोंको पढाने जाता है. तो उस कमरेमें एक परदा टँगा होता है, जिसके एक ओर ट्यूशनकी पढ़ाई होती है स्त्रीर दूसरी स्त्रोर परदेके पास ही दोनों तरुगो देवरानी-जेठानी पढ़ानेवाले गौरववर्ण ऋध्या-पकको कनखियोंसे देखती रहती हैं। एक दिन इस शंकाल पत्नीसे न रहा गया श्रौर वह निकटसे सत्यकी जानकारीके लिए उस समय उन जेठानी-देवरानीके पास ही आ बैठी, जब परदेकी दूसरी ओर उसका पति बचोंको पढ़ा रहा था। उसने महसूस किया कि कनखियाँ तो व्यस्त रहना चाहती हैं, परदेकी दिशापर उसकी उपस्थितिमें उन कनखियोंकी कठिनाई बढ चली है! अब उससे न रहा गया और उसने उसी दिन फ़ुरसत पाते ही पतिसे कह ही तो दिया कि जब आप पढ़ाते हैं, तो बच्चोंकी माताएँ आपको कनिखयोंसे देखा करती हैं !! शायद पतिने सफ़ाई दी होगी कि तुम्हारा ईर्ष्यालु मन है, श्रीर कुछ नहीं। पर ईर्ष्यालु मन भी श्रगर है, तो इतने सस्ते और इतनी सरलतासे स्वस्थ कैसे हो ? घरमें एक श्रबोला क्लेश चुपके-चुपके दोनोंको उनके दाम्पत्यका जैसे सूर्यास्त ही

थमा गया हो और वे हैं कि अपने इस कृत्रिम सूर्यास्तको उठाकर सङ्कपर ऐंकनेकी व्यवस्था नहीं कर सकते...

पर शिव्र ही समाधानका च्रा्ण आया। उस दिन सुबहसे शहरमें रच्चाबन्धनका पर्व था, पर माखनलाल किसी दूसरे शहर शाम होते ही जानेकी तैयारी करनेमें व्यस्त था। कि नीचेसे मकान-मालिकका बुलावा श्राया। बुलावेका उत्तर यह गया कि वह तो किसी शहर जानेकी तैयारी कर रहे हैं। दुबारा बुलावा श्राया तो माखनलालने स्वयं जाकर मकान-मालिकसे उस दिन ठहर जानेकी एक शर्त यह ठहराई कि उनके परिवारको दोनों पित्नयाँ उसे रच्चाबन्धनका डोरा बाँध दें। मकान-मालिकने इस शर्तको बहुत ही प्रिय-दृष्टिसे देखा। जब श्रपने किरायेदार अध्यापकको मकान-मालिकन श्रोर उसकी देवरानी राखी बाँधनेके लिए तैयार हुई शामका सुट्युटा-सा छा चुका था। अच्चत-रोलीकी थाली श्राई। और जब जेठानीने राखीका डोरा बाँधा तो माखनलालने स्पष्ट देखा कि मकान-मालिकनकी श्राँखोसे एक श्राँस् गिरा श्रोर उसकी कलाईपर, जहाँ राखीका डोरा बाँध रहा है, टिककर रह गया है। उसके बाद उसकी देवरानीने राखीका डोरा बाँधा।

श्रौर, दो महीने बाद, उस देवरानीका निधन हो गया !

राखीका डोरा भी खतरेके टलनेकी घण्टी-सा बँघ चुका, पर पत्नीकी ईर्ष्यांछ दृष्टिने चौकन्ना रहना न छोड़ा । मौके-बेमौके जब अपने पतिकी गहन व्यस्तताके च्यांमें वह अपने प्रति घोर उपेच्चा देखती, तो उसे एक ही अस्त्र हाथमें रखा हुन्ना मिलता था । जेठानीका नाम लेकर वह कहती, ''वेचारी गंगा बहनसे ज़बरदस्ती राखीका डोरा बँघवानेका ढोंग कर लिया है!"

इस ईर्ष्यालु, शिकायतिष्रय पत्नीके ऐसे उपालम्भका उत्तर भला हो ही क्या सकता था ? माखनलाल कई ट्यूशनोंमेंसे एक मद्रासी बालककी ट्यूशन और करता था, या उसके घरपर उसका ऋाना-जाना था। माखनलाल ऐसा ही प्रिय सामाजिक जीव था। उसका ऋागमन सबके मनको हर्षित-उत्साहित-उत्फुल्लित कर उठता। उस बालकके परिवारमें एक छोटी बहन भी थी। उसका नाम था नर्मदी। जब उस ग्यारसी बाईको नर्मदीका पता चला, तो यह नहीं जाना कि वह किस अल्पायुकी कन्या है, बस उसका नाम लेलेकर कहना शुरू किया पत्नीने, कि तुमको फुरसत मिल ही कैसे सकती है। सारी फुरसत तो वह नर्मदी हज्म कर जाती है।

प्रामीण पत्नी शहरके व्यस्त जीवनमें जब तक पैर टिकानेका बौद्धिक धरातल नहीं पा लेती, उसका मृग-मन अपने ही तत जेटकी दुपहरिया-सी शंकालु वृत्तियोके कारण काळा स्याह पड़ता रहता है। पर एक कटोर सच्चाई यह भी होती है कि गाँवोमें भोपड़ेके भीतर श्रीर बाहर जितने भी इन्द्रधनुष अपनी रंग-बिरंगी छुटा लेकर उपस्थित होते हैं, वे सभी दाम्पत्यकी घरोहर होते हैं। किन्तु शहरमें श्राते ही दाम्पत्यकी छुटा श्राममानके इन्द्र-धनुषोंमें नहीं, पास-पड़ोसके घरेलु इन्द्रधनुषोंमें इस तरह विकीर्ण होने लगती है कि उसका इलाज सबके ब्रेका नहीं होता, श्रीर एक ग्रामवधूका प्रथम च्यांमें तो बिलकुळ ही नहीं। श्रावोधा ग्रामीण पत्नीका भोलापन इसीळिए शहरके पतिको दूभर महसूस होने लगता है।

गंगा बहनका इलाज तो माखनलालने यह किया कि जल्दीसे-जल्दी गुजराती मकान मालिकके लाख मना करनेपर भी उसमें अपना निवास छोड़ दिया श्रौर वहाँसे दूर जाकर रहने लगा। श्रौर दूसरे क्लेश नर्मदीका, यह इलाज किया कि पत्नीको नर्मदीके घर ले गया। वहाँ जाकर उसकी पत्नीने जब नर्मदीको एक छोटी बालिकाके रूपमें देखा, तो वह श्रपनी शंकाश्रोंसे आश्वस्त हो गई और नर्मदीकी माताजीसे मिलकर बहुत ही सन्तुष्ट हुई। बात खत्म-सी हो गई। लेकिन खत्म कहाँ हो गई।

अब तो पितको चिढ़ानेका जैसे एक सबल अस्त्र मिल गया। जिस दिन माखनलाल पिरिश्रम-जन्य उदासीनतासे ग्रस्त होता, पत्नीने बस एक ही चिढ़ानेकी बात पल्ले बाँध रखी थी—''क्या करें, गंगा-नर्मदी इन्हें चैन लेने दें, जब तो!''

ऐसी थीं माखनलालकी पत्नी, जिनका दिमाग्न पारिवारिक सन्तुलनका एक न्यारा ही काँटा था, जिसपर वे जब तक श्रपने पतिकी करत्तोंको नहीं तोल लेतीं, उन्हें पत्नीजन्य सन्तोष न मिलता। पर वे ऐसी ही तो नहीं थीं। यह तो उनका सौंवा हिस्सा था। शेष निम्नानवेवाँ हिस्सा तो यह था कि वे सदा घरपर आनेवाले विद्यार्थियोंको लाड़-प्यारमें कहा करतीं, "देखो, तुम लोग श्रपने मास्टरजीकी ही तरह जीवनमें पवित्र रहना।"

## दाम्पत्यके चुभते चोपदे

एक बार स्कूळमें युप फोटो खिंचा । माखनलाळ भी उसमें शरीक़ हुए । शरीक़ हुए तो एक सुन्दर मनःहारी तरुणका फोटो भी सुन्दर ख्राना ही था । घर जब उस चित्रकी एक प्रति पहुँची तो पत्नीने बहुत सम्हाळकर उस फोटोको सन्दूकमें रख दिया । जिसने भी उस चित्रमें माखनलालको देखा, उसने उसके चित्रकी भूरि भूरि दाद दी । यद्यपि वह चित्र पहला था, पर उतरा ख़ूब था । एक दिन आपको ज़रा बात करनेको फ़ुरसत मिली । पत्नीसे पूछा कि वह चित्र कहाँ है, और हाँ, यह तो बताओ, कि कैसा उतरा है ? माखनलाळ अपने विद्यार्थियों से यह तो सुन चुके थे कि उनकी पत्नी भी उस फोटोकी ख़ूब प्रशंसा कई बार कर चुकी हैं । पर जब आमने-सामने यह प्रश्न हुआ, तो न जाने कबकी खीज भरी थी ख्रीर कबका बदला लिया जाना था, कि विना मिभक्तके उत्तर दिया गया कि फोटो हमें तो पसन्द नहीं आया । भला क्यों नहीं पसन्द आया ? तो अकल्पनीय मधुरतासे ख्रोत-प्रोत उत्तर मिला, "फोटो सुन्दर आता ही कैसे ?

हम तो इस फोटोमें हैं नहीं। सुन्दर तो हम हैं। हम ऋाप के साथ होतीं, तो यह फोटो भी सुन्दर आता !!!''

लेकिन माखनलाल तो माखनलाल । इस संकेतको न पकड़ पाया । पत्नीके साथ फोटो उतरवानेकी इस कामनाकी पूर्ति उसने न की । पत्नीके साथ बैंटकर फोटो उतरवानेकी जैसे फुरसत ही उसने कभी न पाई । उल्टे इस उद्दाम आनन्दसे लालायित उत्तरसे वह जल-भुन कर रह गया।

ट्यूशनों के बावजूद भी घरकी ग़रीबी तो पूर्ववत् थी। घरमें ग्रामवधू चक्की पीसती, तब रोटियोका आटा तैयार होता। शायद छुट्टीका दिन था। पत्नी चक्की पीस रही थी। माखनलाल पास ही ज़मीनपर लेटा हुआ था। पत्नीको प्यार उमड़ा, एक हाथसे चक्की रोकी ऋौर पतिका सिर ऋपने घुटनोंपर रख लिया, ताकि बिना तिकये वे जो लेटे हैं, सो तिकया ही लग जाय। पर तिकया क्या लगा, चक्की पीसते हुए वह घुटना छिलने लगा और सिरको दलेल दी जाने लगी। ऋब जो प्यार उमड़ा है, उसे इस तरह तो बरदाश्त नहीं किया जा सकता कि ऋपना ही सिर चक्कीकी घूमती मूठकी तरह मथ डाला जाय। परनीसे यह कहते हुए माखनलालने अपना सिर घुटनेसे उटा लिया कि मुक्ते तो बिस्शाए और ऋाप ऋपनी चक्की ही पीस लीजिए!

अब तुलकनेकी बारी पत्नीकी थी। इतना सुनते ही उसे परवांच याद आ गया और नई बहुक्रोंकी एक लोकपुरातन परम्पराको दुहराते हुए उसने चक्को तो बन्द कर दी और तानोंके तीरोंका बौछार करते हुए कहना शुरू किया कि मेरे पीहरवालोंने मेरी शादीमें जो वह मैंस दी थी तो तुम्हारे मामाने उसकी ऐसी गत बनायी और मेरे पीहरवालोंने जो वह घोड़ी दी थी, उसकी कैसी गत बनाई और मेरे पीहरवालोंने जो....

मतलब यह कि मेरे पीइरवालोंने जो मुफ्त लाडोको तुम्हें सौंपा, सो

उसकी कैसी गत बना रखी है, उसका रोना कितना रोया जाय श्रीर किस तरह रोया जाय।

किन्तु यह मान-मनुहार कभी-कभी दाम्पत्यका आदर्श सूर्योदय बनकर मुखर होती। ऐसे ही एक दूसरे छुट्टीके दिन परनी उसी प्रकार चक्की पीस रही थी। माखनलाल पास ही छेटा था कि आज उसे अपनी बारी याद आई और उसने खयं ही उसके घुटनेपर अपना सिर रख लिया। परनीको उस दिनकी बात याद थी। जब घुटनेपर सिर रख लिया गया तो उस बेचारीने रोज़-रोज़की भक्तभक्तसे बचनेके छिए चक्की पीसना बन्द कर दिया। माखनछाछने कहा कि नहीं, नहीं, चक्की पीसना ज़ारी रखो। मुभे तो इस हिलते हुए घुटनेपर ही नींद आयेगी।

ऐसे वाचाल पितका ऋष्ययन करनेके लिए जैसे पत्नीको ऋभी बहुत कुछ मनन करना बाक्षी था, पर ऋाज तो उस ऋाँगनमें मधुर ट्रम्पत्यके चितिजका स्वर्ण चमक आया था।

#### शह और मात

एक बार माखनलाल बम्बई गया श्रौर वहाँसे दो साड़ियाँ लाया। नीचे गंगा बहनने पूछा कि ये दो साड़ियाँ किस लिए। प्रश्न सरल मनसे पूछा गया था। पर उत्तर नटखट स्वभावसे और अपने मनके दबे-छिपे व्यंग्यको चुभता शर बनाकर दिया ग्यारसोबाईने और कहा, 'श्रीप नहीं जानतीं? एक तो साड़ी मेरे लिए लाये हैं। एक इनकी पत्नी और है, दूसरी उसके लिए।"

मुक्का गंगा बहनपर ही तानकर मारा गया था, पर गंगा बहन बेचारी निहायत भोली गुर्जर युवती। उसने शायद अपने पतिसे कहा, देवरसे कहा ह्यौर बात बाहर फैली ह्यौर इतनी फैली कि एक दिन सार्वजनिक सभामें भी इसका विस्फोट हो गया। एक सार्वजनिक सभा हो रही थी सामाजिक सुधारोंपर और बहुविवाहका विरोध किया जानेवाला था।पर एक

वक्ता महोदय बहु विवाहका विरोध करना तो भूल गये ऋौर बोलने लगे, "ऋौर, इन माखनलालको ही देखिए। इनकी दो पत्नियाँ हैं। ऋाराम और मज़ेसे रहते हैं। कहीं भी तो कोई तकलीफ़ नहीं है इन्हें!"

उषाकी स्मितिसे सूर्य जैसा अग्निपुञ्ज नित्य ही प्रकट होता है। पत्नी-की शिष्ट विनोदिप्रयतासे माखनलालकी दूसरी कल्पित पत्नीकी ऋनिर्वच नीयता जितने मज़ेसे जादुई पुतलीकी तरह सबकी ऋाँखोंके आगे खड़ी हो गई, उसने माखनलालकी समग्र कल्पनाप्रियताको एक ज़बरदस्त शह दी।

घरसे बाइरके जीवनमें माखनलाल अपनी विनोदप्रियतासे चाहे जितनी शह अपने परिचित मित्रोंको दे आये। घरमें तो उसे पत्नीको शह ही अधिक मिलती थी। पाणिग्रहण्के च्यांमें, दाम्पत्यके प्रथम परिचय स्वरूप जो शुम जुआ खेला गया था, उसमें १४ वर्षीय दूल्हे माखनलालने ६ वर्षीया लाजकी मारी सकुची लाडीको हरा दिया था, पर अब तो विनोदकी शतरं जमें शहकी मारका बचाव बचकर भी नहीं मिलता था। ऐसे च्यांमें माखनलालका शहरीपन गौण हो जाता, उसका ग्रामीण व्यक्तित्व ही अपना सिर उठा बैठता। उसका ग्रामीण पति अपना हाथ उठा लेता। जब यह धुन सवार हुई कि शालामें इतने विद्यार्थियोंको वह पढ़ाता है और ट्यूशनोंमें इतनी कन्याओंको वह पढ़ा रहा है तो घरमें अपनी इस पोडशी पत्नीको भी वह क्यों न शिच्चित करे। आखिर, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्तमें पढ़ाना तय हुआ। तय तो हो गया, पर पढ़ाईकां कम अस्त-व्यस्त ही रहा। जो याद करनेको दिया था, अल्हड् और ज़िद्दी पत्नीने याद नहीं किया। बस, माखनलालके जाग्रत पतिने कसकर दो तमाचे जड़ दिये।

छात्र या छात्रा, पढ़नेके समय पत्नी भी छात्रासे अधिक क्या है ? लेकिन जब पत्नीने तमाचे खाये तो वह छात्रा न रही, पत्नी ही रही और उसने ऋपने ऋाँसुऋोंको कंठमें ही पीकर यह ऋौर किया कि चार-पाँच रोज भोजन नहीं खाया। पर भारतीय गिरिस्ती तो उस गाडीकी तरह है जिसके पहिये रेलसे नीचे भले ही उतर जायँ, पर फिर अपने श्राप ही विना किसी क्रेन मशीनकी सहायताके, दुवारा रेलपर चलने लगती है। पर पत्नी अपनी शहकी ताकमें रही। हाँ, बाल-कविता श्रोमें वे रस लेने लगीं। एक दूसरे दिन जब दुबारा माखनलालने कुछ याद करनेके लिए दिया तो ऋाप उस समय किताब खोलकर बैठीं, जब माँ भी साथ ही कुछ दाल-चावलकी बिनाई कर रही थीं और उन्होंने बहुको कुछ चुगनेके लिए दिया था। आप चुगती भी जा रही थीं श्रौर विना ऋर्थ श्राँखें टिकाये हुए कितावको भी देखती जा रही थीं। माँ ने ज़रा प्यारसे कहा कि यह किताब किसी और समय देखना । बहुने बहुत ही लाडली बहु बनकर दबे स्वरमें कहा, 'नहीं करूँगी, तो वे मारेंगे।' मारनेकी बात सुनते ही माँ चौंकी। पूछा कि क्या वह मारता भी है ? बहू चुप । चुपका अर्थ है कि जो चाल चली है वह है त्रप! श्रीर फिर भोले बनकर यह भी कह दिया कि हाँ. एक दिन याद नहीं किया था तो मारा था। माँ भी अवसर दूँद रही थी कि अपने इस वयस्क कमाऊ पुत्रकी जुरा कसकर खबर लें। वह अवसर आज हाथ आ गया। जब माखनलाल घर आया तो माँ ने डाँट पिलाई श्रौर कहा, 'यह तुम्हारी कोई स्टूडेण्ट नहीं है कि जाओ, निकल जात्रो इस घरसे । यहाँ घरमें तम्हारी हेडमास्टरी नहीं चलेगी । यह बह पीटनेके लिए नहीं बनी है। न पढ़नेके लिए बनी है। अरे दे गालीपर-गाली "और उधर सासकी ढालके पीछे सुरव्वित बह हलके-हलके मुसकरा रही हैं…

एक छाँव श्राम्न-निकुं जोंकी होती है, एक ठंडी छाँव गहरे-घने बरगद-की होती है, एक सुहानी छाँव नीमकी होती है श्रीर एक छाँव त्वादुमोंसे श्रावृत एकान्त निकुं जोंकी होती है, पर एक छाँव माँकी अनुपस्थितिमें नवपत्नीकी होती है। उस छाँवमें समग्र व्योम हस्तामलक-सा निकट त्र्याकर खड़ा हो जाता है। व्योमकी गहरी नीलिमा उन्हीं च्रणोंमें श्रपना गोपन राग गा सुनाती है!

#### पतिकी नाकका अभिषेक !

प्रतिवर्ष माखनलालके संयोजकत्वमें वसन्तपञ्चमीके दिन छात्रोंके सहयोगसे एक हस्ति छिलत पत्रिका निकलती थी। यह इस अध्यापककी पत्रकारिताके वे अप्रनियन्त्रित सूत्र थे, जो यत्र-तत्र ज़मीन फोड़कर मुँह खोळने छगे थे। इस पत्रिकाका सम्पादक कोई भी एक छात्र होता और हर अङ्क पीछे सम्पादक कोई दूसरा छात्र आ जाता। इस पत्रिकामें प्राइमरी शालाके अतिरिक्त ऊँची कच्चाओंमें पढ़नेवाले दूसरे स्कूलोंके छात्र भी होते और वे छात्र भी होते जो खण्डवासे बाहर शहरोंमें ऊँची श्रेणियोंको परीचा देनेके बाद लौटते। इस पत्रिकाका नाम था 'भारतीय विद्यार्थीं'। वसन्त पञ्चमीके दिन यह पत्रिका निकलती और वे विद्यार्थीं माखनलालके घरपर एकत्र होकर किसी एक कामकी प्रतिज्ञा करते और उसे पूरा कर दिखाते।

एक वसन्तपञ्चमी आई। उससे पहले ही एक दिन ग्यारसीबाईने भाष्यनलालके शिष्योंको जरा चहका दिया ख्रौर कहा कि यदि उनके ऐसे प्रिय छात्र हो, तो नदीकी घारा बाँधकर दिखाओ, वरना तुम्हारे मास्टरजी-की नाक कटी समभी जायगी!

अव मास्टरजीकी नाक रार्पण्याको नाक तो थी नहीं कि उसे काटने-से किसीको यश मिले । वह नाक तो तीव्र बुद्धि विद्यार्थियोको अपनी ही नाक थी । वसन्तपञ्चमी त्राई और ग्यारसीबाईने एकत्र छात्रोंसे स्वयं ही कहा कि चलो, त्राज नदीकी घारा बाँघ दी जाय, वरना तो इनकी नाक "और बात पूरी करनेसे पहले स्वयं चलनेकी भी तैयारी कर ली। माताजी गाँव गई हुई थीं। एकान्तप्रियताका पूरा उत्साह था। विद्यार्थियों-की पूरी छुड़ी थी। खरडवासे यही डेढ़ मील दूर स्रोना नदी है। यों वह ग्रीष्ममें सूख जाती है, लेकिन उसकी पतली घारा तो बहती ही रहती है। एक स्थलपर जाकर वह छोटा प्रपात बनाती है। ठीक उससे कुछ इधर ही उस घाराका संद्धिप्त पाट ऐसा था, जहाँ वह बाँघी जा सकती थी। खाना बनाकर सुबह ही तैयार कर लिया गया था। कन्घोपर लटकाकर उसे, सब नदी किनारे पहुँच रहे थे। सबके पांछे माखनलाल था। उसे अपने विद्यार्थियोंपर विश्वास था और था अभिमुख अपनी पत्नीकी श्रोर, जो स्वयं ही अपने हाथों उसकी नाकका अभिषेक करनेके लिए आनन्दिवहल बढ़ी चली जा रही है।

नदीपर पहुँचकर खाना एक स्रोर रख दिया गया और पत्थर व गारेसे सब मिल-जुट गये धारको रोकनेके लिए । दुपहर आ गई और दुपहर
ढल गई, पर धारा पूरी बँध नहीं रही थी । उस धाराको जैसे इस तरुणीसे ही ठिठोली करनेकी सूफी थी । बार-बार उसके बनाये बाँधको लाँध
जाती थी । इधर जिह यह थी कि जब तक धारा न बँधे, कोई भोजन न
खाये । मालनलाल तो अलग एक पेड़के नीचे अपनी एक पुस्तक पढ़ता
रहा । यों, दुहरी मार व्यंग्यों स्त्रौर शिकायतोंकी बादमें शामको जाकर न
पड़े कि इन्होंने एक भी पत्थर नहीं उठाया था, दो-चार पत्थर उठाकर
रखे भी, पर सारे समय अपने अध्ययनमें ही लेटे रहा । उधर तीसरा
पहर दला, जब जाकर वह धारा बँधी । पत्नीने स्वयं ही नाक काटनेका
स्त्रायोजन रचा था स्त्रौर स्वयं ही उस नाककी प्रतिष्ठाके लिए कमर कसी
थी ! जब धारा बँध गई तो बड़ी हिर्षित, बड़ी मुदित हुई । विद्यार्थी भी
ताली पीट रहे हैं । तब नदी किनारे मिला-जुला भोजन हुआ । स्वयं ही
ग्यारसीबाईने सबको परोसा । बड़े चावसे, बड़े उत्साहसे । सबसे स्रिधक
.खुश उस दिन ग्यारसीबाई ही रहीं ।

पर माखनलालने नदी किनारे इस आयोजनमें जो निठल्लोंका-सा पार्ट किया था, और नाम भरको एक पत्थर उठाकर रखा था, उसका सबक़ सिखानेका च्रण तब आया, जब माँ गाँवसे लौटीं। आपने ही सबसे पहले माँको सूचना दी कि वसन्तर्पचमीके दिन ये ऐसे-ऐसे सबको नदी किनारे ले गये ये और वहाँ इम सबको गारा-मिट्टी-पत्थर उठ-वाते रहे।

माँ पूरी तरह भड़कीं। पहले तो उन्होंने मकान-मालिकन गंगा बहनकी खबर की कि तुमको शर्म नहीं आई कि भले घरकी बहू-बेटीको यह यूँ नदी किनारे ले गया और तुमने जाने दिया। श्रीर वहाँ इस जवान-बहूसे इसने यो गारा-मिट्टी उठवाया। मालनलालको भी क्या डाटें नहीं पिलाई। और कहा, 'म्हारी सरवन-सी बहूसे त् गारा-कीचड़ और पत्थर उठवायेगा?' और बड़ी देर तक माँकी भर्त्सना, तिरस्कार और छांछनाका रिकार्ड बजता रहा। और उघर बहूरानी परेंके पीछे खड़ी हँस रही हैं। माँका विवाहित पुत्रपर बहूके पत्त्में न्याय देकर इस तरह दिखत किया जाना, उन्हें सदा ही श्रानन्दित करता था।

खैर, गालियाँ खाई, सो खाई। भोजनका समय आया। अध्यापक महाशय रसोईमें जाकर बैठे। आपने सुस्त, उदासीन देखा कि बहूरानी तो निहायत भोली बनी बैठी रसोई परस रही हैं। कहीं भी तो चेहरेपर विजयके चिह्न नहीं हैं कि कहीं प्रश्न कर रही हों कि किहए, वसन्तपंचमी- के दिन पेड़के नीचे आरामसे पैर फैलाकर लेटनेका मज़ा आया? पर भोली वे कब तक रह सकती थीं। जो हँसी छूटी, तो भागी बाहर रसोईसे। अब अकेले ही रसोई खायी जा रही है और जो एकान्त मिला था कि सासकी लाडोरानीकी तिबयत ज़रा दुस्त कर दें सो वह अवसर भी हाथसे गया। आखिर वयस्क पुत्रने माँसे चीखकर पूछा कि यहाँ रसोई कौन परोसेगा? क्या खाली थाली लिये रसोईमें बैठा रहूँ १ माँने फिर न्याय बहूरानीके पद्धमें दिया। बोलों, 'अरे, ज़रा थावस ले। रसोईसे बाहर काम हो गया होगा। अभी आती है।' पर द्वारेसे साफ दीख रहा है कि बहूरानी तो आँगनमें एक आड़में खड़ी होकर पेटमें बल डाल-डालकर हँस रही हैं।

# न्याय-वसूलीके अकल्पनीय पैतरे

एक रातके तीसरे पहर विद्यार्थियोंके घर आनेका समय निर्धारित । वरका मुख्य द्वार बाहर एक लम्बी गलीके मुँहपर । आप चुपकेसे उस समय गलोके द्वारपर ही पहँच गईं, जब आहट लगी कि लड़के आ रहे है। स्रापने द्वारेसे ही सब विद्यार्थियोंको वापस कर दिया यह कह कर कि आज मास्टरजी नहीं पढायेंगे। विद्यार्थी लौट गये। मास्टरजी ऋन्दर कमरेमें कुछ देर प्रतीद्धा करनेके बाद वापस सो गये। दूसरे दिन एक ऐसे वैश्य सज्जनने मास्टरजीकी हलको-सो खबर ली कि ऋाखिर ऋाप रातको जब पढानेके लिए समय नहीं दे सकते, तो बच्चोंको उतनी रात त्रपने घरपर बुलानेका कष्ट ही क्यो देते हैं। मास्टरजी सुनकर परेशान। वे तो यह शिकायत करनेपर तुले थे कि मैं कमरेमें राह देखता रहा श्रौर बच्चे ही पढ़ने नहीं आये । शिकायत सुनी तो बहुत अखरा । घर आये । क्रोद-क्रोदकर पूछा तो पता लगा कि हाँ, घरकी मालकिन साहिजाने बच्चोंको गलीसे ही बाहर अपने ऋघिकारसे भेज दिया था। अध्यापक महाशयने घरको मालकिनको इटकर खबर ली। घरको मालकिनने इस समय डाट-फटकार इसलिए सन ली. क्योंकि ऋकेली थीं और सासजी गाँव गई हुई थीं। जब साम ब्राई तो उनके घरमें पैर रखते ही सारी शिकायत की और ऋपने मनका फैसला हो, इसलिए ऐसे-ऐसे तर्क दिये कि सासजीने श्रपने संगे बेटेकी दल्लील विना सने ही उसे दिएडत किया जाना स्वीकार किया और जैसे ही वह घर आया कि उसकी खबर लेते हुए कहा, "खबरदार, विद्यार्थियोंको पढ़ानेका काम श्राजसे इस घरसे बाहर होगा । अभी बाहर निकल जास्रो इस घरसे । यह घर बहुका है । उसके मामलेमें कहीं दखल न दो !"

श्रीनारायण्जी चतुर्वेदीके पिता श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदीकी कोई पुस्तक महाभारतकी कहानियोके आघारपर प्रकाशित हुई थी। माखनलाल

वह पुस्तक लाया और पत्नीके हाथमें थमाते हुए कहा कि इसे आजकलमें ही पढ़ लेना, वापस करनी है। लेकिन बहूरानी उसे पढ़ने बैठीं उस समय, जब घरका काम होना था। सासजीने कहा कि यह पढ़ाईका काम पीछे करना, पहले घरका काम करले। चुपकेसे जवाब दिया कि कह गये हैं, जल्दी पढ़ लेना, वापस करनी है। इस चुपकेसे स्वरका अर्थ सासजीके लिए यह होता कि बहू अत्याचारोंकी मारसे दुःखी है। और उनका हृदय पसीज जाता कि इस बहूको पतिके अत्याचारोंसे तुरन्त मुक्त किया जाय। माँने वह किताब बहूके हाथसे लेकर सड़कपर फेंक दी और जब अध्यापक महाशय घरमें घुसे तो उसे डाँट पिलाई कि बहूको पढ़कर नौकरी नहीं करनी है। यह पढ़ना-पढ़ाना तू अपने ही पास रख।

माताजी गाँवसे जब वापस छौटतीं, तो आते ही उनका सबसे पहला काम दह कि अपनी बहूरानीके सारे शरीरको ध्यानसे देखा करती थीं कि कहीं उसपर मार-पीटके निशान तो नहीं हैं या किसी और प्रकारके चिह्न तो नहीं उमड़े हैं। एक बार यह हुआ कि उनकी तीव्र दृष्टिने आखिर खोज लिया बहू की उँगलीपर खरोंचका एक निशान। पूछा कि यह कहाँ लगी १ पूछना इतने प्यारसे हुआ था कि बहूरानीका स्वर काँपते हुए भी थोड़ा दर्द भरा-सा हो गया ! बोछीं, "एक दिन घूमने छे गये थे। वहाँ पुछ पार करवाया। पार करते समय एक काँटा लग गया।" बस माँने सबसे पहला काम यह किया कि श्रीमान कमाऊ पूतके घरमें पैर रखते ही उसकी खबर ली और कहा, "म्हारा शरवण (शालीन) जिशा टाबरांने मत ले जाबो कर। तू अकेला घूम आवोकर।" और न जाने कितने समय तक अपना डाँटना ज़ारी रखा।

माखनलाखपर माँसे फटकार पड़वानेका एक ही उद्देश्य बहूरानीका रहा करता। वह यह ज़िंद्द थामे रहता रात होते ही, कि घूमने चलना है। श्रौर घूमना भी ज़रा-सी दूरका हो, एक मीलका हो वो रानीमत समको। घुमक्कड़ पित जब तक पाँच-छः मील न घूम ले, उसके पैरोक्ती खुजली न मिटे। बेचारी दिन-भरके घरेलू कामसे थिकत पत्नी अब देर रातमें पितकी इस इच्छाकी पूर्ति कैसे करे कि वह उसके साथ पाँच-छः मील ऋँघेरेमें घूमने निकले। तो, इस घूमनेकी साँसतसे पल्ला छूटे और घुमक्कड़ पित अपने साथ अपनी पत्नीको भी घुमानेकी ज़िहसे बाज आये, इसलिए अनाथा पत्नी ऋपनी सासका संरच्चण चाहती और किसी-न-किसी बहाने पितकी इस ज़िह्की दुरुस्ती करवाती।

पर माखनलालका पति ऋपने ऋवसरकी भी ताकमें रहता और खूब डाँट-फटकार पड़नेपर पत्नीसे कहा करता, "अच्छा अवकी बार ऋाने दीजिए मुफ्ते बुखार, तब देखा जायगा।"

बुखार आते ही माँका सारा पच्च बहूसे हटाकर बेटेके सिरहाने रख दिया जाता। श्रम बीमार बेटेके लिए गरम पानी जल्दी नहीं हुश्रा है, या कोई पीनेका गिलास ठीकसे साफ़ नहीं हुआ है या कोई श्रीर मामूली गलती हो गई है तो बेटा बहूकी शिकायत माँसे करता और उन च्यों में माँने जो ५० प्रतिशत न्याय बेटेके लिए सुरिच्चत कर रखा था, उसकी बँघी हुई गाँठ खोल देतीं और बहूको वह-वह फटकार श्रीर डाँट पिलातीं कि उसे रोना-सा आ जाता और बेटेके आनन्दकी सीमा न रहती।

### सुरुचि और चरम आनन्दके कठिन चण

किन्तु माँकी झोटमें पति-पत्नीका यह सदाबहारी पुष्पित जीवन जब दूसरे परिच्छेदमें प्रविष्ट हुआ तो सम्पूर्ण दृश्य बदला, यद्यपि पात्र-पात्री वे ही रहे।

"एक बार बह्मनपुरीवाले शामराव कालेके मकानमें, जहाँ मैं किरायेसे रहता था, मेरे कुछ क्रान्तिवादी मित्र आये। रात-मर हम लोग चर्चा करते रहे, क्योंकि रात ही उन्हें चले जाना था। ब्राज सोचता हूँ कि उन मित्रोंके द्वारा जंगलसे बहुत बड़ा लम्बा भूमिभाग लाँघकर जो ज्ञान, जो संस्कृति, जो दृढ़ता और बात करनेका जो सलीका उन मित्रोके द्वारा मेरे खंडवाके मकानमें मेरे पास आया करता था, वह यदि न आता तो कदाचित् ऐसी बुद्धि न पाता कि अपनी असफलताओं में किसी प्रकार टिक ले जाऊँ श्रीर अपनी कठिनाइयों और बदनामियों में धीरज रख ले जाऊँ।

"सुबह जब वे चले गये, तो मैंने अपनी छोटी-सी पेटीमें जब पिस्तौल छुपा कर रखे, तो पत्नीने कहा कि लास्रो, मैं रख दूँगी। ताला लगा दुँगी।

"जब मैने ज़रा बनकर कहा कि बड़ी कामकी चीज़ है। ज़रा सम्हाल कर रखना। तो वह बोली कि मैंने रातको तुम्हारी सब बातें सुन छी हैं। यह चीज़ क्या है, यह भी मैं जानती हूँ श्रौर यह भी जान गई हूँ कि तुम इसका चलाना सीख गये हो। श्रवकी बार आने दो माँको, सब कहे देती हूँ।

"किन्तु यह महज धमकी थी। पत्नीने सब सामान सम्हालकर रख दिया। उस रात जब आगन्तुक चले गये, तो शेष रात हम दोनों पति-पत्नीकी बातचीतमें ही गुज़री। उस दिन मानो मैंने अपनी पत्नीको पाया। उस दिन मेरे परिवारके प्रति मेरे मनमें प्रथम बार स्नेह जाप्रत हुआ। उसी दिन मेरे कटु स्वभावमें पहले-पहल मधुरताने प्रवेश किया। उस दिन हम लोग कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते रहे, जिसका शायद ही कोई सिर-पैर हो। हाँ, जब ठेठ भोरमें मेरा पढ़ानेका समय हो गया और लड़के उस साढ़े तीन कमरेवाले हमारे टपरेके एक कमरेमें आकर बैठ गये, तब जीवनमें पहली बार पत्नीने मुक्ते पाँवमें गुदगुदी चलाकर जगाया। और, मैंने कदाचित् पहली बार जाना कि पति-पत्नीका सम्बन्ध ऐसा हुआ करता है!

"उस दिनके बाद, वेतनका रुपया पत्नीके हाथोमें देते समय मुक्ते बहुत भला मालूम देता या श्रौर अधिक खर्च कर देनेपर उसकी फिड़की- से मुफ्ते रंज नहीं होता था। मेरे दो छुंटे भाई, जो मेरे पांस रहते थे, पत्नी उनको खूब साज-सिंगार कर स्कूलमें पढ़ने भेजतीं। छोटे भाई हरप्रसाद जो चीज पहनते थे, उसे जल्दी फाड़ डालते थे। जब उनकी धोतियाँ फट जातीं और फाड़नेके बाद फटना दबानेके लिए जब वे धोतीमें गाँठें बाँघ लेते, तो मेरी पत्नी पहननेके लिए मेरे धुले हुए उप-रने (लम्बे अंगीछे) उसे पहननेके लिए दे देतीं। और फिर जब वे भी फट जाते, तब उन्हें सीकर स्कूल जाते समय मेरे गलेपर डालने योग्य अंगीछे बनाकर मुक्ते दे देतीं। जब मैं अपनी नाराजवृत्तिसे उपरनींके फटने और सिये जानेका कारण पूळता, तब वह ताना-सा करके कहतीं, 'चौबे-वंशको तो ज़रा-सी भी बात बरदाशत नहीं होती! तुम्हारे पास इतने बच्चे पढ़ने आते हैं कि तुमको इतनी छोटी बातपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए।''

"मैं गुस्सेसे कहता कि बुढ़िया बननेकी ज़रूरत नहीं है। मेरे उपरने मत फाड़ा करो। किन्तु उन उपरनोका फटना, उनका घोया जाना और उनकी सिलाई बाक़ायदा ज़ारी रहती। तनखाह छोटी होनेसे मैं परिवारमें किसीको सुखी नहीं रख सकता था। किन्तु इसके पश्चात् भी जब मैं बातों-को मान जाता तो मन-ही-मन कहने लगता कि यह ऐसी कौन-सो बात है जो मुक्ते इतना ठएडा कर देती है!

"घरमें जब यह परिवर्तन आया तो मेरी पत्नीपर मेरा यह इलज़ाम था कि उसने मुफ्ते कुळु अद्रव्य खिला दिया है और अपने वशमें कर लिया है। यह इलज़ाम अकेले मेरे परिवारके बड़े-बूढ़ोंका ही नहीं था, खरडवाके सारे मुहल्लेकी बड़ी-बूढ़ियाँ इस विषयमें मानो एक मत थीं।

''तब, मेरी पत्नीने एक दिन इस आपदाका यह उपाय सुफाया कि यदि मैं उसे रोज़ मारता-पीटता रहूँ और घरमें रोना-चिल्लाना होता रहे तो इस बातसे उसकी बदनामियाँ भी कम होंगी श्रौर सुफरपर भी इलज़ाम नहीं लगेंगे। एक-दो दिन विना मारे-पीटे ही यह स्वांग भरके देखा, किन्तु इससे मुक्ते घृणा हो गई श्रीर मैंने भविष्यमें व्यर्थ मारने-पीटनेकी बातको स्वीकार नहीं किया।

"हाँ, जब कभी मेरी पत्नीकी माँ अपनी बेटीको देखने आतीं, तो विना कारण ही मैं सोच लेता था कि वे अपनी बेटीको मेरे परिवारके खिलाफ़ भड़काती हैं और मैं उनका अपने घरमें अधिक दिन रहना बरदाश्त नहीं करता था। मुक्ते यह ख्याल कभी आता ही नहीं था कि यदि मुक्ते अपने माता-पिता प्रिय हैं, तो मेरी पत्नीको भी उसके माता-पिता प्रिय हो सकते हैं। जब मैं अपनी पत्नीको लेनेके लिए समुराल जाता, तो मुद्दई-मुद्दा-लेहकी भावनासे फगड़ता और उनके बहुत प्यार करनेपर भी मेरे परिवारकी ज्ञरा-सी आलोचना कर देनेपर में भड़ककर समुरालसे चल देता और अपनी छोटी भूआके यहाँ भोजन करता। मेरी पत्नी यदि इस विषयमें कुछ समभाती तो मै उसकी कोई बात मुननेके लिए तैयार नहीं था। मुक्ते रह-रहकर एक ही बातका आश्चर्य होता कि मेरी पत्नी पिस्तील और खतरोंकी बात न मेरे माता-पिताको मालूम होने देती है और न किसी औरको। यहाँ तक कि अब किताबें और अखबार भी मेरी पत्नीकी पेटीमें मुरित्त रहने लगे थे। वह हँसकर कहती, 'इन सौतोंको भी मुक्ते ही सम्हालकर रखना पड़ता है।'

"मेरी किताबों और श्रखबारों और वस्तुओंका सुरिच्चित रह जानेका प्रबन्ध हो जानेसे मेरे मनको सन्तोष हुआ। मेरी पत्नीकी नाराज्ञगीका श्रब एक ही कारण रह गया था, वह था मेरे घरमें लोगोंका अत्यधिक श्राना-जाना। परन्तु वह अपने मनमें समक्त गई थी कि मैं भी चाहूँ तो लोगोंक आने-जानेको नहीं रोक सकता।

''इन दिनों मेरे परिवारको बड़ी-बूढ़ियाँ मेरे स्वभावके खराब होनेका कारण मेरी पत्नीको ही समभती थीं और पत्नीको भी अपनी बदनामी सुननेका अभ्यास पड़ गया था। इसिलए अब मेरी माँ मेरे अपराघोंकी फ़ोहरिस्त बनाकर मेरी पत्नीसे एक-एक बातकी कैफ़ियत तलव करती, तब मेरी पत्नी मौन धारण कर छेती। हाँ, जब पिताबी खण्डवा आते, तब वे अपनी बहूका अत्यधिक पत्न लेते और मॉको समभाते कि तुम्हारे दिनोमें तुमने जो दुःल भोगे हैं, वे ही दुःख बहू क्यों भोगे १ किन्तु इस तरहकी दछीछोंसे शान्ति मिलनेके बजाय माँ भड़कती ही अधिक थीं। और मेरी पत्नी उनके समज्ञ अधिक अपिय हो जाती थीं। पर पिताबीकी नज़रमें यद्यपि मैंने स्कूछमें अध्यापकी करनेके बादसे शैंतानी करना बन्द कर दिया था, पर बहूके मामछेमें मैंने शैंतानी बन्द कर दी है, इसका विश्वास उन्हें हो ही नहीं सकता था। यही एक कारण था कि उनका न्याय सदा बहूके पज्ञमें होता था।

"जब रातके दस-ग्यारह बज जाते और माँके सोनेकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती, तब हम पति-पत्नी घूमने निकलते । मेरा थोड़ा उद्दर्श्ड स्वभाव था ही । ज़िंदी भी था । अतः पत्नीके अनुनय-विनय करनेपर भी में उसे घसीटकर बाहर ले जाता । वह मुफ्ते समक्षाती कि बाबई और मसनगाँवमें तो कोई नहीं घूमने जाता । क्या वहाँ आदमी नहीं रहते ? तब में कहता कि दलील मत करो और चुपचाप चलो । हम लोग सुदूर पद्म-कुण्डपर जाकर बैठते । उन दिनों वह घने जंगलों में था। बहे-बहे विशालकाय वृद्ध औरउसके बीचमें से एक पगडएडी । मेरी पत्नी बहुत डरती थी । किन्तु में सिरसे छोटी-सी साफी बाँधे, हाथमें लड़ लिंये, जब जंगलमें घुसता, तब पत्नी बहुत घबड़ाती । उस अँधेरे वियाबानमें मुक्ते तो आनन्द आता, किन्तु उसे पैरमें काँटा लग जानेकी, या रास्तेकी किसी खराबीकी, रास्तेमें गड्डो मिल जानेकी शिकायत प्रायः रहती । कभी-कभी में अपने साथ बहुत आग्रह करनेपर एक-दो विद्यार्थियोंको, जो मेरे घर रहकर ही पढ़ते थे, ले लेता । पद्मकुण्डके सुनसानपर मेरी विचित्र आसक्ति थी ।

"जिस समय माँ घर चली जातीं, मेरे सम्बन्धमें पत्नीसे श्रागाह करंती हुई कह जातीं, 'देख, इसे समा वगैरहमें जाने, देरसे घर आने, बाज़ारकी चीज़ें खाने, अपनी हैसियतसे ज्यादा क्रीमतका कपड़ा खरीदने, लोगोंसे विना सबब लड़ाई लेने श्रीर राष्ट्रल्या (श्रीण, स्त्री-आधीन) जैसे सदा ही घर रहनेकी इसकी आदत न पड़ जाय। मैं तेरे भरोसे छोड़कर जाती हूँ।' उस समय मानो भरोसेके योग्य बस दो प्राणी थे—मेरी माँ और मेरी पत्नी और श्रविश्वास करने योग्य केवल मैं था।

"श्रीर, जब सोचता हूँ, मेरा परिवार मुक्तपर विश्वास नहीं करता था, लोग मुक्तपर विश्वास नहीं करते थे और अंग्रेज़ी शासनसे भय खाते थे, राज्य भी मुक्तपर विश्वास नहीं करता था। सचमुच, मैं विश्वासका पात्र तो था। किन्तु, आजकी दृष्टि तो उस समय थी नहीं। मैं तो अपने कामों में क्कावट करनेवाले लोगों श्रीर परिवार-जनोंको भी शत्रु समक्तने लगता था।"

मनमें शत्रुमाव बहाँ हावी हो गया हो, वहाँ पारिवारिकताका रस वस उतना ही रहता है कि वह निराश्रित और खुळे आसमानका वृद्ध नहीं है; परिवारका एक सदस्य है श्रीर उस बन्धनमें उसे बँधे ही रहना है। इस रसमें ग्लानि श्रिधिक फफ़्र्ंदती है। माखनलाल घरमें कमाऊ श्रीर परिवार-परायण रह कर भी, प्रतिच्चण अनिश्चय-सन्देह-श्रमहोनी इन तीन विपर्ययोंके दमघोटू वातावरणमें साँस लेते हुए तक्णाईके दिन व्यतीत कर रहा था। बेचारी पत्नी—नववयस्का पत्नी, अपने दाम्पत्यके श्रकल्पनीय श्रमंन्तुळन और वैषम्यसे हाय खाते हुए भी मौन थी और दैनन्दिन कार्योंमें जूटी रह कर कुछ सोच न पा रही थी कि घरका श्रानन्द किस कोनेमें ग्रुम हो गया है और वह किस श्रुम घड़ीमें मिलेगा। श्रुम घड़ीकी प्रतीच्यामें बैठे हुए, उसकी टोह लेते हुए एक-न-एक अश्रुम जब दर्शन दे जाते थे, तो श्रवोधा पत्नी सिहर जाती। माँ सिहर जाती। घरमें जो

माखनलालके छोटे भाई साथ रहते, वे भी होशकी साँसोंमें घटित होने वाले श्रशुभोको निकटसे देखते और जैसे उनसे अधिकाधिक परिचित होते जाते । इस सिहरनमें हो २० वर्षीय माखनलाल, भविष्यकी ओर दृष्टि उठाये, श्राखिर साहस कर जीवनके एक नये मोड्पर आ खड़ा हुआ…

# सकादश परिच्छेद

## हिन्दी-पत्रकारिताका योजना-बद्ध अभियान

माखनलालने बम्बई बाजारकी पाठशालामें पहली कजाके पाठक (इन दिनों ऋध्यापक 'पाठक' ही कहलाता था ) के रूपमें १६०७ की १६ जुलाईसे काम ग्रारू किया था। दो वर्ष बीतते-न-बीतते नाम भरके लिए वह इस पाठशालाका ऋध्यापक रहा, यो उसका अधिकांश समय पाठशालासे बाहर अन्य गतिविधियोंमें बीतने लगा। पाठशालाके रिजस्टरमें माखनलातको उपस्थिति प्रतिदिन है। पर यह उपस्थिति उसके जीवनके अन्य रहस्योंको भाँ ति केवल भुलावा पैदा करनेवाली है। उसके पर उग चुके थे श्रौर वह श्रव उड़ान भरनेवाछी साहसिकता पूरी तरहसे श्रपने छुरहरे शरीरपर स्रोढ़ चुका था। जो शुरूमें नौकरी करते हुए होना था, वह सिर्फ़ यह होकर रहा कि हेडमास्टर श्री मोहनलाल वर्मींसे स्वाभाविक अवस्थाकी ज़रा चलचल हो गई, किन्तु सैयद अमीर अली 'मीर'की सदाशयताने इन विरोधी आत्माओंमें गहरी निष्ठा और आत्मीयता इस तरह रोप दी कि देखनेमें यह पाठक हेडमास्टरका अघीन व आज्ञाकारी कर्मचारी भर रह गया, पर व्यावहारिक जगत्में हेडमास्टर इस तरुण पाठककी अनिधकत कार्यवाहियोंका आधारस्तम्भ बन गया। अब यह गोपनीय रूपसे समसौता हो गया कि किसी भी कामसे माखनलाल खंडवा-

से या पाठशालांसे अनुपस्थित रहे, लेकिन रिजस्टरमें उसकी अनुपस्थित पूर्ववत् लगायी जायगी। अनुपस्थित होनेका एक अर्थ यही होता कि पुलिस तत् ज्या इस तक्या पाठकको गिरफ्तार कर लेती। दूसरे यह तय रहा कि आचार-विचारमें हेडमास्टर इस तीन मेघावी पाठकका सटा ही कड़र आलोचक रहेगा। हर्य आलोचनामें माखनलालके विरोधी वह नहीं देख पाते थे, जिसे देखनेसे उन्हें उसके खिलाफ नया खड्यंत्र रचनेमें आनन्दसे अधिक जीवनका सबसे बड़ा हर्प मिल पाता। पाठशालामें हेडमास्टरके अलावा एक पाठक और था, वह सभी प्रकारसे हेडमास्टरके आश्रित था, इसलिए माखनलालकी गुप्त कार्यवाहियोंके प्रति अनिच्छापूर्वक उदासीन रहनेमें ही वह अपनी हित-सिद्धि देखा करता।

पाठशालामें छुठे-चौमासे इन्स्पेक्टर श्रॉफ स्कूल्स, असिस्टेयट इन्स-पेक्टर श्रॉफ स्कूल्स तथा म्युनिसिपल बोर्डके निरीक्षक श्राते। वे और उनका निरीक्षण अपने सुभाव और अपनी मौज़के अनुरूप कुछ घोषित कर जाते। पाठशालाकी जो 'विजिटर्स बुक' है, उसमें अधिकांश श्रागत जनों द्वारा पाठक माखनलालकी शिक्षण-पद्धतिपर श्रसन्तोष ही प्रकट किया गया है। २० जुलाई १६१० की निरीक्षण-रिपोर्टमें लिखा गया है कि "प्रथम कक्षाके पाठककी पढ़ाई ठीक रीतिसे नहीं होती। उसने रीति भी नहीं समकायी है। किवताके श्रर्थ समकाना चाहिए। पढ़ायी इस कब्षाकी बहुत कम है, ज्यादः ध्यान देना चाहिए।"

#### पश्चिमी आगकी तपिश

ऋपने जिस पुत्रको अपने जीवनकी श्रेयास्पद चिन्ता मानकर जिस पिताने एक-एक दिन गिननेके बाद ऋपनी ही दिली इच्छाके ऋनुरूप एक पाठशालाका पाठक बनवाया था, उस पुत्रको गति यह थी! यों श्री नन्द-लालजी चतुर्वेदी स्वयं इन निरीक्षक साहबोंको रिपोटोंको बहुत स्थादा तुल न देते, हो सकता है उसी हिसाबसे माखनलालने भी इन रिमाकोंको अपने दिमाग़का बोभा न बनाया हो। पर पिता जहाँ पाठशालाके जीवनमें दत्त-चित्त थे, वहाँ उनका पुत्र पाठशालामें कमसे कम जहें रोप पाया था। वह तो आकाशबेल-सा उड़ा-उड़ा एक ऐसा आसरा खोज पानेके लिए जी-जान एक लगा रहा था, जहाँ वह ऋपने स्वतन्त्र विधानमें अपने सूत्र फैला सके, स्वयं विकसित हो सके। प्राइमरी पाठशाला ऋंग्रेज़ी सल्तनतका ऐसा ऋस्तबल था, जहाँ थोड़ेसे शिच्चित घोड़ोंको सल्तनतकी सवारी करने-करानेकी प्राथमिक सुविधाऋोंके साथ ऐसे शिकंजेसे बाँध रक्खा गया था कि वे मजबूरीकी हिनहिनाहट तक न कर सकते थे।

ऐसे सिहरन-भरे जणोमें माखनलालको एक ऐसे व्यक्तिका परिचय मिला, जो अंग्रेज़-परस्त शायनका एक पुरजा तो था, लेकिन पुरजेसे अधिक अपनी स्वतन्त्र हस्ती भी रखता था। यह व्यक्ति इसी पाठशालाकी कमिटी-का ऐसा सदस्य था, जो सबसे ऋधिक कार्यकाल तक रहा। अन्य सदस्य इस कमिटीमें आते रहे, लेकिन कमसे कम समय रहे । इस व्यक्तिका नाम था श्री कालरामजी गगराड़े। ये खंडवाके वकील थे, लेकिन समाज-सुधारकोमें इनका नाम सबसे ऋधिक ऊपर था। गगराङ्जी भी ऋपने समाजमें कम आलोचनाके पात्र नहीं थे और उन्हें भी कम जली-कटी सननेको नहीं मिली थी। फिर भी वे अपने निश्चयोंमें हद थे। स्वयं एक जाति-सुधार विषयक पत्र प्रकाशित करते थे। उनका त्र्यागमन प्राय: पाठ-शालामें होता । वे पाठशालाके हेडमास्टरके साथ पाठक माखनलालके भी सम्पर्कमें आये । उन्हें माखनलालमें एक योग्य सहायक और सुधारप्रियसे अधिक सूभा-बूभाके नौजवान होनेकी गन्ध मिली। उन्होंने उसे अपने पास क्रमशः उठाया-बैठाया । प्रचित्तत विषयोंपर वे उससे बहस करते. उसे नया प्रकाश देते, विश्वमें चल रहे आन्दोलनोंका ज्ञान देते और उसे बताते कि देशमें कैसे नवजवानोंकी इस समय श्राज श्रावश्यकता है। राज-नीतिक चेतनाका प्रश्न गगराङ्क्षीके साथ था भी नहीं. वे तो हमस और हुलास, तरंग श्रोर तराश, सुहास और साहस, पकड़ श्रोर परख, मर्यादा और मरीचिका जैसे दायरेमें ही श्रपनी घाणशक्ति और चिन्तनशक्तिकी कतर-क्योंत करनेमें अपने पौरुषकी सार्थकता मानते थे। लेकिन यह वह युग था, जब ऐसी ही सार्थकता समाजमें जबरदस्त मान्यता पाया करती श्रोर पा लिया करती। पश्चिमी शिद्धा कुछ ऐसी ही आग थी कि उसकी तिपशसे भारतके नौजवानोंमें एक नया रंग चटखता था श्रोर उनकी बदरंग डालियोंपर एक नयी पत्ती ही कोपला उठती थी। देशके मिन्न-भिन्न समाजोंमें जो जाग्रति श्रोर सुधार-चेतना श्राई, वह ऐसी ही सामूहिक हरियालीका फल थी।

माखनलाल जीवनके नये मोड़की पूरी खोज-खबर पाता जा रहा था। उसका यह मोड़ उसकी कान्तिप्रियतासे भी ऋषिक घटनाप्रिय होने वाला था। अब इस मोड़पर उसे प्रतिच्चण पुलिसकी निगाहोसे बचनेके लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं होगी। इस मोड़पर ऋागे बढ़नेमें उसकी प्रतिभा उल्कवादिताका जीवन न बितायेगी। इस मोड़पर वह जैसे ऋपने सम्पूर्ण जीवनका कर्नृत्व एक छोटेसे दीपकके रूपमें पा जायगा, जिसका फैलाव उसके हाथमें रहेगा, जिसके प्रकाशको दूर तक फैलानेमें उसकी सामर्थ्यका कोई विरोधी न रहेगा। गगराड़ेजी यदि एक नये स्वप्नके संयोजक थे, तो उन्हें माखनलाल ऐसा कार्यकर्ता मिला जिसके हाथमें उस नये संयोजनके कार्यकी चुमता अपूर्व थी।

किन्तु गगराड़ेजीमें जो नहीं या श्रौर जिसका मिलना माखनलालके सौभाग्यकी दृष्टिसे आवश्यक था, वैसा व्यक्तित्व भी खरडवामें विद्यमान था। सूर्यकी किरणोंमें दाहकता तो है, पर स्वयंम्में वे श्रशक्त हैं। उन्हें आग जलानेके लिए उस शीशेकी जरूरत पड़ती है, जिसमें केन्द्रित होकर वे आग जलानेकी जुम्बिश भर सकें। माखनलालमें नये मोड़पर भाग चलनेके लिए जिस जुम्बिशकी जरूरत थी, वह दी श्री माणिकचन्दजी जैन ने।

श्रीमाणिकचन्दनी जैन खंडवाके ही एक सम्भ्रान्त परिवारके तीन्ए-बुद्धि वकील थे। स्त्रापने खंडवा हाईस्कृतासे १९०२ में फर्स्ट डिवीज़नमें परीचा पासकर स्काळरशिप प्राप्त की थी। इन्दौर होल्कर कालेजसे आपने मध्यप्रान्त भरमें एफ. ऍ. की अनौपचारिक परीत्नामें दूसरे नम्बरपर उत्तीर्ण होकर पहली ख्याति पायी थो। तदु गरान्त आपने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के कारण एफ. ए. की पढ़ाई नागपुरके हिस्लाप कालेजमें शुरू की, और एफ. ए. पास किया । उसके बाद आपने आगेका शिद्धाण प्रयागके सेण्ट्रल म्योर कालेजमें शरू किया, जहाँ आपको खंडवाके ही श्री कालुरामजी गगराडेसे बहुत अधिक सहायता मिली। गगराङ्जीने ऋपना गहरा प्रभाव इस प्रगतिप्रिय युवकपर छोड़ा। ऐसे ही नये संस्कारोंसे लब्ब इस युवकने बी. ए. की परीच्चा पास की। साथ ही स्त्रापको जापान जाकर स्त्रागेकी शिद्धा पूरी करनेके लिए १००) ६० मासिककी छात्रवृत्ति भी दो गई। पर इस समय तक आपके और त्र्यापने कानूनी शिद्धा शुरू कर दी। १९१० में त्र्यापने एल.-एल. बी. की परीचा ट्यूशनों ऋादिके ऋाधारसे पास की और उसीके बादसे खंडवामें वकालत शुरू कर दी। वकालत प्रारम्भ करते ही श्रापकी गणना खंडवाके प्रथम श्रेणीके वकीलोंमें होने लगी।

श्रेणीबद्ध होनेके लिए व्यक्तिके निजी गुणोंकी सार्थकता अधिक अर्थ नहीं रखती। वह सामाजिक प्रयत्नशीलताका मुखापेची होता है। प्रयागमें उच्च शिच्चा प्रहण करते हुए श्रापने सार्वजनिक जीवनका जो आग्रह पाया था, वह खण्डवामें सर्वसाघारणोपयोगी कार्योंमें सिक्तय होने लगा। सभी समक्तदार आपसे परामर्श करनेमें उत्साह पाते। सच्चाई, कार्यकुशलता, प्रामाणिकतासे आपने हर सभा-सोसायर्थनें और सरकारी चेत्रोंमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। निमाण जिलेके प्राणोंमें आपकी गिनती होने लगी। मौन आपका सिद्धान्त था, कार्यकी सम्पूर्ति आपकी श्वास थी। प्रयागसे ही आपने तन और मनका योगदान देना सीख लिया था। जब आपकी दृष्टि

माखनलालपर पड़ी, श्रौर गगराड़ेजीके दायरेमें उसके रहते हुए वह दृष्टि पड़नी ही थी, तो आपने बहुत जल्दी इस कार्यच्चम युवकको अपने साह-चर्यमें ले लिया।

### राजद्रोहका पहला आरोप

१६०७में प्रयागमें शिक्षा ग्रहण करते हुए आपने पं० मदनमोहनजी मालवीयकी स्वीकृतिसे अभ्युद्यके कार्यालयमें सम्पादन-कार्य शुरू कर दिया था त्रीर कुछ-कुछ पत्रकारिताकी दीक्षा भी ले ली थी। खण्डवामें आनेके समय यहाँ केवल एक मराठी साप्ताहिक 'सुबोधसिन्धु' ही प्रकाशित हुन्ना करता था। इसके बारेमें यह प्रसिद्ध था कि यह पत्रकारिताका एक पोच बहाना भर था। इसमें केवल 'त्राले, गेले, मेले' (अर्थात् त्राये, गये त्रीर मरे) के समाचार ही छुपा करते थे और इसमें वह कुछ नहीं था जो समाजके रक्तकी हरकतकी स्वना दे सके। १६१०तक अपने कलेवरके साथ अपने त्रास्तित्वको विकलांगकी तरह घसीटते हुए इसका अन्त निकट आ नुका था। माणिकचन्दजीके सत्परामर्श त्रीर प्रयत्नोंके फलस्वरूप उसके संचालकोंने 'सुबोध-सिन्धु'का हिन्दी-संस्करण निकालना स्वीकार कर लिया, और माणिकचन्दजीके आग्रहसे माखनलालने उसमें काम करना शुरू किया।

"विना किसी आर्थिक सहायताके, मैं 'सुबोध-सिन्धु' के लेख, समा-चार आदि लिखने लगा। अध्यापकी तो करता ही था। दशहरेके अवसर-पर (१९१२) उसमें मेरा एक लेख निकला 'शक्ति-पूजा'पर। तत्कालीन स्थानीय पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर फेयरवैदरको उसमें राजद्रोहकी गन्ध मिली और उन्होंने उस लेखके लेखकके बारेमें पत्र-संचालकोंसे पूछताछ की। और यह भी जिज्ञासा की कि तुम्हारे पत्रमें राजद्रोह क्यों छुपा है ? संचालकोंने निर्मल भावसे और निर्दोष रूपसे कह दिया कि वह लेख तो माखनलालका लिखा हुआ है। एक पुलिसका सिपाही पुलिस सुपरिन्टे- न्डेन्टकी श्रोरसे मुफ्ते बुळानेके लिए स्कूलमें चला श्राया। ज्योंही मुफ्ते इस बातका पता चला, मैं दौडकर माणिकचन्दजीके पास गया।

"उन्होंने कहा कि आपको पुलिस नृपरिन्टेन्टेन्ट्से मिलनेके लिए पैदल हरगिज़ नहीं जाने दूँगा। मेरा ताँगा लेकर जाइए। मैं ताँगेपर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट महाशयके यहाँ गया, वे अंग्रेज़ थे। अपराधीकी तरह मैं लगभग दो बजेतक, दो घएटे उनके यहाँ बैठा रहा। उसके बाद उन्होंने सुफसे बातें कीं।

''मैं 'सुबोध-सिन्धु' की एक प्रति जेबमें लेकर गया था। फेयरवैदर महाशयने मुक्ते घूरकर देखा और पूछा कि दुम सिडीशन लिखता है ? जानटा है, दुमको हम कुचल डालेगा ?

"कलमके लिए प्रसाद मिलनेका यह मेरा पहला श्रवसर था। श्रतः मुक्ते लगा कि अब शायद मुक्ते घर वापस नहीं लौटने दिया जायगा। मेरी पत्नी, माँ श्रीर मेरे छोटे भाई-बहन घरमें थे। जब उन्हें इस बातका पता चला कि श्रखबारमें लिखनेके कारण पुलिस मुक्ते पकड़कर ले गई है, तब घरमें हाय-हाय श्रीर रोना-पीटना मच चुका था।

"पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट महाशयने जब थोड़े ठएडे होकर मेरे उस लेख-के लिखनेका कारण जानना चाहा, तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं हिन्दीमें वह लेख श्रापको सुना देता हूँ। उसके बाद चर्चा होने लगी। वे हिन्दी जानते थे। इस बातके लिए राज़ी हो गये। मैंने पूरा लेख उनको पढ़कर सुना दिया जहाँ-जहाँ उनको सन्देह होता था, उन्हें श्रर्थ भी बता दिये। वे इतने कोधित हुए कि उन्होंने उस पुलिस इन्स्पेक्टरको बुलवाया। जिसने उस लेखका अंग्रेज़ीमें श्रमुवाद किया था और उसे राजद्रोह-भरा घोषित किया था। वे ऐसे ही दिन थे, जब किसी राजद्रोहीको पकड़वान। किसी पुलिस इन्स्पेक्टरके लिए किसी डाकू या हत्यारेके पकड़वानेसे अधिक महत्त्वकी चीज़ मानी जाती थी। जब पुलिस इन्स्पेक्टर सामने श्राया, मैंने देखा कि वे हैं रतनलालजी, रात-दिन मेरे बड़े मित्र बनने-वाले। विशुद्ध गौड़ ब्राह्मण्। साचात् मेरी मातृभूमि जयपुरसे पधारे हुए । अब वे एक स्रोर थे स्रौर दुसरी स्रोर मैं।

''साइब गुस्सेमें थे। रतनलालसे बोले कि बटास्रो, साला, वो कहाँ है इस ऋार्टिकलमें जो द्रमने हमको बोला था ?

''जालिमकी उम्र कोतह। पहले तो रतनलालकी चालाकीकी गुलाटोंके लिए उस लेखमें जगह नहीं थी ऋौर दूसरे उनकी छातीपर मैं विराजमान था। साहब बहादुर श्रव मुभ्तसे बोले कि हम मानटा है कि दुम्हारा श्रार्टिकलमें सिडीशन नहीं है। मगर दुम श्राफ़िशियल इन्स्टीटचूटमें स्कूलमास्टर है, इसलिए द्रमको हम वार्निग डेटा है कि स्प्रवसे द्रम कभी कहीं कोई आर्टिकल नहीं लिखेगा।

''श्रीर साहबने रतनलालको अंग्रेज़ीमें गालियाँ देते हुए कहा कि दुमने हमको गुमराह किया । यदि इस लेखपर मुकडमा चलटा तो गवर्न-मेण्टको वकीलोंके सवालोंमें बहुत श्रनकम्फर्टेंबुल फील होटा श्रौर मुकडमा हार जाना पडता।

"साहब बहादुरने फिर मेरी ओर मुखातिब होकर कहा कि दुम बहुट अच्छा श्राडमी है। दुम्हारा श्रक्ल बहुट श्रच्छा है। दुमको ऐसा लेख नहीं लिखना चाहिए। इसके पश्चात्, लम्बे उपदेश समाप्त करनेके बाद उन्होंने मुक्ते लौटनेके लिए कहा । जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं टाँगेमें बैठ कर स्त्राया हूँ तो वे पुनः भड़के कि खंडवामें टो टाँगा नहीं है। द्रम किसका टाँगामें बैठकर स्त्राया है ? जब उन्हें मालूम हुआ कि यह माणिकचन्दजीका टाँगा है, तो उन्होंने नाक-मुँह यो मरोड़े, मानो कह रहे हों कि मैं माणिकचन्द वकीलको देख लूँगा।

''जब मैं लौट कर घर आ गया तो सारी रिपोर्ट मैंने माणिकचन्दजीको दी। वे खूत्र हँसे श्रौर मुफसे बोले कि आपकी साहित्यिक प्रवृत्तियोको 919

गवर्नमेस्ट शायद ही चलने दे । किन्तु मैं श्रापसे कहूँगा कि आप हरगिज़ नौकरी न छोड़िए ।

#### नम्बर तीन सौ तीस

''यहीं मैं बाबू माणिकचन्दजी जैनके स्वभावकी भी थोड़ी चर्चा कर लूँ। जहाँ मैं लोकमान्य तिलकके गरम दलको देशका रच्चक मानता था, वहाँ माणिकलालजी सर फिरोजशाह मेहता श्रीर गोपालकृष्ण गोखलेके नरमदलके नेतृत्वको ही उन्नति मानते थे। परन्तु वे श्रद्भुत वीरवृत्ति व्यक्ति थे। एक बार माणिकचन्दजीने एक कोट बनवाया, जिसमें कपड़ेपर लगे हुए कुल्ल हज़ारके नम्बरोंमेंसे कट कर तीन सौ तीसका नम्बर उनके कॉधेपर बाकी रह गया। जब वह कोट धुल कर श्राया और उसे पहनकर वे रेलवे स्टेशनपर खंडवासे गुज़रते हुए पं० मदनमोहनजी मालवीयका स्वागत करने गये तो स्टेशनपर ही एक पुलिस इन्सपेक्टरने निहायत श्रदवसे उनसे पूल्ला कि यह नम्बर काहेका है वकील साहव ?

"माणिकचन्दजीको मज़ाक सुम्ता श्रीर बोले कि अरे, आप पुलिसमें चीफ साइब होकर भी इस नम्बरको नहीं जानते ?

"चीफ साहब शरारतसे भरे किन्तु अत्यन्त गद्गद होकर बोले कि जी नहीं, बताइए ?

''स्ररे साहब, बंगालके जो क्रान्तिवादी हैं, उनमें मेरा नम्बर तीन सौ तीस है।''

"यह खबर जब तत्कालीन सरकारी च्रेत्रोंमें फैली तो तहलका मच गया। यहाँ तक कि जब नर्मदा कमिश्नरी, जिसमें खंडवा जिला भी था, वे कमिश्नर साहब खंडवा आये तो उन्होंने माणिकचन्दजीको बुलवाया। कमिश्नर साहबने शहरके कितने हो भले आदिमयोंको तथा जिलेके पुलिस सुपरिण्टेडेण्ट साहबको वहाँ बैटा रखा था। इधर चतुर माणिकचन्दजीने उसी कपड़ेके दो थान, जिनपर पूरे नम्बर लिखे हुए थे, अपने नौकरके काँचेपर लदवाकर कमिश्नर साहबके बुलावेपर कमरेमें प्रवेश किया। जव कपड़ेके थानोंके नम्बरोंका सारा रहस्य मि॰ माँको समभाया गया तो सुपिरिएटेएडेएट साइब और पुलिस इन्स्पेक्टर साइबकी बहुत फ़जीहत हुई। यहाँ तक कि पुलिस इन्स्पेक्टर साइबको तुरन्त ही किसी देहातके थानेमें बदल दिया गया।

"माणिकचन्दजीके जीवनकी निर्भीकताका दूसरा उदाहरण यहाँके म्युनिसिपैलिटीके चुनावमें भी मिला। वकालत शुरू करनेके बाद ही वे म्युनिसिपैलिटीके सदस्य चुने जाने लगे थे। उन दिनों यहाँ म्युनिसिपैलिटी श्राफ़िशियल प्रेसीडेंगट वाली थी और कोई चूँ नहीं करता था कि यहाँ गैरसरकारी अध्यक्त हो। माणिकचन्दजीने ही इस बातके लिए स्रान्दोलन किया । इधर म्युनिसिनैलिटीके चुनाव भी हो गये । मदाकी तरह किसी सरकारी कर्मचारीको ही अध्यद्ध बनानेकी तैयारियाँ की जाने लगीं। गवर्न-मेरटका ख्याल था कि खण्डवा तो ऋाफ़िशियल प्रेसीडेस्ट चाहता है, केवल माणिकचन्दजी जैन ही ऐसे भगडाल राजनीतिज्ञ हैं जो ग़ैरसरकारी अध्यद्ध चाहते है। सरकारने मध्यमार्ग ढुँढ्नेकी कोशिश की, किन्त वह उसे नहीं मिला। इसी बीच सर्वेंण्ट आफ़ इण्डिया सोसायटोके अंग्रेजी मामाहिक ( उन दिनों साप्ताहिक ही निकलता था ) 'हितवाद' में किसीने 'प्रोवोनो-पब्लिकी' के नामसे ऐसे लेख छपवाये जिनकी भाषा बहुत उग्र थी। इन लेखोंमें खरडवा म्युनिसिपैलिटीमें ग़ैरसरकारी अध्यव होनेका समर्थन था। जब मि॰ माँ ही ( अथवा तत्कालीन कमिश्नर जो भी रहे हों ) जाँच करनेके लिए आये, तब लेख लिखनेवाले सज्जनोंने यह उचित समका कि कमिश्नरके सामने उस लेखका लेखक होना स्वीकार न करें। दाँव यह था कि उसका लेखकत्व बाबू माणिकचन्दजीके सिर मढ़ा जाये और किम्रनर उनसे तथा ग्रेरसरकारी अध्यद्मवादियोसे खून नाराज़ होकर लौट जायँ। जब 'हितवाद'के लेखोंका लेखक-दल कमिश्नरसे मिल चुका श्रीर यह स्पष्ट मालूम हो गया कि उन्होने 'हितवाद'का लेखक होनेसे ऋस्वीकार कर दिया है, तब माणिकचन्दजीने मीर्चेबन्दी की। खण्डवेके चार-पाँच मित्रोंमें आधी रातके पश्चात्तक मन्त्रणा होती रही। यह निश्चय हुआ कि किमश्नरको यह धारणा छेकर नहीं जाना चाहिए कि 'हितवाद' का छेखक कायर है और यह कि ग़ैरसरकारी म्युनिसिनल अध्यत्तके लिए उसके समर्थनमें शहरमें कोई वातावरण नहीं। इसलिए हम लोग जाकर उन लेखोका छेखक होना स्वीकार कर छें, हालाँ कि हम उसके छेखक हैं नहीं। अतः किमश्नरसे मिलनेके लिए उसके पश्चात् जितने लोग गये, उन समीने बारी-बारीसे उन लेखोंकी जानकारी, उन छेखोंका लेखक होना स्वीकार कर लिया। और यह भी कहा कि वे लेख तो विचार और मन्त्रणापूर्वक लिखे गये हैं और ग़ैरसरकारी अध्यत्तका प्रश्न खण्डवाकी जनताका प्रश्न है, किसी एक व्यक्तिका प्रश्न नहीं। किमश्नरने स्वीकार करनेवाले लोगोके चरित्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करनेकी आशा व्यक्त की।

"इससे पहले एक घटना श्रौर हुईं। खण्डवा म्युनिसिपैलिटीमें ग्रैर-सरकारी श्रध्यक्तका आन्दोलन लगभग दो सालसे चल रहा था। एक बार म्युनिसिपैलिटीके सदस्योंमें ग्रैरसरकारी श्रध्यक्तका चुनाव नहीं होने दिया गया। बात यों हुई कि म्युनिसिपैलिटीमें पहले कुछ सदस्य सरकारकी ओरसे नामज़द हुश्रा करते थे। उनमें एक थे गवर्नमेएट हाईस्कूलके हेड-मास्टर श्री कालेले। उन्होंने श्रपना मत उस चुनावमें ग्रैरसरकारी श्रध्यक्तके पक्षमें दे दिया। श्रतः सरकारने उनका नामीनेशन वापस ले लिया श्रौर उनसे कह दिया कि वे श्रपना समय शिक्ण-सम्बन्धी कार्योंमें ही दें और म्युनिसिपल सदस्यतासे व्यर्थ ही पढ़ाईमें बाधा क्यों डालें? श्रतः सरकारी सम्बूहका एक सदस्य कम हो गया। जब दूसरी बार चुनाव हुश्रा तो ग्रैर-सरकारी सदस्योंकी श्रोरसे पहली बार ग्रैरसरकारी अध्यक्त चुना गया श्रौर इस प्रकार म्युनिसिपैलिटीमें सरकार-विरोधी प्रवृत्तियाँ कुछ कम हुईं। इन क्योंमें लोगोके बहुत प्रयत्न करनेपर भी माणिकचन्दजी केवल चुने हुए

सदस्य मात्र रहे स्त्रौर उन्होंने म्युनिसिपैलिटीका अध्यत्त होना स्वीकार न किया। यहाँ तक कि उपाध्यत्त होनेकी बात भी स्रथवा किसी भी पदको स्वीकार करनेकी बात उन्होंने न मानी। माखिकचन्दजीके स्वभावको यह दूसरी खूबी थी।"

### दुखगत राजनीतिके पाठ

सार्वजनिक च्रेत्र भारतीय परम्पराके ब्रानुसार उन व्यक्तियोंके हाथो रहा करता, जो विशुद्ध सेवाका व्रत लेकर चलते, उन्हें ही निर्विरोध जनता-की स्तुति ऋौर वन्दना प्राप्त होती। किन्तु १९०५से ही ब्रिटिश सत्ताके न चाहते हुए भी देशमें एक अवांछनीय विषमता जन-जीवनमें प्रविष्ट हो गई। व्यर्थका विचार-स्राग्रह लोकजीवनमें आकर्षणको वस्त हो गया. विशुद्ध सेवाके मृल्य गौगा होते चले गये। साथ ही, दलगत राजनीतिका दानवी शैशव भारत-भूमिपर ऋपनी विस्मयकारी लीला खुल खेलने लगा। यह युग लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक श्रीर विपिनचन्द पाल्) का था। वे ऋपनी स्रोजस्विनी वाणी लेकर नयी क्रान्ति-का सत्रपात कर रहे थे और सरकार इस क्रान्तिकी हवाको प्रतिक्रिया और क्रीतदासोंकी हुच्चड्वाजीसे सन्तुलित करना चाहती थी। जब सन्तुलनकी जगह असन्तुलन हो बढ़ता दीखता था तो वह दमनपर उतारू होने लगती। किन्त दमन तो दमन था श्रीर गीला चना था। तिपशसे वह खिलकर ही रह सकता था। और इसी तिपशने विचाराप्रहके प्रति भी सार्वजनिक ज़िद्द पैदा की । यही कारण है कि दमनके बावज़द लोग अपने-अपने दलके प्रति एक ज़िंद क़ायम कर जीवित ही नहीं रहने लगे, सिक्रय भी बने रहे । माणिकचन्दजीकी सिक्रयता भी ऐसी ही थी । वे साधु पुरुष थे, इसलिए उग्रवादिता उनके निकट नहीं थी। पर उन्होंने अपनी ओर पास जिन ज़िही लोगों श्रीर तरुणोंका समृह एकत्र किया, उनमें माखन-लाल भी एक था। माणिकचन्दजीके निकट रहकर माखनलालने दलगत जीवनका प्रारम्भिक पाठ सीखना प्रारम्भ किया। क्रान्तिवादी तरुणोंकी संगतिमें वह केवल दलगत विचारोंका पोषण ही करना सीख पाया था।

'सुबोध-सिन्धु'में शक्ति पूजा लेखपर ऋापत्तिकी सतर्कता पुळिसकी श्रोरसे जो की गई, उसका दौर-दौरा सारे देशमें छाया हुआ था। उससे पहले १६०८-६ में लोकमान्य तिलक श्रीर श्री अरविन्दके लेखो व भाषगोंपर मुकदमे चलाये जा चुके थे। जनलपुरसे सप्रेजीने जो 'हिन्दी केसरी' चलाया था, उसमें उग्र लेख छपानेके कारण सरकारने सप्रेजीको भी जेल भेज दिया था और वहाँसे वे समा-याचना माँगकर बाहर त्रा गये थे। पर श्रपनी समा-याचनाके कारण वे बहुत ही दुःखी रहते थे। और मधुकरी माँगकर तपस्वियोंका-सा जीवन बिता रहे थे। ऐसी तनावपूर्ण स्थितिमें नये पत्रकारों या पत्रोपर तो और भी तेज निगाहें रखी जा रही थीं। लेकिन लाल-बाल-पालके युगने जहाँ माखनलालको कोरा कमाऊ पूत न रहने दिया, वहाँ माणिकचन्दजीके साहचर्यने उन्हें अघोषित सार्व-जनिक कार्यकर्ता भी रहा-सहा न रहने दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि प्राइमरी पाठशालाका एक दीन-हीन 'पाठक' भर ही माखनलाल नहीं रह सकेगा। परिस्थितियाँ ऋौर ऋार्थिक स्थिति ऋनुरूप नहीं हैं तो क्या हुन्ना। अनुरूप साथी तो हैं। भारतीय राजनीतिका दावानल तो ऋनुरूप साथियों के हाथों दहकने लगा था। मध्यप्रदेशमें माखनलालने भी अपने दोनों हाथ, दोनों कदम इसी दिशा बढा दिये....

केवल हाथ बढ़ानेसे या क़दम भरनेसे जीवनकी भट्टीका आवा नहीं पक जाया करता । उसके लिए पूर्वनियोजित मनोनुकूल नया वातावरण् भी चाहिए। यह नया वातावरण् बहुमुखी प्रवृत्तियोंके घनी माणिकचन्दजी जैनके पास सुरक्ति था। वे बहुत सुलक्ते हुए विचारोंके भाषणकर्ता थे। जब लखनऊमें अखिल भारतीय जैन सम्मेलनके वे सभापित चुने गये तो उन्होंने वहाँपर गर्जना की कि मेरी प्रार्थना है, विशाल हिन्दू समाजसे जैन समाज अपनेको अलग रखनेकी मनोवृत्तिका परित्याग कर दे। इम यह अनुभव करें कि इम एक हैं। यह वह समय था, जब जैनियोमें ही परस्परमें सम्मेद शिखरजीके क्रगड़ेको लेकर लाखोंकी घनराशि खर्च की जा रही थी और समाजके मेलकी भाषामें बोलना अपने सिरपर बहुत बड़ा संकट मोल लेना था।

सार्वजिनिक भाषणकर्तासे अधिक माणिकचन्दजी साहित्यिक वृत्तिके कुशल श्रिधिकारी थे। आपने एक प्रकाशन-संस्था 'हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक मगडली' भी स्थापित की थी, जिसमें मिश्र-बन्धुश्रोके प्रथम दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'हिन्दी नवरत्न' श्रौर 'हिन्दी साहित्यका इतिहास' तथा आजके बिहारके शिचा मन्त्री श्री बद्रीनाथ वर्मा द्वारा श्रमुवादित रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी गीताञ्जलि भी प्रकाशित की गई थी। यो काशीके प्रथम साहित्य सम्मेलनमें माखनलाल एक दर्शकके नाते पहुँच गया था, पर लखनऊके सम्मेलनमें माणिकचन्दजी जहाँ श्रन्य युवकोंको अपने साथ लेते गये, वहाँ उन्होंने माखनलालको भी साथ लेना न भूला।

"माणिकचन्द्रजीकी निर्मीक मनोवृत्ति, राजनीतिक कुशलता, संकटमें काम त्रानेकी भावना, राजनीतिमें छड़ जाने श्रीर बाज़ीपर चढ़ा देनेकी च्रमता, स्थानीय मामलोंमें दत्तचित्त होनेकी लगन, धार्मिक सन्तुलनशीलता, जैन दर्शनकी श्रेष्ठताके प्रति सावधानी श्रीर हिन्दी साहित्यमें श्रेष्ठ साहित्यके प्रति उनके चाव, चयन, परिश्रम, सम्पत्तिके खर्च तथा लगातार साहित्यसेवामें लगे रहनेकी लगनने मेरे मनपर ऐसा श्रसर किया कि मै रहूँ चाहे किसी दलमें, किन्तु मैं माणिकचन्द्रजीकी श्रेष्ठताका कायल हो गया। यद्यि मुक्ते श्रपने पास खींचनेके लिए उन्होंने प्रारम्भमें अपने बञ्चोको पढ़ानेका उत्तरदायित्व भी मुक्ते सींपा था श्रीर मालती तथा हिर मेरे पास पढ़ा करते थे, किन्तु अध्यापकके रूपमें मेरा वहाँ जाना मुक्ते पीछे मालूम हुश्रा—जिसे घटनाओंने सिद्ध किया, कि वह एक कारण मात्र था।"

माणिकचन्दजीने पत्रकारिताकी चाशानी की एक बूँद माखनलालकी

जिह्वापर रख दी थी। सप्रेजीके पत्रमें एक लेख लिखकर उसने ३५) ६० का प्रथम पुरस्कार जीता था। 'शक्तिपूजा' लेखपर पुलिस इन्स्पेक्टर रतन् लालने जो दाँव खेला, उसने माखनलालके मनमें विपरीत प्रतिक्रया ही उत्पन्न की। अब पाठकीमें क्या घरा था। पत्रकारिताकी दिशा ही उसने बढ़नेका एक निश्चय कर लिया। दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते थे। एक सरकारी आँखोंके नीचे अस्तवली जीवनका विधान था, दूसरा स्वतन्त्र वाणी और मुक्त जीवनका विधान था। माखनलालने अध्यापकीसे त्यागपत्र देनेकी मनमें ठान ली।

त्याग-पत्र देनेसे पहले जो नयी भूमि पैर खड़े करनेके लिए चुनी गई, वह कालूरामजी गगराड़े द्वारा निर्दिष्ट हुई थी।

## श्री कालूराम गगराडेका व्यक्तित्व

कालूरामजी विश्वासोंसे थियोसोफिस्ट थे और श्रीमती एनीबीसेएट उन्हें बहुत मानती थीं। वे साधुचरित्र व्यक्ति थे। रात-भर टाट-पट्टीपर पड़े रह-कर जिस तरह वे कान्नकी किताबोंका श्रध्ययन करते, उसी तरह उपनिषद् श्रादि ग्रन्थोंका भी श्रध्ययन किया करते। जब वे खंडवामें वकील होकर श्राये, तो वे यहाँके पहले हिन्दी भाषी वकील थे। इसल्ए श्रन्य भाषा-भाषी ऐसा कोई श्रवसर हाथसे नहीं जाने देते थे, जिससे कालूरामजी अपमानित न किये जा सकें। उन्हें श्रपमानित करनेके लिए अन्य वकीलो तथा उनके श्रवलम्बितोंने कालूरामजीका नाम 'कोरकू' रख छोड़ा था। कोरकू इस जिलेको एक श्रादिम जाति है, जिसमें विद्या-बुद्धि और सम्यताके तौर-तरीक्रेका श्रमाव माना जाता है। कालूरामजी अपने इस नये नामपर प्रसन्न थे।

श्री काल्रानजीनें दबंग वृत्ति थी। एक बार किसी अदालतमें वे किसी न्यायाधीशके सामने एक दरस्वास्त पेश कर रहे थे। जजने, जो कि साम्प्रदायिक लोगोंसे प्रभावित था, काल्र्रामजीका मज़ाक उड़ाते हुए उस दरखास्तको एक तरफ टालना चाहा। काल्र्रामजीने कहा कि श्रीमान् महोदय, आप न्यायाधीश हैं। श्रीर मेरी दरखास्तपर बादशाही टिकट लगा है। आप उसे पढ़नेके बाद भले ही दरखास्तको अस्वीकृत कर दें, किन्तु आपका कर्तव्य आपके लिए लाचारी है कि आप इस दरखास्तको पढ़ें श्रीर श्रापको इसे पढ़ना होगा। उनका यह कथन कलेक्टर श्रीर सेशन जज सबके पास गूँज गया और काल्र्रामजीके प्रति रहनेवाले व्यवहारमें सर्वाधिक सम्मानका भाव श्रा गया।

काल्र्रामजी ऋपनी मनोवृत्तिके ऐसे जाग्रत मस्तिष्कके व्यक्ति थे कि जिले ऋौर श्रास-पास जिलोंके सरकारी और ग्रैरसरकारी समारोहोंमें प्रत्येक शुभावसरपर उनके भाषण हुन्ना करते । यो जातिसुधार नामका ऋखार भो वे निकाल रहे थे। वे हिन्दी भाषाकी अत्यधिक उन्नति चाहते थे। किन्तु अपने जीवनकालमें उन्हें हिन्दीका ऋधिक ऋध्ययनपूर्ण अध्य-यन करनेका अवकाश नहीं मिला था।

#### 'टाइटनक' की जल समाधि

कि "१६१२ की १० अप्रैलको विश्व-च्वितिजपर, समुद्री-यात्राके इतिहासमें, एक अन्न वज्रपात हुआ, उसने समस्त दुनियामें एक तहलका मचा दिया। वह घटना ऐसी ही थी। ३३४६ यात्रियोको लेकर अपने समयका सबसे बड़ा जल्पोत टाइटनिक अमरीकाकी दिशा जा रहा था। १५ रोज पहले ही इसका डेढ़ करोड़का बीमा हुआ था। जब यह न्यू-फाऊण्डलेण्डके निकट पहुँचा, उस समय इसपर २३४० यात्री थे, जिनमें अधिकांश स्त्री और बच्चे थे। रात्रिमें समस्त साधनोंके होते हुए भी यह एक हिमखएडसे टकरा गया। जिस समय यह डूबने लगा, उस समयकी घटना बड़ी ही हृदय-विदारक और इतिहासमें अदितीय है। यात्रियोंने तुरन्त नीचे प्राण् बचानेवाली नावें डालकर उसमें सिर्फ़ स्त्रियों और बच्चोको उतारा और शेष पुरुष डूबते हुए जहाज़पर हो वीरतापूर्वक खड़े रहे।

इनमेंसे अनेक पुरुषोंकी पत्नियाँ भी अने पतियोंके साथ सती होनेके लिए, अविचलित नहाज़पर ही डटी रहीं। यों जो भीरु पुरुष थे, उन्होंने प्राण-बचाऊ नावोपर ज़बरदस्ती उतरनेकी कोशिश की, उसके लिए छीना-भत्पटी भी की, भत्गड़ा किया या स्वयं हतोत्साहित होकर समुद्रमें कूदते हुए आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर १५-१६ सौ यात्री 'समुद्रास्तृप्यन्तु' हुए। अपने समयकी यह वीरोचित ढंगकी एक ही घटना थी, जो आजनतक नाविक चेत्रोमें आदरके साथ समरण की जाती है।

इस श्रसाधारण घटनाने जहाँ नाविक च्रेत्रोंमें उत्तरोत्तर समुद्र यात्राकी सुरद्धाके प्रति नये-नये सुधारोको सम्भव किया, वहाँ इसके श्रन्तर्गत अपनी सहर्ष बिल देनेवाले पत्रकार-प्रवर श्री डब्लू. टी. स्टेडने विश्व-भरके पत्रकारोमें नया ही दोहन-मंथन मचा दिया। श्री स्टेड अपने समयके ऐसे प्रखर स्वभावके पत्रकार और सम्पादक थे कि उनकी तटस्थताका लोहा श्राज भी अपना उदाहरण दूसरा नहीं पा सका है। उन दिनों जर्मनी और ब्रिटेनमें घोर शत्रुता थी, लेकिन कैसर भी इस सम्पादकसे उसी मित्रभावसे मिलता था, जिस प्रकार ब्रिटेनके राजनीतिज्ञ उससे मिला करते थे। किन्तु तटस्थतासे श्रिक्षक, साधारण वर्गके लोग उसे ईसाके वरदानसे लब्ध एक देवता मानते थे। उन्होंने किसी भी च्रण पत्रकारिताके ध्वाको संकुचित मनोवृत्ति या सीमित स्वार्थों या निजी दमकी भावनासे कलंकित नहीं होने दिया। जब वे श्रपने विचारोंके लिए जेल भेजे गये तो भी लोगोंने उनसे जेलमें भी अपना परामर्श लेना बन्द न किया। वे पत्रकारोंमें एक परमोज्ज्वल, श्रादर्श मानसी मूर्ति थे। श्री वाईखाम स्टेड इन्हींके पिता थे।

भारतमें पत्रकार कलाके उन्नत आदशोंकी स्थापनाके लिए हिन्दी मासिकोंमें आचार्य महाबीर प्रसादजी द्विवेदीने कठोर परिश्रम किया था श्रीर इन त्वाणो तक भी वे कर रहे थे। उन्होंने 'सरस्वती' में पत्रकार कला पर श्रीनेक लेख और टिप्पिंखाँ भी प्रकाशित की थीं। यो भारतमें जो भी

पत्रकारिता थी, वह अधिकांशमें विदेशी सत्ताकी श्रनुगामिनी थी श्रीर उसीके हितोंका संरत्नुण किसी-न-किसी रूपमें किया करती थी। 'सरस्वती' तकने सन् ११के राज दरबारपर अपना एक विशेषांक सरकारी भक्तिके प्रदर्शनार्थ निकाला था।

## 'प्रभा' के मुद्रण-प्रकाशनका संकल्प

इस विश्व-घटनाने मध्यप्रदेशमें एक-एक नया उद्रेक प्रस्कृटित किया। गगराङ्जीने अंग्रेजी दैनिकोसे इस घटनाका विस्तृत समाचार पढकर माखनलालको बताया श्रीर उसके मनमें यह इच्छा जाग्रत हुई कि भारतमें भी स्टेडके आदशोंकी परिकल्पनाके अनुसार ऐसा पत्र निकाला जाय, जो देशकी वर्तमान विषम परिस्थितिमें अधिकाधिक हितकामना सम्पादित कर सके । कालूरामजी स्वयं भी एक साहित्यिक पत्र निकालनेकी इच्छा मनमें घारे बैठे थे। उनके सामने ब्रादर्श स्टेड महाशय थे ही। हिन्दीमें इस समय त्राकेला अच्छा मासिक 'सरस्वती' निकल ही रहा था। तय हुआ कि माखनलाल अध्यापकीसे त्यागपत्र दे और इस नये पत्रके सम्पा-दनमें सहयोग दे। अब अवस्था यह थी कि माखनलालको वेतनके १३) रु० मासिक मिल रहे ये और ट्यूशनोंसे उसे लगभग ५०) रु० और मिल जाते थे । मैट्रिकके विद्यार्थी हिन्दी पढ़ने घरपर ही स्राते थे । लेकिन अध्यापकीमें जो शक्ति व्यय हो रही थी, उसे शुद्ध रूपसे साहित्यिक कार्यमें व्यय करनेका उसे स्वयं उत्साह था। प्रारम्भमें सहायक सम्पादकके रूपमें उसका वेतन ३०) र० मासिक दिये जानेकी बात ठहरी। श्री कालूरामजी गगराड़े के नामसे ही डिक्लेरेशन लिया गया। पत्रका नाम 'प्रभा' रखा गया । सम्पादक भी कालूरामजी ही रहे । मुद्रण पूनाके चित्रशालामें होने-की व्यवस्था हुई । काम यह जोखिमका था । मासिकोंकी बिक्री हिन्दी चेत्र-में सर्वथा नहीं थी। मध्यप्रदेशमें जो हिन्दीके नामलेवा थे, वे ग्ररीव, निर्धन अध्मापक थे। विज्ञापनोंके बटोरनेमें जो कष्ट होता था, वह भुक्त-

भोगी ही जान पाता था। चिन्तनीय स्थिति एक यह भी थी कि खंडवा मुख्य नगरोंसे दूर, एक कोनेमें था। फिर भी गगराड़ेजीने उसमें निजी छागत भोंकनेका पक्का इरादा कर लिया।

#### माखनलाल सहायक सम्पादक बना

जब अध्यापकीसे त्यागपत्र देनेकी बात आई तो उस पिताके दिलपर क्या बीती, जिसने न जाने कितने कष्ट सहकर और कितने प्रयत्नोंके बाद इस प्रथम पुत्रको अध्यापक बनाया था, यह शब्दोमें बताना कितन है। अब उसका यह पुत्र २४ वर्षका हो जुका था। वह अपनी ज़िह्का पक्का है। जो उसने सोचा है, अपनी भलाई-बुराई सोचनेका ऋषिकार अब उसे दिया ही जाना चाहिए। उन्होंने पत्र पानेपर केवल इतना ही लिखा कि एक बार अध्यापकी छोड़नेके बाद दुवारा इस दिशा लौटनेकी बात मनमें मत लाना! श्री नन्दलाल की चतुर्वेदीके इस वाक्यमें उनकी गम्भीरता ऋौर उनके भविष्य-चिन्तनकी पद्धित बहुत ही तीव हो उठी थी।

पत्र निकलने लगा श्रीर उसका सारा कार्यभार माखनलालने अपने ऊपर सन्तोषप्रद रूपसे सम्हाल लिया। प्रथम श्रंक ७ श्रप्रेल १६१३ को निकला। उसमें सम्पादकीय नहीं था, केवल पत्रके निकालनेका उद्देश्य 'प्रभाका प्रादुर्भाव' शीर्षकसे इन संखित शब्दोमें दिया गया थाः ''श्र्मनेक विचारोंका सामना कर आज 'प्रभा' का प्रथम श्रंक पाठकोंकी सेवामें उपस्थित किया जाता है। इससे यह अनुमान हो सकेगा कि 'प्रभा' किस रीतिसे सेवा किया चाहती है। स्वर्गवासी महात्मा स्टेडने विलायतको आगे रखकर जो कुछ, कार्य किया है, 'प्रभा' भी भारतको श्रागे रखकर उक्त महात्माकी श्रनुकूल कार्य प्रणालीका महदादर्श मानचित्र अपने सामने लटकाकर कार्य किया चाहती है। वह महात्मा श्रविश्वास पूर्ण, स्वार्य-समन्न पश्चिमके होशा ठिकानेकर उसे विश्वासी न्यायी भेदभाव रहित तथा

परमार्थी होनेको शिक्षा दे गया है। आशा है, हम अपने भारतीय बन्धु ब्रों-की इसी प्रकार सेवा करनेकी कामनाको भारतीय बन्धुओंकी स्नेहभरी सहानुभूति पाकर पूर्ण कर सकेंगे।"

'प्रभा' के प्रारम्भिक पाँच-छः श्रंकोंमें महात्मा स्टेडका जीवन धारा-वाहिक रूपसे दिया गया है। प्रामाणिक जीवन न होकर भावुक हृद्य लेखककी भावनाओंका प्रतिविग्व प्रस्तुत करते हुए भारतीय पाठकोंसे इसमें श्राप्रह किया गया है कि वे भी इस महात्मासे आदर्श लाम करें। यह लेख माखनलालका लिखा हुन्ना है। इस लेखकी भाषा तात्कालिक मध्यप्रदेशमें बोली जानेवाली वह संस्कृतिनष्ट भाषा है, जिसमें अभिव्यक्ति-का लालित्य कम-से-कम और साहित्य लिखनेका आग्रह सर्वाधिक है। एक भावुक युवककी कलममें जो श्रन्तविंग्रह श्रोर स्वप्न-सम्पूर्तिका विवेक शब्द-समुच्चयके विस्तृत प्रांगणमें अपने दृष्टिपातकी परिधिका नया निर्माण कर रहा था, उसके लिए मतामतोंकी प्रियोक्ति ही प्रमुख थी, भाषाकी मंजा-वटका प्रश्न गौण था।

प्रथम वर्षसे ही प्रभाको अच्छे लेखकोका सहयोग मिलने लगा, पर उसका अधिकांश लेखन-अम माखनलालने ही किया। यों, समृचे वर्ष किसी भी लेखके साथ उसका नाम कहीं नहीं है। वह तो 'श्रीगोपाल', 'भारत-सन्तान', 'कुछ नहीं', 'भारतीय', 'मुघारप्रिय', 'पशुपति', 'नीति-प्रेमी', 'एक विद्यार्थीं', 'एक निर्धन विद्यार्थीं', 'एक भारतीय प्रजा', 'एक नवयुवक', 'तक्सा भारत', 'एक प्रान्तीय प्राणी', 'एक उच्च शिद्धित', 'एक भारतवासी', 'श्रीयुत् नवनीत', 'श्री विश्वव्यात', 'श्री चंचरीक', 'श्री शंकर' और एक भारतीय आत्मा' वैसे चित्र-विचित्र नामोंसे ही लेख लिखता रहा। इन नामोंसे लिखनेकी विवशता को यी। पुलिसका हौल इस मध्यप्रदेशके लोगोंपर कम नहीं या। सरकारने पत्र निकालनेकी सरल सुविधार्थें अवश्य दे रखी थीं, पर लेखक स्वतन्त्रचेता लेखक बननेकी सुविधार्थेंपर उसका शिकंबा कस रखा था। यद्यपि यह साहित्यिक मासिक

पत्र था, लेकिन पुलिस इन्स्पेक्टर रतनलाल जैसे लोगोंसे बराबर ही साव-धान रहनेकी ज़रूरत थी। क्रान्तिवादितामें यह सिद्धान्त पहलेसे धर्म बना ही लिया गया था कि यशप्राप्तिसे सर्वदा दूर रहना श्रोर प्रशंसासे बचाकर श्रपनेको रखना। यह एक श्रमह्म स्थिति थी कुल मिलाकर। लेकिन बीहड़ वनको उपजाऊ बनानेका दुस्साहस ऐसी ही श्रमह्म स्थितिमेंसे जन्म लेता है।

इस समयतक 'सरस्वती' सर्वगुण्सम्पन्न मासिक पत्रिका थी। लेकिन 'प्रमा' मध्यप्रदेशकी एक साहित्यिक जोत थी। जो जग तो गई थी, पर जिसे अवाघ गतिसे आहुतिकी अधिकसे-अधिक आवश्यकता थी। इसमें सम्पादकीयके अतिरिक्त माखनलालने नीति-तत्त्व, समाज-तत्त्व, समाज-समीद्धा और समाज-सुधार जैसे मौलिक स्तम्भोंसे इस पत्रको और विभू-षित किया। इन स्तम्भोंमें जहाँ पाठकको एक स्फूर्तिप्रद प्रेरणा दिये जानेका अनुष्ठान रचा जा रहा था, वहीं वे माखनलालके व्यक्तित्व-सूत्रोंका रहस्य भी प्रकट करते जाते थे। इन स्तम्भोमें माखनलालके अध्ययनका कम-विकास सुरिद्धित है और किन विचारोंका उसपर असर हो रहा था उसका कण-कण लेखा-जोखा संचित हुआ है।

जब 'प्रमा' के चार अंक निकल गये तो १६१३ की जुलाईकी 'सरस्वती' में आचार्य महाबीर प्रसादजी द्विवेदीने 'प्रमा' की समालोचना करते हुए लिखा कि खुशीकी बात है, हिन्दीमें एक श्रौर सचित्र मासिक पत्रिकाका प्रादुर्भाव हुन्न्या है। लेख सभी उत्तम हैं। पत्रिकाके रूप-रंग श्रौर लेखावलोको सुन्दर और उपयोगी बनानेमें इसके संचालकोंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। इसे हिन्दी-प्रेमियोंको श्रवश्य आश्रय देना चाहिए। महात्मा स्टेडके श्रादर्शको लेकर इसके सम्पादकने जो उद्देश्य सामने रखा है, उसे देखते यह 'रिव्यू आँव रिव्यू ज़' है। परमेश्वर गगराड़े महाशयको इस श्रादर्शको कार्यमें परिण्यत कर दिखानेकी शक्ति दे।

युग-पुरुषकी इस प्रशंसाके सन्दर्भमें मध्यप्रदेशकी शासकीय नीतिकी रिपोर्टमें सरकारने भी अपने प्रान्तके पत्रोंपर एक सरसरी निगाह फेंकते हुए प्रमुख पत्रोमें 'प्रभा' की चर्चा करते हुए खिखा कि इसी वर्ष एक अन्य समाचार पत्र 'प्रभा' नामसे शुरू हुआ है, जो खंडवासे हिन्दी सचित्र मैगज़ीनके रूपमें निकत्तता है। यह एक उच्च स्तरीय साहित्यिक पत्रिका है और मुद्रण तथा अन्य व्यवस्थाओंकी दृष्टिसे यह प्रयास स्तुत्य है।

इस पत्रके सम्पादकीय भी माखनलाल ही ने लिखे। 'सरस्वती' जैसी पित्रकाके सम्पादकीय यदि युगस्तरीय राष्ट्रभाषाकी शालीनताके मुँह बोले सुगन्धित पुष्प थे, तो 'प्रभा' के सम्पादकीय मध्यप्रदेशीय राष्ट्रभाषाके उस च्चितिजके साच्ची थे, जो पहली बार राष्ट्रीय स्तरपर सबको दीख पड़ा था। विना अंग्रेज़ीके अध्ययन, पठन-पाठन, माखनलालका यह प्रारम्भिक सम्पादन रुचिप्रद भाषाको दृष्टिसे नहीं, अखिल भारतीय हितोंकी दृष्टिसे इतना अनुकरणीय हो चला था कि यदि मध्यप्रदेशकी पिरस्थितियाँ फलप्रदा होतीं और अन्य हिन्दी मासिक भी इस प्रदेशसे निकलते तो वे निश्चय ही इस मासिकका अनुकरण करते।

'प्रभा' के जब छः अंक निकल गये, तो उसके सहकारी सम्पादक श्री माखनलालजी चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा' ने वम्बई बाज़ारको पाठ-शालाको १३) ६० मासिकको पाठकीसे १९१३ को २६ सितम्बरको त्यागपत्र दे दिया ख्रौर अध्यापकीसे सदा-सर्वदाके लिए अपना नाता तोड़ लिया।

# द्वादश परिच्छेद

## मध्यप्रदेशके लोकप्रिय चितिजकी आसन्दी

व्यक्तित्वके द्वितिज उस निर्धूम अग्निकी लपटोंसे बनते हैं, जिसकी तहमें वह यज्ञ-पुरुष स्वयं ही ऋपने रक्तका ईंधन ऋौर हिव एक साँस अर्घ्यक्प भेंट करता जाता है। पर श्रात्माके चितिजकी बात निराली है, कथा निरालों है, शान निराली है, तत्सम छटा निराली है और है निराली रूप-ज्योति । स्रात्माके वितिजके धृमिल रहनेपर भी व्यक्तित्वके वितिज कुछ दिनों तो अवश्य धूमधामसे चमकते हैं, पर उनकी अवधि अत्यल्प होती है। स्रात्माके वितिज ही जहाँ व्यक्तिके भूत स्रौर वर्तमान और भविष्यको एकाकार कर ज्योत्स्नामय हो उठते हैं. वही व्यक्तित्वके जितिज व्यक्तिका पथ प्रशस्त करते हुए प्रतिज्ञाण त्रालोकित रहा करते हैं। यही कारण है कि १९१३ में एक ग्रामी ए पाठकने जब प्राइमरी पाठशाला से त्यागपत्र देकर, आशंकाओंके घटाटोपसे काले स्याह भविष्यकी दिशा, एक नये मोडपर क़दम रखा, तो उस च्राण उसकी समस्त घटना-प्रियता, साधनाकी तन्मयतामें अभिभूत, अपनी श्रात्माके ज्ञितिजके प्रति ही ईमान-दार अधिक थी। वह व्यर्थके व्यक्तित्व-द्वितिजोका भूखा नहीं था। उसकी भूख श्रौर उसकी एषगाएँ अन उस दीवाने जैसी थीं, जिसे मनमौजके अनुरूप घरकी चौखटसे बाहर जीवन बितानेकी महती कामना हाथ लग गयी हो। बालपनमें जो अपने भोपड़ोंकी चौहदीको लाँघनेमें विश्वास करता रहा श्रौर जिसे गाँवोकी नीरसतामें भी नयी घटनाश्रोंका उपक्रम रचनेका कौशल सुलभ होता रहा, वह प्राइमरी पाठशालाकी अस्तवली संक्रीणंतामें भला कैसे साँस ले सकता था। श्रव माखनलाल हिन्दी-जगत्के 'पण्डितजी', 'श्री माखनलालजी चतुर्वेदी' के रूपमे, कविके रूपमें, राज-नीतिक घटनाश्रोंके समालोचकके रूपमें, सम्पादकके रूपमें और राज-नीतिक प्रान्तीयताके अग्रणी कर्णधारोंके समकत्त्वकी हैसियतके साथीसे, सर्व-परिचित और पूर्वपरिचित व्यक्तित्वके रूपमें नाटकीय जनजीवनका गम्भीर पात्र था।

१६१३ के बीतते न बीतते माखनलालजो मध्यप्रदेश ऋौर मारतीय स्तरके अनेकानेक बड़े नामधारी पुरुषोंसे परिचित ही नहीं हो चले थे, उनके मित्र भी हो चले थे, गम्भीर परामर्श ऋौर मन्त्रणाके च्चणोमें वे ऋावश्यक वन्दनीयता ग्रहण करने छगे थे।

'प्रभा' माखनलालजोके जीवनमें एक साथ ही अकल्पनीय पटाचेप श्रीर स्मरणीय नवीन दृश्यकी उद्भावना लेकर प्रकट हुई। इस पटाचेपमें उनका शैशव श्रीर कैशोर्य विस्तृत संपुट-सा हो गया। इस नये दृश्यमें माखनलालजी उस आधार भूमिपर विचरण करते दीखते है, जहाँ मध्य-प्रदेश, उत्तर भारत श्रीर पूना जैसे घटनाबोिकल केन्द्रोंके लोकनायकोंकी पंगतमें रले-मिले वे व्यस्त सार्वजनिक बिता रहे है।

माणिकचन्दजी जैन श्रीर काल्रामजी गगराड़ेके चार हाथोंने माखन-लालको 'प्रभा' के वास्तविक सम्पादकके दायित्वसे घेर दिया था। 'प्रभा'-ने शीघ ही माखनलालको पं० माघवरावजी सप्रे, गणेशशंकरजी विद्यार्थी, कामता प्रसादजी गुरु, महाबीर प्रसादजी द्विवेदी, महात्मा संशीरामजी, रायबहादुर पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल जैसे उस युगके ख्यातिलब्ध लोक-नायकोंका साहचर्य पुरस्कारमें सौंप दिया।

## पं॰ माधवराव सप्रेके संरच्चणमें

पं माधवराव सप्रे रायपुरमें राजद्रोहकी जेलयात्रासे समा-याचनाके त्र्याघारपर जेलसे छटनेके बाद संवर्तिका-रूप जीवन विता रहे थे। किन्तु यह समा-याचना उनके जीवनकी अनुल्लेखनीय घटना मात्र थी। सप्रेजी ब्राब भी ब्रापने प्रान्तके तपे-तपाये ज्वाल श्रीर संवर्मित पत्रकार थे। श्रीर थे राष्ट्रीय ज्ञानके गुरु द्रोणाचार्य । खंडवामें जब वे पाँच वर्ष पहले माखन-लालजीसे मिलने पघारे थे, तभी उन्होंने सप्रेजीको पहली ही नज़रमें ऋपना गुरु मान्य कर लिया था। सप्रेजीका व्यक्तित्व ऐसा ही पुरुषार्थमय था। 'प्रभा' के निकलनेके बादसे माखनलालजीने श्रपने साहित्यिक जीवनकी शोभान्वित परिधियोंके विश्वसनीय पड़ाव स्त्रीर शिविर तैयार करने स्त्रीर खड़े करने शुरू कर दिये थे। अब खंडवा केवल पर्यटक पत्रकारका ऐसा केन्द्र रह गया था, जहाँ वह निश्चिन्त होकर विश्राम कर सकता था, म्रान्यथा रायपुर माखनलालजीके जीवनका वह दी ज्ञास्थल था, जहाँ वे भावी भीषण संग्रामका लोकनायकत्व करीनेसे ग्रहण करने लगे थे। सप्रेजी यदि माखनलालजीके अघोषित गुरु थे, तो माखनलालजी सप्रेजीके वे उत्तराधिकार थे, जिनमें उन्होंने अपने राजद्रोहकी हंकार बहुत ही सुरिद्धत रूपमें संजो दी थी और जिनको अपना उत्तराधिकार सौंपकर जैसे उन्होने श्रपनी द्धमा-याचनाका प्रायश्चित्त कर लिया था। जब भी माखनलालजीको अवकाश मिलता, वे रायपुर जाते और सप्रेजीके पास ही रहते। साहित्यिक पथकी मंत्रणाएँ अपने गुरुसे ग्रहण करते और तदनुकुल कार्य करते। लेकिन माखनलाखजीने सप्रेजीको भी यह नहीं ही बताया कि वे क्रान्तिवादी तरुणोंके दलमें सिक्रय तो नहीं, किन्त विश्वसनीय सहयोगीके रूपमें बरावर अपने दायित्वका हिस्सा बँटाते हैं। सप्रेजीके निकट बैठकर वे मध्यप्रदेशीय राजनीतिका गुरुमन्त्र लेते रहे।

पर सप्रेजीके साथ माखनलालजीका विनोद एक विश्वसनीय मित्रके रूपमें सिक्रय रहा । इसी प्रसंगकी एक बात है ।

"सप्रेजी हमको प्यार करते थे और इतना प्यार करते थे कि जिस दिन वे हमें विदा न करें श्रौर हमें चूमें न, उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे श्राज उनके मनमें कहीं कमी है। जब वे लिखने बैठा करते थे तो उनका आदेश था कि हमें कोई दखल न दे। एक बार वे तो लिख रहे थे और में दूसरी श्रोर बैठा हुआ उर्द्के कुल मिसरे तैयार कर रहा था:

महलका दरवाज़ा बन्द किये महफ़िलमें बैठे हैं बराबर ड्योद़ीवानोंपर यही इज़हार आता है कोई कितना सताये, हरगिज़ न खोलना कुंडीको भला देखता हूँ फिर कीन-सा मक्कार आता है कहा हमने यह धमकी दीजिए इज़हारपरस्तोंको जो आशिक है वह साहब फाँडकर दीवार आता है।

"व्यंग्यमें यह सप्रेजी पर ही लिखा गया था। पासमें सरवटे नामक एक मित्र बैठे थे। वे 'प्रभा' में 'देहाती गँवार' नामसे समा-लोचना आदि लिखा करते थे। उन्होंने ये पंक्तियाँ सप्रेजीपर ही लिखी देखीं और ज़बरदस्ती माखनलालजीसे यह काग्रज़का पुर्जा छीनकर सप्रेजीके हाथमें थमा दिया। सप्रेजीने पढ़ा। बस, फिर क्या था। सप्रेजीकी उस दिन हमपर काफ़ी डाँट पड़ी।"

प्रभामें सप्रेजीने भी अतिशय सहयोग दिया और अन्य महानुभानों की तरह उन्होंने भी उसमें 'त्रिमृतिं' और 'माधवदास रामदासी' जैसे कृत्रिम नामोंसे रचनाएँ प्रेषित कीं। "पं० माधवराव सप्रे हिन्दी भाषियों को बलनान् बनाने के सबसे बलवान् वृत्ति-साधक थे। सोते-जागते वे हिन्दी भाषा और हिन्दी भाषों को देशमें महान् बनाना चाहते थे। सम्भवतः जितनी ही मराठी भाषाकी आलोचना करते उतनी ही मुक्तमें मराठी भाषी सज्जनों में घुलिमिल जानेकी वृत्ति पैदा होती। सप्रेजीने मेरे जीवनके कठोर परिवर्तनों में बहुत बड़ा भाग लिया है।"

काफ़ी दिनोंसे मध्यप्रदेशमें वैधानिक सधारोंका प्रश्न चछ रहा था। श्राखिर ८ नवम्बर १९१३ को मध्यप्रदेशके लिए विधान-सभाको स्थापना-की घोषणा की गई। तुरन्त ही उसके चुनावके लिए सरगर्मियाँ प्रारम्भ हो गईं। रायबहादुर पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल मध्यप्रदेशके गरमदलीय लोक नेता था। उन्होंने इस सभाके लिए खड़े होनेका निश्चय किया और उसी सिलसिलेमें वे खण्डवा भी पघारे। खण्डवा त्र्यानेसे पहले पं॰ माघव-रावजी सप्रेने शुक्लजीके साथ आनेवाले एक सजनको पं० माखनलाल जी चतुर्वेदीके नाम एक पत्र दिया कि इन्हें चुनावमें ऋधिकसे ऋधिक सहयोग देनेको व्यवस्था करा दी जाय। माखनलालजीसे जो कुछ भी बन पड़ा, वही इन्होंने किया । माखनलालजी इस पहली ही मुलाकातमें विष्णु-दत्तजी शुक्लसे ऋत्यन्त प्रभावित हए। उन्हें विश्वास हो गया कि साहित्यिक मंचपर केवल विष्णुदत्तजी ही ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो मध्य-प्रदेशके हिन्दी भाषी प्रान्तोंकी कल्याणकामनाको मूर्त स्वरूप दे सकते हैं। इसी यात्रामें विष्णुदत्तजीने माखनलालजीको अपना निकटका मित्र भी बना लिया। 'प्रभा' का जो वास्तविक सम्पादक था, उसका व्यक्तित्व ऐसा ही तत्काल स्वीकार करने योग्य जो था।

इस विधान सभाकी पहली बैठक १७ अगस्त १६१४ को प्रारम्भ हुई। इस सभाके एक निर्वाचित लोकप्रिय सदस्य पं० विष्णुदत्तको शुक्ल भी हुए।

## 'प्रताप'-परिवारकी यशस्वी सदस्यता

१९१३ की एप्रिलमें खंडवासे 'प्रभा' निकली। इसी वर्षके अक्टूबर-में कानपुरसे श्री गणेशशंकरजी विद्यार्थींने 'प्रताप' साप्ताहिक निकाला। इससे पूर्व गणेशजी आचार्य महाबीर प्रसादजी द्विवेदीके पास सहायक सम्पादक रह चुके थे और कुछ दिनों उन्होंने श्रीकृष्णकान्तजी माळवीयके पास भी 'स्रम्युदय' में पत्रकारकळाका स्रम्यास पाया था। 'प्रताप' के ऊपर जो परिचयात्मक पंक्तियाँ हैं, वे आचार्य महाबीरप्रसादजी द्विवेदी हीकी लिखी हुई हैं।

जब 'प्रताप' निकला, उससे पहले माखनलालजी अनेक कविताओंका सर्जन कर चुके थे। 'प्रताप' के निकलते ही आपने एक कविता 'चेता-वनी' शीर्षकसे 'एक भारतीय आ्रात्मा' नामक लेखककी श्रोरसे उसमें प्रकाशनार्थ भिजवा ही। कविता यह थी:

अंगुली दिखा लो, या घिना लो, डर बता लो, डर नहीं, बातें बना लो, सब छिना लो, क्या करें ? उत्तर नहीं। पर विश्वके विश्वस्त पथको भाइयो ! भूलो नहीं, उन कल्पनाओं में वृथा—मानो ज़रा, फूलो नहीं। देखो कहीं ऐसा न हो, सूर्यास्त हो चण मात्रमें, दीखे न वह तेजस्विता, फिर इस तुम्हारे गात्रमें।

जिसको दिखाया आपने संसारमें सोता हुआ, कर्तव्य-पथमें दीनता—संयुत पड़ा रोता हुआ। बोता हुआ तम-वह्नरी, अपने उदय-उद्यानमें, खोता हुआ, सिद्धान्तमय सर्वस्वको अज्ञानमें। वह जागकर यह कह न बैठे—''मैं बड़ा मतिधीर हूँ—में वीर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ,

ये जाति—जीवन—मार्ग—बन्धन तोड़ दो, मानो कहा
ये आर्य-अपयश—भाण्ड सारे फोड़ दो, मानो कहा
इन तीच्णतर आक्षेप-तीरों का चलाना छोड़ दो
बँहके हुओंका मुख-अजी अब भी समय है, मोड़ दो।
"दैवोऽपि दुर्बल्खातकः"—ऐसा न हो प्रतिकृल हो,
जिसको समस्ते ठीक हो, ऐसा न हो, वह भूल हो,

जातीयताका भाव देखो, है यहाँ जगने लगा, पान्तीयताका पाप इनको छोड़कर भगने लगा। "दूटे हुए वे प्रेम-बन्धन" प्रेमसे जुड़ने लगे, भूले हुए सीधे पथोंकी ओर भी मुड़ने लगे। हों नेत्र तो देखो, न देना दोष तुम पीछे हमें प्रेमी हमारे हो, इसी से हम चिताते हैं तुम्हें।

है दीन भारतको जगाने भा चुकी अब भारती, बढ़कर किया ही चाइते हैं कार्य विद्यार्थी वर्ता। ये ब्रह्मचारी धीर-धारी, भारमत्यागी देख लो, ये वीर नेता, शीव्र-चेता, गुण-विजेता देख लो। अवरुद्ध उन्नति-मार्ग मिलकर शीव्र अपना खोल दो, होकर हमारे साथ "भारतवर्षकी जय!" बोल दो।

गणेशाजीने किवता पायी। किवताके साथ उन्होंने एक रहस्य भी पाया। किवता प्राण-प्रतिम कन्या-सी थी, तो लेखकका नाम ज्योतिर्मय वातायन भी साथ लाया था। ऐसा लगता था कि यह किव अरज्ञाकी आशंकाओं से प्रस्त, कहीं एकाको जीवन विता रहा है। गणेशाजी परेशान कि इस किवसे साज्ञातकार कैसे किया जाय १ खरडवासे रचना आई है, पर किवका पता नहीं है। आंखिर उन्होंने इसी नामका पत्र मारफ त पोस्ट-मास्टरके पास भेजा और उसमें लिखा कि आप कानपुर कब आ रहे हैं।

पत्रका उत्तर तो देना ही क्या था, लेकिन इस निमन्त्रण्में जैसे दीर्घ स्नेह-सूत्र श्रौर श्रात्मीयताके डोरे तह कर रखे हुए श्राये थे।

कि लखनऊ-सम्मेलन आया । इसके अध्यत्व पं० श्रीघर पाठक थे । यह सम्मेलन कालीचरण हाईस्कूलको निल्डिंगमें हुआ । इस हाईस्कूलके प्रधानाध्यापक बाबू श्यामसुन्दरदासजो थे । उन्हींके सद्प्रयत्नोंसे यह सम्मे- लन हुआ था। सम्मेलन दशहरेपर न हो श्रीर उसकी श्रविध बढ़ाई जाय, इस सम्बन्धमें माखनलालजीने कलकताके 'भारतिमत्र'में एक आन्दोलन छेड़ा। आप अपने लेखोंके नीचे 'एक साहित्य-प्रेमी' या एक 'भारतिय' लिखा करते थे। पर सम्मेलन तो दशहरेपर ही हुश्रा। इस वर्ष संयोग ऐसा कि दशहरेके साथ ही मुहर्रम भी सम्पन्न होना था। सम्मेलनके अवसरपर जब माणिकचन्दजी अनेकों तकणोंको लेकर लखनऊ पधारे, साथमें उनके माखनलाल भी लिये गये। लखनऊमें 'भारतिमत्र' सम्पादक श्री श्रम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीसे उन्होंने भेंट की, तो उन्हें श्रपने बचावका एक सूत्र मिला श्रीर उन्होंने मंचपर माखनलालजीको पेश करते हुए कहा कि इन्हीं महोदयने सम्मेलनकी तिथियाँ बढ़ानेका आन्दोलन छेड़ा था, मेरा उससे कोई सरोकार न था। इस श्रवसरपर माखनलालजीने कोसेका फेंटा बाँच रखा था श्रीर कुर्तेपर घोती ही धारी थी। जब लोगोंने जाना कि यही महाशय खएडवाकी साहित्यिक पत्रिका 'प्रभा'के वास्तविक सम्पादक हैं तो प्राय: सभी गण्मान्य व्यक्तियोंने सहर्ष इनसे भेंट करनेमें रुचि छी श्रीर इनका मित्र होनेमें उत्साह प्रदर्शित किया।

श्रिषिवेशनके बाद शामको सभी श्रागत सज्जन इमामबाड़ेकी श्रोर लपके जा रहे थे। मुहर्गमके कारण वह खूब सजाया गया था। शायद मंचपर गणेशजी दील पड़े थे। एक रोशनीके खम्मेके नीचे माखनलालजी खड़े थे और उघरसे गणेशजी आ रहे थे। आपने उनको रोका, 'गणेशजी'! गणेशजी कक गये श्रौर उन्होंने भी टोह ली, 'एक भारतीय आत्मा ?'

दो तरुण त्रात्माएँ त्रापसी भुजबन्धनमें कस गईं। दो नये मित्र आपसमें गुँथ गये। त्रौर लखनऊ के इस भुजबन्धनने माखनलालजीका एक पैरं सदा-सदाके लिए, त्राजीवन भरके लिए कानपुरमें ले जाकर टिका दिया। वे कहीं रहें, पर उनका एक पैर कानपुरमें ही रहना चाहिए। यह त्र्यनिवार्य विधान उनके जीवनमें रहस्यमय तरीक्रेसे गणेशजीने रोप दिया! 'एक भारतीय आत्मा' से साह्मात्कार होनेके बाद गणेशाजी खरडवा आये। गणेशाजी आयुमें माखनलालजीसे तीन वर्ष छोटे थे, फिर भी उनका व्यक्तित्व कर्मरत श्रीर प्रेरक द्युतिसे लवालब था। कुछ श्रपने ऊपर माखनलालजीका अधिकार लिया, कुछ माखनलालजीके ऊपर श्रपना अधिकार गणेशाजीने दिया। घरपर माखनलालकी पत्नीने इस अति सरल श्रीर कोलाहलमें जीवित रहनेवाले मौनी साधकका भरसक आतिथ्य किया। पर गणेशाजीका यह गुण कि जैसे वे श्रातिथि होकर भी अपना श्रातिथ्य ही इस तरुण दम्पतिके बीच चर्चित कर गये हो।

गणेशजीने भी 'प्रभा'में कुछ लेख लिखे, लेकिन वही छुद्य नामसे । आपने 'श्रीयुत् सत्येन्द्र' श्रीर 'श्री आदित्य' नामसे श्रनेक रचनाएँ प्रेषित कीं। उधर 'प्रताप'में माखनलालजीने भी तिलककी गरम दलीय राजनीतिक समर्थनमें श्रनेक लेख लिखे छुद्यनामांसे। यद्यपि ये लेख सामाजिक पिषयोंपर हो होते। श्रापने 'श० श० श०' और 'च्. त्र. ज्ञ.' श्रीर 'भारतवासी' नामसे ही ये लेख लिखे। छुद्यनामसे लिखना इसलिए ज्ञरूरी था कि खण्डवामें बैठकर माखनलालजी तो एकदम विशुद्ध साहित्यिक रोल खेल रहे थे। लेकिन उनका जीवनमें सबसे प्रिय रोल तो गरम दलीय राजनीतिमें उम्र लेख लिखना था श्रीर वह पुलिसकी श्राँखोंसे बचनेके लिए इसी रूपमें हो सकता था कि छुद्यनामसे ही लिखा जाय।

जब कि इस अवस्थातक आते-आते श्री मैथिलीशरण गुप्त और श्री जयशंकर प्रसाद प्रभृति किवयोंने खुला जीवन बिताते हुए न जाने कितना साहित्य लिख लिया था और वह प्रकाशमें आ चुका था। लेकिन एक माखनलालजी थे कि जिन्हें छुझनामसे लिखनेकी तोहमत सिरपर उठाते हुए अपने साहित्यको अधिकांशमें अप्रकाशित रखनेकी विवशता ही मनमें सतर्क प्रहरी-सी प्रतिच्चण खड़ी रखनी पड़ती थी। फिर भी जयशंकर-प्रसादजीने अपनी मृत्युसे कुछ ही दिन पहले यह खीकार किया था, "मैंने

और माखनलालजी चतुर्वेदी दोनोने प्रायः एक साथ ही खड़ी बोलीकी कविता लिखना प्रारम्भ किया था।''

शीव ही गरोशजी दुसरी बार खरडवा आये। इस ऋवसरपर माखन-लालजी बम्बई गये हुए थे। वहाँपर लार्ड सिनहाके सभापतित्वमें एक राजनीतिक परिषद् हो रही थी ख्रौर उसका ख्राँखो देखा सान्निध्य प्राप्त करनेके लिए माखनलालजीको बम्बई जाना जुरूरी लगा । गरोशाजी घरपर ठहरे । श्रीमती ग्यारसीबाई चतर्वेदीने ऋपने पतिकी ऋन्परिथतिमें गणेश-जीका आतिथ्य किया । पर वे तो निकटस्थ आत्मीय थे स्त्रब । बातचीतके दौरानमें गणेशजीने माखनलालजीकी सभी वस्तओका तीव दृष्टिसे निरीचण किया ऋौर उनकी पत्नीके सहयोगसे वह देवदारूकी छोटी पेटी भी सामने ला रखी, जिसमें एक तीन पैसेका बन्द ताला लटका हुआ था श्रीर उसी-में माखनलालजीकी अप्रकाशित कविताएँ बन्द पडी थीं। ताला तोडा गया और उसमे जितनी भी कविताएँ ऋसूर्यम्पश्या-सी थीं, उनको अपनी जेबके हवाले किया। इसी पेटीमें वह पांडुलिपि भी थी, जो एक नाटक था 'क़ली-प्रथा' और जिसे लदमण्सिंहजी चौहानने लिख छोड़ा था। वे इन दिनों स्रागरा-कालेजमें पढ़ते थे, पाण्डुलिपिपर ही चौहानजीने अपनी यह प्रथम कृति माखनलालजी चतुर्वेदी को 'समर्पण्' की हुई थी। गर्णेशजीने यह पांडुलिपि भी श्रपने हवाले की। जब तक माखन-लालजी लौटें, गर्णेशजी कानपुर लौट चुके थे।

जब माखनलालजी बम्बईसे खराडवा लौटे तो उन्होंने घरका हाल देखा। देवदारूकी पेटीका ताला टूटा हुआ पाया श्रीर समस्त रचनाश्रोंको अनुपस्थित पाया। गर्णेशजीको इस भावाभिन्यंजनकी स्तमतापर माखन-छाछजी गद्गद हुए विना न रहे।

श्रव कविको पत्नीने कविको श्राङ्गे हाथो लिया। बोलीं, "भाई साहबने श्रापकी उन सभी हरक़तोंकी पोल खोल दी है, जो श्राप कानपुरमें बैठकर करने लगे हैं!" ''श्रजी, कौन-सी पोल खोल दी है ? कौन-सी हरक़तें इम किया करते हैं ?''

"भाई साहब सब बता गये हैं। वे आपकी एक-एक पोल खोल गये हैं।"

''लेकिन एक-आध मालूम तो हों !'' ''बस, सुफे तो सभी मालूम हो चुकी हैं।''

गणेशजी पत्नीके भ्राता बनकर घरमें पारिवारिकताका जो शहद भरा कटोरा छोड़ गये हैं, तो माखनलालजीने महसूस किया कि यह तो जीवनका एक अनिर्वचनीय अनुभव है। पारिवारिक स्तरपर आजतक पितासे लेकर अन्य जितने भी व्यक्ति आये, वे इस तरह तो न आये कि उनकी हलकी-सी यादसे आँखोंके आँसूतक छलक आयें...

फिर तीसरी बार जब गणेश खरडवा आये, तो माखनलालजीने पत्नीके सामने ही भोजनकी थालीपर बैठनेके समय पूछा कि आप मेरे पीछेसे मेरी कानपुरकी क्या-क्या पोल खोल गये हैं, जो इनको (पत्नीको) सभी माळ्म हो चुकी हैं।

पहले तो गणेशजी इस नये आरोपसे, श्रौर एक श्रकल्पनीय बूफ पहेलीसे बहुत सकपकाये। फिर जब उन्होंने कविकी प्रियाके इस उपालम्भ-में निहित विनादका आनन्द लिया, तो खूब ही हँसे श्रौर उस दिन सुबहसे शामतक सारा घर श्रानन्दकी घड़ियोंसे तरंगायित हुआ रहा।

#### ग्यारसीबाईने अपनी बिळ दी

पर गणेशाजी खंडवासे जैसे ही विदा हुए, श्रीमती ग्यारसीबाई चतु-वेंदीकी शारीरिक अवस्था दिनों-दिन बिगड़ने लगी। उन्हें चुपके-चुपके यद्माने श्रपनी दाहक गिरफ्तमें कर लिया था और वे कुछ ही दिनोंकी मेहमान थीं। वे वीर पुत्री थीं कि उन्होंने अपनी मृत्युसे कुछ दिनों पहले तक किसीको सूचना तक न दीं कि वे अन्दर ही अन्दर खोखली हो चुकी हैं।

जब तक अबोधा पत्नीको लौकिक चेतना न मिली, अल्हड़ पितसे भगड़ा करनेमें श्रीर सदा ही उपेचा बरती जाने वाली उदासीनतामें उनका श्रन्तस् छुळनी हुए जा रहा था। उघर प्रतिच्चण यह आशंका श्रलण खाये जा रही थी कि पितकी करत्तों के कारण किसी भी च्चण पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। श्रीर पितने जब पत्नीकी ओर ध्यान देना शुरू भी किया तो श्रपना श्रध्यापकपन ज़बरदस्ती उसके कोमल मिस्तिक्कपर लादना शुरू कर दिया।

श्रवोधा ग्रामवधूमें खिन्नता और कुढ़नका घुन लगता जा रहा था। कि गंगावहन और अन्य तरुणी छात्राओं के प्रति उसकी ईर्ष्यां भावनाने इस घुनको श्रीर भी भीषण प्रतिक्रियाकारी बना दिया। रात-दिनका रहा- सहा चैन भी मन-मानससे जाता रहा।

पर वे च्रण भी श्राये, जब श्रपने गुग्ग-कौशलसे पत्नीने पितको श्रपने वशीभूत किया। पर यह रुख ज्यादा दिन न चला। सास श्रौर पड़ोस—मुहल्लेकी बड़ी-बूिब्योंकी तानेज़नीकी वह शिकार बना दी गई। इर च्राग जैसे वह कोसे जानेकी ही पात्री रह गई थी।

समभ्रदारीका पत्नीत्व जब मातृत्व ग्रहण करनेके लिए सद्धम हुआ, तो ग्यारसीबाई एक कन्याको माता बनी, पर वह कन्या कुछ ही दिन जीवित रह सकी और अपनी श्रभागिनी माताको आँसू बहानेके छिए छोड़ कर उसकी गोद सूनी कर चलती बनी। वह वर्ष इसी तड़पन, सिहरन, त्रास श्रीर कुढ़ते रहनेमें बीता।

रात-दिन सासके सामने घरका काम-काज, फ़ुरसत पाओ तो न समक्तमें आनेवाले पतिके चित्र-विचित्र कामोंमें अपनी शक्ति खर्च करना या अँघेरी रातमें उसके साथ घूमने जाना न कि अध्यापकीसे त्यागपत्र देनेके बाद घरकी आर्थिक स्थितिमें जैसे कहीं सेंघ लग गई। जो कमाई ट्यूशनों- से हो रही थी, वह भी बन्द हो गई। निर्व्यांज साहित्य-सेवामें श्रौर सम्पादकीके अभिमानमें पित तो बाहर फूले नहीं समाते थे, पर घरमें पत्नी कठोर गरीबीमें अपनी समस्त सुखद श्राशाश्रोंपर ठंडी-ठंडी साँसोंके तुषारपात श्रौर गरम-गरम आँसुओंके दाहक तापसे सूखनेकी सीमाश्रोका श्रन्त नहीं पा रही थी। और जब 'प्रमा' एक वर्ष चलनेके बाद बन्द हो गयी, तो जो रहे-सहे ३०) ६० सहकारी सम्पादनके वेतनके एवज़में मिलते थे, वे भी मिलने बन्द हो गये और नौवत यहाँ तक आ पहुँची कि घरके जेवर बेच-बेचकर घरकी रोटियाँ खाई जाने लगीं। नववयस्का पत्नी अपने जेवर बेचनेके लिए जब बाध्य की जाती है,तो मानो वह श्रपने समस्त अस्तित्वको ही मिट्टीमें मिला देनेके लिए मज़बूर की जा रही है। ग्यारसीबाईके जोवनमें बस अब कोरा हाहाकार ही रह गया। सास थी कि घरकी समस्त विपत्तियोंका कारण केवल बहूको मानती थी। पितने श्रपनी कमाईका सुख तो कुछ दिया ही नहीं था। अब रहा-सहा प्रकाश भी सामनेसे अस्त हो गया।

घरमें उपवासकी परिस्थितियाँ उफन पड़ीं । छोटे भाई-बहन पिताजी-के पास भिजवा दिये गये । किन्तु ग्यारसीबाई एक कुलशीला वधू थी । उसने अपने अन्दरकी बाहर कभी प्रकट न होने दिया । पित-सेवा श्रीर सास-सेवामें कोई श्रन्तर न आने दिया । पर श्रन्तर तो यद्माने ही जब पैदा कर दिया, उस समय वे क्या करतीं ? अवस्था यह श्रां गई कि रुग्णा पत्नीने खाट पकड़ छो । पर खाट पकड़नेपर ग्यारसीबाईने पितके छाख कहनेपर भी यह स्वीकार न किया कि श्वसुरको उसकी बीमारीकी सूचना दी जाय । सास श्रपने किसी रिश्तेदारके विवाहमें भाग लेने गई हुई थीं । दूसरे इन्हें इसीलिए न बुछाया कि रोगिणी बहू सासके सामने ज़बरदस्ती काम-काज न करने लगे श्रीर शय्याग्रस्त पत्नीके सामने सासकी श्रिविकार-भावनाएँ कहीं उग्र रूप धारण न कर छें । बाबईमें ग्यारसीबाईकी माँको जब पता चछा कि उसकी बेटी बहुत बीमार है तो दौड़ी हुई खरडवा ब्राई। लेकिन माँके दौड़नेसे बेटियाँ कहीं रोगशय्यासे मुक्त हुई हैं ? माँके जीवनका अभिशाप तो यह है कि वह ब्रपने बेटियो-पर उसके ससुराल-जनों द्वारा किये गये ब्रत्याचारोंपर केवल मौन आँस् ही बहा सकती हैं। इन अत्याचारोंका अन्यथा प्रतीकार है ही क्या ... ?

माखनलाखां घरकी चौखटसे बाहर कितनी ही वाहवाही लूटते रहे, किन्तु घरमें अपनी पत्नीके स्वास्थ्य श्रौर उसके रोगोके प्रति निरंकुश निर्ममता ही बरतते रहे। आज वे कितना हो कहें कि उस समय मैं एक ग्ररीब श्रध्यापक चाहकर भी उसकी क्या औषध कर सकता था ? इघर उघर दौड़ कर थोड़ी-बहुत श्रौषध लाता भी था, पर उससे होना-जाना हो क्या है ? लेकिन यह व्यर्थका सन्तोष और व्यर्थकी सान्त्वना है। ग्यारसी-बाई श्रपने पतिकी महत्त्वाकां ज्ञांपर श्रपनी मौन बल्लि दिये जा रही थी, दिये जा रही थी...

१६१५ के नववर्षकी प्रथम घड़ियोंमें स्त्राखिर ग्यारसीबाई दीन-हीन हिन्दी-पत्रकारिताके पथपर बढ़ते हुए पतिके चरणोंमें बिल हो गईं। जिस समय उनका प्राणान्त हुआ, घरमें चिताके लिए ईंघन तक न था!

मित्रोने तुरन्त परोपकारिग्णी संस्थाको सूचना भिजवायी श्रौर वहाँसे एक मित्रने इँघनके रुपये उघार देकर लकड़ियाँ श्रलग ही अलग स्मशान तक पहुँचवानेकी व्यवस्था कीं, तब जाकर गरीब पत्रकारकी असहाय श्रौर श्रनाथा पत्नी चिताको पवित्र श्रीम्नके पवित्र संस्कारकी श्रुभ घड़ियाँ सँजो पायीं!!

पत्नीके निधनपर माखनळालजी किस विवेक-शिलापर समाधिस्य मावसे बैठे हुए अपने अधीर मनको आश्चस्त कर रहे थे, उसकी कुछ भाँकी 'प्रभा' के दूसरे वर्षके दूसरे अंकमें प्रकाशित 'धर्मतत्त्व' सम्पादकीय टिप्पणीमें मिलती है, जो उन्होंने ही लिखी थी। 'प्रभा' का यह एक विशेष स्तम्भ था, और इसमें वैष्णवी मान्यताओंका विवेचन-संवर्धन किया

जाता था। लेकिन इस श्रंककी टिप्पणीमें माखनलालजीने अपने शोक-सन्तत हृदयकी विचार-धाराका मनोमन्थन ही लिपिबद्ध किया है——

''परम दुःख है. जिस तरफ़ दृष्टि डालते हैं, दुःख ही दुःख दीखता है। सोचते हैं, सुनते हैं, समभते हैं, परन्तु निश्चय नहीं बँघता। विदित नहीं होता कि यह करुणा-क्रन्दन किसे सुनावें। जिस तरफ़ दृष्टि डालते हैं, संसारकी निस्सारता, शून्यता श्रौर भयंकरताके सिवाय कुछ भी नहीं दीखता । प्रभो अहा, जिसे देखकर ध्यानियोंको ध्यानस्य रहते-रहते ज्ञानियोंको विश्व-विजय करनेकी शक्ति प्राप्त थी, वह प्रकाश इमसे दूर क्यों रक्ला गया है। हमें जड़-बुद्धि यह माननेके हेतु बाध्य कर रही है कि तम भी अपना जीवन मशीनके समान बना डालो। क्या इसका कहना मान लें जगदात्मन्, इमारा स्वभाव उच्छंखल, श्रविश्वासी, अकर्मण्य, विषयी, छुली त्रीर नपुंसक हो गया है। इमारा स्वभाव मानवीय रचनाके बिलकुल विपरीत हो गया है, हम यह नहीं कहते कि हमारा उद्धार करो. हमें बचाओ, हमारे पापोंको ज्ञमा करदो, हमारी हीनतापर परदा डालकर. उसे उचताके रूपमें परिणत करदो, हम नहीं चाहते कि हमारे सिरपर आप संसारकी विजयका सेहरा बाँघ दो, हमारे गौरवके नगारे देशान्तरोंमें वजवा दो, हमें दानवसे देव बना दो । नहीं, हम कहते हैं, हम अनुरोध करते हैं कि हमपर कष्टों, ख्रापत्तियों, दुःखोंकी वर्षा करो और उनके सम्हा-लनेकी भरपूर शक्ति दो। प्यारे सुवर्णकार, इमें खूब तपा लो, ठोक लो श्रीर पीट लो, परन्त देखना, हमें दृढ़ता दिये विना न रहना । उसे पाकर इम आपके आनन्ददायी उपहारोंका ठीक-ठीक उपयोग छे सकेंगे, कठि-नाइयोंको सहनेका यत्न कर सकेंगे।

"हमें हमारी शक्ति एवं कर्तव्य क्रम-सूचीके अनुसार जो चाहो देते चले जाओ। कायरता किस कल्लाका ऋपराध है। आचरणहीनताकी गणना किन पापोंमें की जाती है १ कठोरताके प्रतिफल्लमें क्या देना चाहिए १ ऋन्य नियमोंपर चलनेवालोंको क्या मिलना चाहिए १ कर्तव्यकी हत्या करनेवालोंको कौन-सा फल मिलता है ? धर्मके भूठे दलाल बननेसे कौनसा सौभाग्य प्राप्त होता है ? कपटकी कराल कुपाणसे, अपने कुपा-कारियों तकका बध कर डालना किसे पानेकी चेष्टा करना कहलाता है ? जीवनकी बूँदोंका नाश करना किस यातनाका अधिकारी होना है ? बस दीजिए, वे ही सब आपत्तियाँ हमें दीजिए, जो हमारे अपराधोंका ईश्वरीय दएड हो। हमारा हृदय चाहे घबड़ाये, चाहे सौगन्धें खावे और चाहे नाश हो जावे, परन्तु हम माँगेंगे एक बार अवश्य। माँगेंगे और अनुरोध पूर्वक माँगेंगे केवल अपने अपराधोंका दएड और वह देना पड़ेगा, संसारसे नीचता उठा देनेके लिए, कायरोसे विस्तृत विश्वको खालों कर देनेके लिए, पाखरडकी पोल खोल देनेके लिए, नपुंसकोंका अस्तित्व शून्य कर देनेके लिए, और पत्थरोंको घर्षण कर सच्चा रत्न, तथा सुवर्णको तपाकर सच्चा सुवर्ण बना देनेके लिए, अवश्य देना पड़ेगा। वह हमारी वस्तु है, हमारा पहला कर्तव्य, हमारा प्रारम्भीय धर्म उस प्यारी वस्तुको प्राप्त करना है। दीजिए, अवश्य दीजिए, हमारे अपराधोंका दएड हमें दीजिए।

''दूर हो, बहुत दूर हो, न जाने कितनी दूर हो। तभी तो हमारा यह चपल श्रौर मिलन मन बहक कर कहता है कि 'किसे मालूम, हो या नहीं हो,' हम कहाँ ढूँढ़ें, कहाँ जावें, किससे कहें। कौन सुनता है १ हाँ, बस जानते हैं, श्रौर दयासागर कहानेवाले प्रसु, यदि किसी श्रपराध लगनेका भारी भय हो, तो मान भी छेते हैं, कि 'तुम हों', परन्तु 'कहाँ हो' देव सत्य मानिए, हम यह नहीं जानते।

"शीघ्र ही कहो, कहाँ हो ?

"वहकी हुई बुद्धि और भी बहका चाहती है। दयानिधे, शीघ बताओ। यदि दूर हो तो पास आकर बताओ। अञ्चल, वहींसे सही, जहाँ हो, वहींसे सही, परन्तु बताओ, शीघ बताओ।

"तुम चुप हो। तुमने मौन धारण कर लिया है। क्या न बतास्रोगे ? क्या हमें संसारकी पथरीली चट्टानोसे यों ही टकराना पड़ेगा ? हानि नहीं, हम चट्टानोंके सामने खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे, पर बताओ, शीव्र बताओ, तुम कहाँ हो ?

"सुनते हैं, वेद तो नेति नेति कहते थे। वेदके शोधकी गहरी बुद्धिका तो हमारे पास अभाव है। पुराणोंमें एक समुद्र ही हिलोरें ले रहा है। वहाँ बड़ा बाद्धार लगा है। वह भी हमारे सामर्थ्यसे बाहरका ही कार्य्य दीखता है। ईसाको एक ज्योतिके रूपमें दिखायी दिये थे। मुहम्मदने भी प्रकारान्तरमें उसी रूपमें देखा। यो प्रत्येक जगह ज्योतियोंका वाला है। महात्मा बुद्धने आपको अपने भीतर ही देखा। वहाँ भी कुछ ज्योति ही होगी। परन्तु हम कहाँ जायँ १ किससे कहें, क्या करें १ दयानिषे, कहो, केवल एक ही बार कह दो कि तुम कहाँ हो, और कितनी दूर हो १ क्या निकट हो ही नहीं १ बिलकुल दूर ही हो १ तुम फिर न बोले १ हाय, सुना न होगा, दयानिषे, तुम हमसे बहुत दूर हो क्या १ अनुमानसे, ज्ञानसे, विचारसे, सबसे ही दूर हो क्या १

"मिल जाओ । केवल एक बार मिल जास्रो । देखो, सूर्य और चन्द्र एक बार मिलते हैं । अग्नि और पानीका भी संयोग हो जाता है । शीत स्त्रीर उष्ण भी स्त्रापसमें मिलकर वसन्त बना डालते हैं । सब स्त्रापसमें मिलते हैं । अपने विरोधी स्वभावको सब छोड़ देते हैं । द्यानिधे, स्त्रापका स्वभाव तो विरोधी नहीं है । प्यारे, निर्दय नहीं, कठोर दयालु ! यह कौन जान सकता है कि स्त्रापका स्वभाव क्या स्त्रीर कैसा है ? कैसे भी हो, पर एक बार मिल जास्त्रो । हठोले हिर एक बार, केवल एक ही बार, मिल जास्त्रो । द्यासागर ! मैं तुम्हें एक स्त्राशीर्वाद दूँगा, नहीं नहीं स्त्राम करो "मैं प्रणाम करूँगा, स्त्रीर फिर बड़े प्रयत्नसे, प्रथम, स्त्रपने कर्तव्यहीनताके मयंकर पायको तुमपर चढ़ाकर, फिर एक बार नेत्र मर

कर तुम्हें देखूँगा और फिर ऋपने ऋापको भी तुम पर तुम्हारे साढ़े इकतीस करोड़ ऋंशोमें बँटे हुए, विराट स्वरूपके एक ऋंग पर चढ़ा दूँगा।

—'कुछ नहीं'।"

जब सर्वगुण्सम्पन्ना, कुलशीला, पितपरायणा पत्नी चिरिनद्रामें समा-धिस्थ हो गई तो हर च्र्ण उसकी उपेच्ना करनेवाले माखनलालजीको पत्नी-स्रमावका होश स्राया । उस अमूल्य पत्नीका मूल्य मालूम हुस्रा । किन जब स्रम्यत्र प्रियजनोंकी मृत्यु पर केवल मरिसया पढ़नेका स्रिधिकार सँजोये बैठा था । उसने एक किवता लिखी स्रोर लिखकर अपने गोपनमें ही कहीं छिपा कर रख मी दी । पर इस किवताको यहाँ प्रकाश दिया जाना स्रत्यन्त आवश्यक है । किवता यह है :

"भाई छेड़ो नहीं मुफे, खुळ कर रो लेने दो यह पत्थर-सा हृदय आँसुओंसे घो लेने दो रहो चैनसे तुम्हीं मौजके मंज महलमें मुफे दुखोंकी इसी फोपड़ीमें सोने दो कुछ भी मेरा हृदय न तुमसे कह पायगा किन्तु फटेगा, फटे बिना क्यों रह पायगा सिसक सिसक सानन्द करूँगा में श्री-पूजा बहे कुटिल यह सुक्ल दुक्ल क्यों बह पायगा वारूँ सौ सौ रवास एक प्यारी उसास पर क्या है जीवन प्राण दैवके इस विलास पर हटो हटो जो बने तुम्हारा कार्य चलाओ बिल होने दो मुफे इसी अटपटे घाट पर पूजाके ये पुष्प गिरे जाते हैं नीचे विवश अश्रुके स्रोत कहो किससे पथ सींचे?

दि खलाती चणमात्रमें न आती प्यारी प्रतिमा यह दुखिया किस बहाने उसे भूतलपर खींचे ? यह कैसा निश्चय का मेरा समभौता है मेरा बल हर लिया और बलिका न्यौता है में न्यौता स्वीकार करूँगा कठिन पन्थका मात्रभूमि हो सुखी, भले पन्थी रोता है।"

सहस्रों हो भारतीय ललनाएँ श्रसमय कालकविलत हो जाती हैं। पर श्रीमती ग्यारसी बाई चतुर्वेदीने श्रपनी इस समयकी बिलयात्रापर विदा होकर हिन्दी साहित्यको एक अप्रतिम देनका नया परिच्छेद खोल दिया। उनकी बिलने माखनलालजीकी श्राँखें खोल दीं। और माखनलालजीने अपनी पच्चीस वर्षीय भरी तरुणाईमें पत्नीकी इस असह्य बिलके प्रति एक सौगन्ध खाई। यह सौगन्ध दसरा विवाह न करनेकी थी।

त्राज ग्यारसीबाई नहीं हैं। पर माखनलालजीके काव्यमें उन्होंका मधुरतम व्यक्तित्व त्रपनी वाणीका कूजन करता है। अपनी विदा लेकर उन्होंने त्रपने पतिको देशके बलि पन्थपर निर्द्वन्द जूफनेके लिए निश्चिन्त कर दिया। यह जूफना कठोर साधनामें खो जानेसे कम नहीं था। माखन-लालजीकी कठोर साहित्यिक साधनाको फल्यनती बनानेके लिए इन पंक्तियोंका लेखक उस वन्दनीया रमणी ग्यारसीबाईजीको त्रपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता है।

२५ वर्षकी अवस्था भारतीय परिवारमें एक युवकके लिए पुनर्विवाहके निमित्त त्रावश्यक ही नहीं, अनिवार्य समभी जाती है। शास्त्रोंमें इसका विधिवत् निर्देश है। पिराइदान त्रीर उत्तराधिकारका क्रम सुरिच्चित रखनेके लिए इसे त्रावश्यक समभा जाता है। माखनलाब जोके पिताजी त्रीर माताजी त्रपने इस वयस्क पुत्रका दूसरा विवाह भला करनेके लिए लाला-ियत क्यों न रहते ? यहाँ तक कि स्वर्गीया ग्यारसीबाई चतुर्वेदीकी माताजीने भी अपने जानाताते आग्रह किया कि वह दूसरा विवाह करनेकी स्वीकृति

भर दें, मैं स्वयं दूसरी बहू अपनी मजींकी लाऊँगी। उधर गणेशरांकरजी भी हर अवस्थामें यह लाज़िमी समभते थे कि एक अव्यवस्थित जीवन वितानेवाले युवकके घरमें व्यवस्थाकी मर्यादाश्रोंको नियमित करनेवाली कुछशीला पत्नी अवश्य चाहिए। माखनलालजीका दूसरा विवाह तो सारी दुनिया चाहती थी। लेकिन माखनलालजीके जीवनमें तो दूसरा विवाह न करनेकी जो उठी हुई उँगली थी, वह बराबर उनकी आँखोंके आगे उठी रही। यह उँगलो उनके सुखी दाम्पत्य-जीवनमें ही एक घटनाको लेकर उठी थी।

"उन दिनों पिताजी हरदा तहसीळके नयागाँवमें शिद्धक थे। उनकी यह तीब्र इच्छा थी कि उनके तीन-चार शिष्योंको किसी प्रकार अंग्रेज़ीका शिद्धण हो जाय। मैं उन दिनों खण्डवामें प्राहमरी पाठशालाका शिद्धक था ही। पर 'प्रभा'के कार्यमें व्यस्त रहनेसे मैंने अध्यापकी छोड़ दी थी। फिर भी मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही रह रहा था। एक वार जब माँ नयागाँव चलो गईं, तब मेरे पास इहनेवाले पिताजोंके तीन शिष्योंमें एक बीमार हो गया। यह बच्चा नया गाँवके राजपूत परिवारका था, जो नयागाँवके ज्ञमींदारसे ही सम्बन्धित था। किन्तु जो अत्यन्त गरीबीसे और अत्यन्त परिश्रमसे पढ़ रहा था। मेरी पत्नी और परिवारको सब बच्चोंमें वही बच्चा बहुत प्रिय था। बच्चेकी अवस्था उस समय कोई बारह वर्षकी थी। पत्नीकी उम्र कोई १६ वर्षकी थी। पत्नीने बार-बार मना किया कि इन बच्चोंको घरमें न रखा जाय। पर मैं अपनी ज़िद्दपर था। पिताजीकी इच्छाओंको पूरी करना मैं अपना धर्म मानता था, चाहे हमें उसमें हज़ार असुविधाएँ हों।

"एक दिन जब उस बच्चेको बुखार बहुत बढ़ा, तब खरडवाके उस समयके एकमात्र डाक्टर इसनन्न लोको मैं बुला लाया। उन्होंने दवा दी, जिससे बच्चेको दस्त होने लगे। उस बच्चेको पत्नी खूब ही सम्हाल रही थी। श्रौर उसकी तीमारदारीमें किसी तरहका अन्तर नहीं श्राने दे रही थी। एक दिन जब उसे दस्त हुआ तो मैं नाक दबाकर घरसे बाहर भाग गया। पर पत्नी उन दस्तोंको साफ़ करनेमें ही लगी रही।

''त्वैर, वह बचा स्वस्थ हो गया। ऋब पत्नीने उसे दुबारा घर भिजवा देनेकी जिह ठानी। सुक्ते गुस्सा ऋा गया ऋौर मैंने कह दिया कि छड़का है ऋौर मेरे साथ रहता है। तुम्हारे बापका क्या खाता है ?

''वह अन्दर चली गई श्रीर रोटो बनाने लगी। मैं जब रोटी खाने बैठा तो देखा कि उसकी दोनों आँखें लाल थीं। मुफे देखते ही उसकी श्राँखोंसे श्राँसुओंकी घारा फिर बहने लगी। मैंने पूछा कि आखिर इस रोनेका कारण क्या है ? वह लड़का अगर हमारे साथ रहता है तो उससे तुम्हें हानि क्या है ? वह बोली कि ऐसी बात नहीं है। उस दिन वह बीमार पड़ा, उसे दस्त हुश्रा तो श्राप नाक दबाकर बाहर भाग गये। श्रार उसका बाप होता तो वह ऐसा नहीं करता। हम लोग उसके माँ-बाप बनने योग्य नहीं हैं।

"वह दिन है कि ग्राज दिन है, मैं छड़के-बचोंकी सार-सम्हालसे नहीं घबराता। ग्रपनी पत्नीकी एक दिनकी बातने मेरे जीवन-भरके स्वभावका निर्माण किया है। जब दूसरे विवाहकी बात ग्राई तो मेरे मनने माननेसे इनकार किया कि इतनी ग्रज्छी पत्नी मुफ्ते दुवारा मिल सकती है। उसके साथ दाम्पत्य विताते हुए जीवनमें ग्रानन्द ग्रधिक, कर्तव्यकी बात कम रही। पर उसके निधनके बाद मुफ्ते जीवनके ग्रानन्द गौण मालूम होने लगे, कर्तव्यकी बात ग्रधिक। इसी कारण दूसरे विवाहका प्रश्न मैंने फिर किसीके ग्राग्रहसे, यहाँतक कि गणेशाबीके आग्रहसे भी स्वीकार नहीं किया

# त्रयोदश परिच्छेद

### 'प्रभा' का गति-अवरोध और राजनीतिका निमन्त्रण

राष्ट्रीयता अभयप्रदायिनो बुद्धिधात्री रही है। रवीन्द्रनाथ टैगोरने लिखा है कि जो समग्रताके साथ विच्छेद लाती है, वही व्यर्थता लाती है। भारतीय राष्ट्रीयताका सर्वांपरि गुण यह रहा है कि इसका उत्तेजन उन हाथों सम्पन्न हन्ना, जो त्रांत्रेज़ी शिद्धासे त्रानुप्रमाणित व अनुपाणित हुए। उन्होंने ही अराजकता श्रीर सामाजिक संघर्षके बीच राष्ट्रकी चेतना-को बलवान बनानेका, देशको एक शृङ्खलामें ऋन्तमुँखी बनानेका, देशकी समष्टिको शुम्र करनेका, देशकी खरड-खरड ऋपवित्र खरडहरताके बीच श्चिताको उच प्राचीरें चिननेका प्रभंजन उत्पन्न किया है। यह इसीलिए े कि अंग्रेज़ीमें, उसके शासकवर्गके गोपनीय विश्वासोंके अनुरूप कि अंग्रेज़ी इर भारतीयको भारत-विरोधी बना देगी, भारत जैसी सनातन भूमिपर मुक्तिकामी जनसमुदायमें विरोध-जन्य स्रात्मविपर्ययताके बीज वपन करनेका साहस तक न था ! अंग्रेज़ी भारतकी समग्रताके साथ भारतवासियोंका सम्बन्ध विच्छेद करनेकी कृवत लेकर यहाँ नहीं आयी थी। वह पूतना राज्ञसी बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह तो विश्व-भाषा बननेकी मृदु आलोक-भुजाएँ लेकर जन्मी थी । किसी भी भाषाने अपना विश्वधर्म किस चरण नहीं निवाहा है ?

मध्यप्रदेशमें राष्ट्रीयताका अधिकांश ताना-त्राना वकील और बैरिस्टर लोगोंके हाथों साधा जा रहा था। अंग्रेज़ीका चश्मा पहनकर भी. उनमें-से कुछ लोकमतकी क्वाँरी जिजीविषाको ठिठकी हुई, खुले आकाशके नीचे ध्रप-बारिशमें अप्रसहाय बैठी हुई देख रहे थे। तभी तो राष्ट्रका जीवनरथ नहीं चल रहा था। लेकिन माखनलालजी पहले, अनेकमें-से गिने-चुने, कर्म-मुखर वास्तविकताओंकी विद्रोहात्मक भावस्थितिके पारखी, तेज़ीसे स्रागे बढ़ते हुए ऐसे ग्रामीण व्यक्ति थे, जिनके पास अंग्रेज़ी शिचा नहीं थी. लेकिन जिनके पास जनताके बीच उनकी आवाजको सुननेकी जन्मजात शक्ति थी और जो अपने प्रदेशकी आवाज़को दूसरों तक पहुँचानेकी अकृत सम्भावनाएँ लेकर मञ्जपर जाते थे। जिस विश्वास-को अंग्रेज़ी सत्ता भयभीत होकर देखती थी, उसी विश्वासकी व्यापक मधुरिमाके दर्शन माखनळाळजीकी वाणोमें कार्यरत लोकनायकोको मिले और उन्होंने अपने बीच उनका सहर्ष स्वागत किया। उच्च शिव्वितोंके बीच इस एक ग्रामीण व्यक्तिकी सरलता, विनय श्रौर स्नेहकी गरिमा मुकुल-जड़ित बन्दनवार-सी प्रिय हुई। इसमें स्त्राश्चर्यकी बात कहीं नहीं थी। माखन-लालजी मध्यप्रदेश-जैसे हिन्दी प्रान्तके स्वीकृत नेता जो होने वाले थे।

सन् १५ राष्ट्रीय इतिहासमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष बाल गंगाघर तिलक जेलसे छूटे थे। उन्होंने जेलमें ऋपने अंग्रेज़ी प्रन्थ 'ऋोरियन' का संशोधीकरणकर उसका संशोधित नाम 'वैदिक कोनोलोजी' रखा था और उसीके साथ मराठोमें 'गीता दर्शन' जैसा प्रकारड पांडित्य-पूर्ण प्रन्थ लिखा था। उनके जेलसे छूटते ही राष्ट्रकी गरम-नरम दलीय शक्तियाँ पुनः एकजूट होनेके लिए खुले मैदानमें उतर आयी थीं। विश्व-युद्ध शुरू हो चुका था और उसकी विभीषिकाएँ देशमें महसूस होने लगी थीं। किन्तु विभिन्न चेत्रोंकी गतिविधियाँ देशमें अपनी सही दिशाओंमें ऋगो बढ़ रही थीं। इस वर्ष षष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन लाहौरके स्थानपर प्रयागमें सम्पन्न हुआ।

सन् १५ ने माखनलालजीको प्रान्तीय द्वितिजपर एक श्रिधिकारपूर्ण मान्यता दी।

'प्रभा' के निमित्त, उसकी हितकामनाके ऋायोजनार्थ माखनलालजी उच्चस्तरीय सम्पर्क स्थापित करनेमें रातिदन एक कर रहे थे और उसके लिए उच्चस्तरीय लेखोंको प्राप्त करनेमें उन्हें ऋत्यधिक सफलता भी मिलने लगी थी। अपनी घर-गिरिस्तीके सुखोंकी बाज़ी भी उन्होंने 'प्रभा' को प्राणदान देनेके लिए लगा दी थी पर हिन्दोका मासिक तो हिन्दीका मासिक था। वह तो तभी जीवित रह सकता था कि लोग उसे हथेलियोंपर खड़ा-कर स्वागत करें और ऋगर उसे बैठायें तो ऋपनी पलकोपर ही बैठायें। ऋन्यथा हिन्दीका मासिक इतनी कोमल जातिका प्राणी कि छुई-मुईकी तरहसे मुरभा जाय। यह वह युग था, जब हिन्दीका मासिक मध्यप्रदेश जैसे निमाड़ी-बुन्देली-मराठां और ऋन्य-अन्य जनबोलियोंक त्त्रेत्रोमें लोगोंकी मुलायम हथेलियों ऋगेर सुन्दरतम लालसाक्रोंको ऋातुरतामें व ऋपलक पलकांके ऋभावमें दम तोड़ने लगता था।

'प्रमा' यों कहनेको सारे देशके हिन्दीभाषियोंके लिए निकली थी, पर उसमें अकेले मध्यप्रदेशके हिन्दीभाषियोंमें बैठकर दीर्घजीवनकी फल-प्राप्तिकी सम्भावना एक और कारणसे सम्भव नहीं हो पा रही थी। कोई भी संशक्त हिन्दी प्रेस आस-पास ऐसा नहीं था, जो अपना सबसे प्रिय सहयोग इस हिन्दी पासिकको दे पाता। पूना जैसे दूरस्थ नगरसे यह छपकर आती और उसमें प्राय: ही हर मास अप्रिय विलम्ब हो जाता। निजके प्रेसको चिन्ताने गँगराइं जो और माखनलालजीको बेहाल कर दिया और निपट परिणाम यह निकला कि प्रेसकी अव्यवस्थाओं के कारण फरवरी १९१४ में 'प्रमा' के प्रथम वर्षके १२ अंक निकल जानेके बाद इस हिन्दी मासिकका प्रकाशन उस समय त्कके लिए स्थिगत करना पड़ा, जब तक कि प्रेसकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था न हो जाय।

मध्यप्रदेशमें दसरा समर्थ हिन्दीका प्रेस था नहीं । और इसी चिन्तामें दिन बीतने लगे। गँगराडेजो यद्यपि अपनी स्रायका एक अच्छा भाग इस मासिकमें खपा चुके थे, फिर भी वे इसे जीवित रखनेके पन्नमें थे। जब १९१४ के दशहरेके अवसरपर गरोशजीसे माखनलालजीका प्रथम साचात्कार हुन्ना और इस साचात्कारमें 'प्रभा' के नवीत्थानके लिए जैसे खंडवाकी ऋशक्त शक्तियोंको एक सुयोग मिला। गरोशजी जब खंडवा आये ऋौर यहाँ विचार-विमर्श हुआ तो उन्होने कानपुरमें ऋपने प्रताप-प्रेससे इस मासिकको दुवारा जीवित करनेका प्रण किया। लेकिन जब माखनलालजीकी पत्नीका देहान्त भी विना ऋग्रिम सूचना दिये हो गया. तब गरोशजीको यह स्त्रीर आवश्यक लगा कि उनकी समर्थ शक्तियों-को एक दिशामें सक्रिय रखनेके लिए 'प्रभा' का पुनः प्रकाशन किया जाय। उनकी पत्नीने 'प्रभा' के लिए ही तो अपनी बिल दी थी। उस बलिका मूल्य अब इसी रूपमें चुकाया जा सकता था। ग्यारसीबाईजीके निधनसे सबसे अधिक दुःखी गरोशजी ही हए थे। खंडवाकी शक्तियाँ भो प्रतापकी शक्तिसे मिलकर इस मासिकको दुवारा चलानेके लिए नये तौरपर उत्साहित हुईँ श्रौर १९१५ के मार्चसे 'प्रभा' के द्वितीय वर्षका प्रथम अंक पूववत् साज-सज्जाके साथ निकला ।

स्थान परिवर्तनमें अनेक अभावोंकी पूर्ति हो गई। पूनासे यह ठीक हैं कि एक सचित्र हिन्दी साप्ताहिक निकलता था, लेकिन उससे श्रिषिक सशक्त मासिक निकालनेकी शक्ति उस नगरमें नहीं थी। कानपुर इन च्यामें साहित्यिक प्रवृत्तियोंका एक ज्ञबरदस्त गढ़ था। आचार्य महावीर-प्रसादजी द्विवेदी पहलेसे ही जुहीमें अपना निवास बनाये हुए थे। श्रन्य व्यक्तित्व भी यहाँ विद्यमान थे। कानपुरके निकट ही श्रागरा था, जो पिछले ४०-५० वर्षोंसे हिन्दीकी प्रवृत्तियोंका मुख्य केन्द्र था। इस समय तक प्रयाग श्रीर काशी प्रघान साहित्यिक केन्द्र नहीं हुए थे। लखनऊ सम्मेलनमें माखनलालजीनें हिन्दीके कोटिके विद्वानोंसे परिचय प्राप्त कर

लिया था । गरोशको स्वयं एक हिन्दोकी प्रवल संस्था थे और उनके माध्यमसे 'प्रभा' को और भी सरस अभिनव सामग्री मिलने लगी थी। इसी आकर्षणने प्रथम वर्षके कलेवरसे दूसरे वर्षकी 'प्रभा'में एक स्पष्ट श्रन्तर व्यक्त कर दिया।

पहला ऋन्तर दूसरे वर्षके प्रथम अंकका सम्पादकीय 'कर्मपथमें पदा-रोपगा है। इससे पूर्व केवल सम्पादक लिखित टिप्पणियाँ ही निकलती थीं। एक वर्षके अनुभवासे माखनलालजीको व्यावहारिक सम्बल ही मिला था। आपके इस सम्पादकीयमें, जिसे श्रापने 'श्रीगोपाल' नामसे लिखा था, त्रापकी जीवटकी भाषा और आपके सम्मोहित विचारोंमें परस्पर ग्रन्थित डिमयोंका सम्मोहन दर्शनीय है। शेलीने लिखा है, "मेरे चरण अग्नि मेघोंमें देते हैं भर" कुछ इसी प्रकारके तारक-अंकित चितिजपर चन्द्रातपसे तप्त भाषा-मेघकी कोमल गर्जना इस सम्पादकीयमें पहली बार नर्मदाकी सहस्र धाराओं-सी प्रवाहित हो उठी। इस सम्पादकीयमें सर्वातमवादी कल्पनाशीलता है। लोकोन्मख समवेदनाके सीमान्त ज्ञितिजसे चितिज छकर चौमुख बोल बोलते हैं-

'प्रभा'को सेवाका वह हिस्सा, जो उसने पैदा होनेसे उस दिन तक की. जिस दिन उसका सिर आपत्तियोंकी कठोर चट्टानके नीचे दबाया गया, आज हमारी आँखोंके सामनेसे एक बार गुज़रता है। और वही ऐसे समयमें. जब हम अपने आदर्शपर आँखें जमाकर, भविष्यके कामोंकी कठिन कल्पनात्रोंके ऋरण्यसे अपनेको विचरते देख रहे है। कालकी गति, कार्य-चेत्रकी परिस्थिति, समयकी स्त्रावश्यकता, सार्वजनिक उपयो-गिता, नैतिक मानदण्ड ऋादिकी दृष्टिसे हम इस बातके लिए विवश हुए हैं कि कर्मपथकी अनेक किउनाइयोंको जानते और समभते, देखते और विचारते हुए भी हम 'प्रभा'की सेवाके छिए अधिक और नई तैयारीसे, अधिक उद्योग और उत्साहसे, अग्रसर हों।

"हम मानते हैं कि हमसे कमज़ोरियाँ हुई हैं और हमारा हृदय यह स्वीकार नहीं करता कि रस्म अदा करनेका रोग लगाकर हम उनपर पर्दा डालों। पर हाँ, हम यह भी अनुभव करते हैं कि हमसे होनेवाली कमज़ोरियाँ जानबूसकर नहीं हुई और इन कमज़ोरियों के कारणोंसे हमारे आदर्श, उद्देश्य और कर्तब्यका कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वे हमारे देशकी वायुके पददलित अंगसे पैदा हुई थीं, और अब हमारा कर्तब्य होगा कि हम उनसे सावधान रहनेके मार्गमें, अपना पैर किसी प्रकार पीछे, न पड़ने दें।

''प्रादुर्भावके पहिले दिन हमने अपना कठिन मार्ग थोड़ेसे शब्दोंमें बताया था। हम ऋपने मार्गपर दृढ़ हैं और हमारा विश्वास है कि भारतवर्षकी ब्रात्माके सन्देशोंको, भारतीयोंकी ब्राभामें, उज्ज्वल और ज्वलन्त रूपमें पहुँचानेमें हम दृढ़तापूर्वक लगे रहेंगे। विश्वके ऋस्तित्वको कायरताकी भापटसे बचानेमें, हम जिस मज़बूतीसे अपने प्राण् लगाना अपना पवित्र कर्तव्य समभते हैं. हमारा यत्न होगा कि हम उसमें त्रिट न होने दें। जिस उज्ज्वल अन्धकारमें, जिस तमोमय प्रकाश में हम खड़े हैं. वहाँ हमारे कानोंपर एक सन्देशा स्राता है। उसका भाव है—'स्रपने भविष्यतकी गाडीकी मज़ब्रतीमें सन्देह मत करो। बलकी विशेषताको समभो, श्रीर एक जाज्वल्यमयी जागृतिके साथ, मृत्युके मुँहको कुचलते हुए, श्रपने उत्तरदायित्वका स्मरण रखकर पशुताको पृथ्वीपरसे हटा देनेवाली शान्तिकी श्रोर, धीरे-धीरे क़दम बढ़ाओ।' हम इस पवित्र सन्देशको आदरसे ग्रह्ण करके कर्मपथमें दृढ्तापूर्वक पदारोपण करते हैं। निश्चित प्रणालीके अनुसार 'प्रभा' जिस तराजपर श्रद्धासे पवित्र वस्तुको तौलेगी, ठीक उसी तराजूपर, उसी श्रद्धासे, 'महा श्रपवित्र वस्तुको भी तौलना वह श्रपना धर्म समभेगी। क्योंकि सम्भव है, दीखनेवाखी पवित्रताके कमज़ीर कलेजेमें पापोंका पिण्ड निकले, और इसके विरुद्ध अपवित्रताके किसी बाजूपर, परम शक्तिका कोई पवित्र सन्देश लिखा हो । धर्मके उठाईगीरोंके लिए.

हमारे पास जो शस्त्र होगा, वही उनका भी आदर करेगा, जिनका नाम होगा 'घर्मके सत्यानाशी।' घर्म हमारे पथकी पूज्य ऋौर पवित्र वस्तु होगी, परन्तु, इस मार्गमें हम किसीके माने नियमोंके गुलाम न होंगे। हमारा ईश्वर एक होगा, ऋौर वही होगा सारे संसारका ईश्वर! समाजकी कमज़ोरियों और मूर्खता श्रोंके पुरोहितों से, श्रीर समाजके अस्तित्वको मिटाकर, सुधारवादकी ऋोटमें, पापोंके विश्वामित्र बन बैठनेवालोंसे हम एक घातक शत्रको अपेन्ना ऋधिक सावधान रहेंगे। विचारको दल डालने श्रीर स्वाधीनताको कुचलनेवाले साहित्य-महर्षियोंसे लगाकर देशके भविष्यत् को गन्दा करनेवाले स्रोछे उत्साही साहित्य-सेवियों तक हमारी प्रणाली एक रहेगी। और इस दर्वाजेपर, जिस सजनतासे, हर एकको फुलोंपर लेटनेका अवसर मिलेगा, समय श्रानेपर, तीखे काँटे उसी तेज़ीसे उनका स्वागत करेंगे। सन्निपातके रोगीकी-सी आवाजुं, दुर्वताके उद्गार, गन्दगीसे भरी गालियाँ और नीचतासे भरे हुए प्रहार आदि बातें हमारी उपेचा और घुणाकी वैसी ही सामग्री होंगी, जैसी गुरुडम । हम कमज़ोरियोंके शत्र होंगे. पर कमज़ोर हमारे होंगे और हम उनके। हमारे ऋस्तित्व तक उनसे हमारी सहानुभूति होगी और प्रत्येक चेत्रमें हमारी ऋाँखें यह देखनेके लिए भटका करेंगी कि उनपर कहीं अन्याय न हो रहा हो। हमारी दृष्टिमें सब भारतीय एक होंगे और हमारा बल इस काममें खर्च होगा कि इम भारतीयोंके समूहोंको विराट् रूपमें सम्मिलित देखें । इमारी बहिनों श्रीर माताश्रोंपर होनेवाले अत्याचारोंपर हमारा लच्च होगा. पर साथ ही इम ऋनेक भाषा-भाव, वेश, भोजन, शिक्षा श्रीर दीक्षामें भारतीयताकी रचा करनेवाली देवियोंके रूपमें उपासक होंगे। हमें उनकी पवित्रताकी रचाका उतना ही स्मण रहेगा, जितना अपने कर्तव्यकी रचाका। हम उनका सीता और सावित्री, तारा श्रीर पद्मिनीके रूपमें स्वागत करेंगे, न कि क्लियोपेट्रा या केथराइनके रूपमें । हमारी आँखोंमें वे घूमेंगे भोले-भाले भाई, जो निरत्तर होकर भी हमारे अन्नदाता हैं श्रौर जिनकी गाढ़ी कमाई खाकर हम अपना मानवीय जीवन बिता रहे है, पर जिन गरीबोको भूखा मरनेसे नहीं बचा रहे। यदि, अपने जीवनमें, हम उनको कुछ सहारा दे सकें, तो हमें प्राण जानेके समय उस सहारेका अभिमान होगा। शिद्यामें हमारे विचार जातीय होगे और उनपर आन्दोलन करना हमारे पवित्र कर्तव्यका एक अंश होगा।

"हम जाग्रति चाहते हैं। इसीके लिए, हम समाजके अंगोंमें उथल-पुथल मचावेंगे। परन्तु जीतो-जागती जाग्रतिके साथ ही, पवित्र शान्तिके हम प्रचारक होगे। हम भगवान्के सदैव प्रार्थी रहेंगे कि वह हमें जाग्रति-पूर्वक शान्तिकी रह्मा करते हुए काम करनेका बल दे।

"विश्वके पटपर होनेवाळी घटनास्रोंको हम फिरसे देखेंगे, और देखेंगे विशेषकर उन घटनाओंको, जिन्हें देखकर हमारे कार्य-गुरु अपना फैसळा सुना चुके हों। घटनाओंकी बाजुओंके साथ, घटनास्रोंकी स्नारमाओंको देखनेमें यद्यपि हमारे पथमें तीखे काँटे पड़े मिळेंगे, परन्तु उजले स्नाकाश की स्रोर देखते हुए, हम उन काँटोंपर जहाँ तक हो सकेगा, स्रपने कदम बढ़ावेंगे स्नौर कर्तव्यकी धुरी अपने निर्वळ कन्धोंपर घर, उद्देश्यको शीशपर लेते हुए स्नादर्शके चरणोंको चूमनेके छिए एक भारतीयके नाते आगे बढ़नेका प्रयत्न करेंगे।

—'श्रीगोपाल'

श्रीर इसी सन् १५ से माखनलालजीकी लेखनी शीतकालीन नर्मदाके . रस-िपिन्छल प्रवाहको लोकमनमें प्रवाहित करने लगती है। सच तो यह है, अब वह नर्मदाकी शाश्वत वाणीका मांगलिक विश्वास श्रीर निर्माणा-कुल गित पा गई है। नर्मदाका नाद नहीं, उसमें समोई हुई मौनकी द्यमता यही है। श्रभी तक जो किवताएँ वे रच रहे थे था जो साहित्य उन्होंने प्रथम वर्षकी 'प्रभा'में लिखा था, वह तो जैसे गंजाल और तवा नदीके तटपर बालकीड़ाश्रोंके तुल्य था। गंजाल श्रीर तवा जैसे नर्मदामें मिलकर नर्मदामय हो गई हों, उसी तरह 'कर्मपथमें पदारोपण'की भाषा में उनके विगत तीन-चार वर्षोंका लेखन एक नई सांस्कृतिक विकासकी क्रीड़ास्थली पा गया। माखनलालजीके शैशन और कैशोरसे सम्बद्ध प्रकृतिकी लाडली भूमि अब उसकी लेखनीमें ऐसे विशाल तटोंसे आवर्त हो गई, मानो सम्राट् समुद्रगुप्तके साम्राज्यको अपने दिच्णमें महाकान्तार-की अचल सीमारेखा प्राप्त हो गई हो।

'प्रभा'के प्रथम वर्षके अंकोंके लेखोंकी भाषामें और दूसरे वर्षके श्रंको-की भाषामें अन्तर है। यह तो बहुत स्पष्ट है कि प्रथम वर्षमें जैसे लच्य येनकेन प्रकारेण नियमित समयपर श्रंक निकालना होता था । अब सम्पा-दनकी शालीन प्रौद्ता सभी लेखोपर, वांछनीय श्रिधकार-वृत्तिके कारण, हावी होने लगी है। दूसरे वर्षकी भाषा और शैली एकदम मँजी हुई, व्याकरण-सम्मत तथा उद्गारानुरूप है। ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे वर्ष भी यथार्थमें लेखकोंका सहयोग उतना नहीं मिला, जितना चाहिए था। और, किसी एक व्यक्तिको ही अंक भरनेका श्रम करना पड़ा है। यह श्रम शुद्ध रूपमें माखनलालजीका है। फिर भी दूसरे वर्षमें हिन्दीके स्रान्दोलनको स्रग्रसर करानेका, तरुणाईमें नई आशाएँ फूँकनेका, सार-गर्भित हिन्दुत्वको ( जो सीमित अर्थोंसे दूर, राष्ट्रकी व्यक्तिवादी समग्रताका ही पर्याय था ! ) सोचने-समम्तनेका श्रीर विदेशोंके सन्तोंकी जन-हिताय जीवनीका त्रादर्श प्रस्तुत करनेके लिए विशेष प्रयत्न किया गया है। इस मासिकको देखकर तात्कालिक मध्यप्रदेशके जाग्रत मानसको सामने पानेमें बड़ी मदद मिलती है। इस मासिककी पृष्ठभूमिमें मध्यप्रदेशके व्यापक जन-जीवनमें जिन स्वप्नोंको साकार करनेके लिए जिस विशिष्ट सम्पादक-द्वयने ( दूसरे वर्ष भी प्रधान सम्पादक श्री कालूरामजी गँगराड़े ही रहे) एक दीर्घ योजना बनाई थी, वह कालान्तरमें कितनी तथ्यपूर्ण रही, यह देखकर इन दोनों व्यक्तियोंके प्रति मध्यप्रदेशमें ही नहीं, अन्यत्र भी श्रद्धामय वातावरण तैयार हो गया। माखनलालजी तो जैसे इन्हीं योज- नाओं के बहिरंगोंको अतरङ्गोंके श्रानुरूप करनेका मौत्तिक प्रयास करने स्थिर भावसे बैठ गये हैं।

'सरस्वती' श्रीर 'प्रभा' ये दोनों हिन्दी मासिक ('मर्यादा'की और 'लच्मी' आदि हिन्दी मासिकोंकी बात यहाँ रहने दें ) श्रपने युगके दो पूरक दृष्टिकोणोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। 'सरस्वती' के माध्यमके आचार्य महावीरप्रसादबी द्विवेदी विशुद्ध साहित्यिक व शिच्चाधारित जनहिताय संस्कृतिपर लगे अंकुशोंसे पाट मार्गको प्रशस्त करनेमें लगे थे। 'प्रभा' के माध्यमसे माखनळाळजी उस राष्ट्रीय और सामाजिक चेतनाकी घायल साँसोंका पोषण करनेमें लगे थे, जो मरण-विनाशसे घिरी श्रबोळी श्रौर बावरी-सी बनी हुई थी। 'सरस्वती' अध्ययनशोल साहित्यकी प्रेरक थी, 'प्रभा' राजनीतिक श्रान्दोळनके च्लणोंमें प्रेरक वाणीका शङ्क बजानेमें विश्वास करती थी।

माखनलालजीका नाम भी श्रीकाल्र्रामजी गँगराइके साथ सम्पादक-स्थानमें श्रावण श्रीर भाद्रपद, विक्रमी १६७२ से दिया जाने लगा। पर उन दिनों मासिक पत्रोंको बिक्री प्रायः अधिक नहीं होती थी, इसलिए दो वर्षोंका कठोर घाटा सहा नहीं गया और प्रभाका प्रकाशन दूसरे वर्षके १२ अंकोंको निकालकर बन्द कर दिया गया।

### वैष्णववाद और विद्रोह

१८५७ देशको खण्ड-खण्ड इषण्याको एकसूत्रमें पिरो गया। यह एकसूत्रता १८५७ के बादके वर्षोमें इस तरह सूत्रबद्ध हुई कि देशके नवजागरणके समय विदेशीयताका सारा ज़ोर भी उसे विशुद्ध भारतीयतासे विलाग न कर सका। यह एकसूत्रता थी वैष्णव परम्परा।

२० वीं शतीके प्रारम्भिक शब्दोंमें साहित्य, काव्य, राजनीति और अन्य आत्मापरक नवोत्थान वैष्णव परम्पराकी जमीनपर अपने पैर इसी-लिए टिका सका, क्योंकि वही एक ऐसी जमीन थी, जिसपर खड़े होकर देशने घनघोर कालिमाके दिनोंमें श्रनाहत श्राशंकाश्रोंके गर्तमें गिरनेसे त्रागा पाया था । यह जमीन २०वीं शतीके सर्वथा नये प्रकाशमें भी अपनी चित्त-भोग वृत्तिको नवीनसे नवीन रूपमें, हाथों-हाथ, समूचे देशको दिये जा रही थी। इसी ज़मीनपर खड़े होकर देशकी नई सामाजिकता और राजनीति अपने उज्ज्वल भविष्यके सुरिचत मार्गोकी योजना बनानेमें सखचैन पा सकी। तिलक श्रीर गांधी और गोखले श्रीर एक हाथमें गीता लेकर दसरे हाथमें पिस्तील थामनेवाले क्रान्तिवादी भी और श्रंग्रेज़ी शिक्तित और प्रभावित नये कविगण भी इसी वैष्णववादिताको अपना कठोर कवच बनाकर जनजीवनमें लोकमान्यता पानेमें सफलता ग्रहण कर रहे थे।

दोनों वर्षोंकी 'प्रभा' में माखनलालजीका जितना भी सम्पादन और लेखन है. वह कुल मिलाकर उनके उस परिपक्व विचार-दुग्धका विलोडन है. जिसमें स्वस्थ वैष्णववादिताके दिधका पुट छग चुका था। इसी विलो-इनमें निःसत नवनीतने माखनलालजीको आगेके वर्षोंमें गाँधीवादी राजनीतिके त्रेत्रमें ऋप्रणी राजनीतिक बनानेकी सामर्थ्य सँबोई थी। गाँघीवादी राजनीति भी इसी कारण समय देशकी राजनीति बन सकी, क्योंकि इसी वैष्णववादितामें निहित उसकी श्वासें ऋपनी प्राणवाय खोज पाई थीं।

इस प्रसंगमें मेरी जिज्ञासाका समाधान करते हुए एक दिन माखन-लालजीने कहा, 'मुम्तसे कोई पूछे कि स्राखिर तुम्हें यह वैष्णववाद ही क्यों पसन्द आया तो मैं कहुँगा कि यह वैष्णववाद भी विद्रोह है। विद्रोहके साथ एक बात यह है कि श्राजका विद्रोह कलकी समाज-रचना बनाता करता हूँ, उस समय तक वह रूढ़ि हो चुका था। जो विष्णु चीरसागरमें ल्ह्मीसे अपने पैर दबवाता पड़ा रहा, वह यदि अल्गोंके लिए और दीनोके लिए परिश्रम करने लगता है, तो वही स्वरूप समाजके सामने रखा जाना वांछुनीय था। क्योंकि महान् अल्यके लिए काम करे और धनवान् ग्रीब-की सहायता करे—यह बात आवश्यक थी। लेकिन को लोग रूढ़िवादी थे, वे वैष्ण्ववादकी कट्टरतामें ही विश्वास करते थे और उसमें किसी तरहका अन्तर होने देना नहीं चाहते थे। फिर भी वे को यह चाहते थे कि हिमालयके सिरपर पानी पड़कर बर्फ़ के रूपमें चमकता हुआ खड़ा है, उसे उसी रूपमें चाहते हैं, तो हम तो यह चाहते थे कि उस बर्फ़ के नीचे ऐसी आग दहका दी जाए जो उस बर्फ़ को बहाकर नीचे ले आये और वीरान भूमिको उर्वरा बना दे!

''मैं तो वैष्णववादको वही मानता हूँ जो आजका तरुण चाहता है। पहले धर्म ही समाजका नियमन करता था, इसलिए धर्मके अन्दर विद्रोह हुआ श्रीर यह वैष्णववाद उस विद्रोहको लेकर आगे बढ़ा। उसके बाद गहियाँ समाजका नियमन करने लगीं और उस हालतमें इन गहियांके खिलाफ विद्रोह होने लगा। आज प्रजासत्ताके युगमें, जैसा कि इन डैमोक्रेसियोंके युगमें हो रहा है, लोकनेता समाजकी रचना करने लगे है तो इन नेताओंके खिलाफ़ विद्रोह हुआ करेगा। इसी तरह जैन श्रौर बौद्ध-धर्म हिन्दू समाज व्यवस्थाके विरुद्ध विद्रोह है-जो कि रूढ़ बन जानेके कारण स्त्राज स्त्रपने पुनर्नियन्त्रण स्त्रीर पुनर्जागरण्में यत्नशील हैं। समाजमें त्रानेवाले इस समस्त विद्रोहोंके प्रति मेरे मनमें स्वाभाविक प्यार है। मेरे सामने जब भारतीय समाज रचनाका नकशा बनने लगता है तो वैष्णववाद और जैन भर्म भारतीय विद्रोहीके लिए, क्यों-यदि ध्यान दें तो विश्वके विद्रोहीके लिए भी दो जुड़वा माँ-जाये भाई नज़र आते हैं। वैष्णव किसीको कष्ट नहीं देगा, अपने पर जो चाहे कष्ट उठा ले। अहिंसा हिंसा नहीं करेगी। वैष्णवका विष्णु चीरसागरमें नहीं, मानव बनकर अवतार धारणकर स्त्राता है। भले ही वह आकाशसे उतरकर त्राता हो । त्रीर जैनका तीर्थंकर मानवमें-से ही विकसित होकर खड़ा हो जाता है। यह कैसे हो सकता है कि त्राकाशके ऊपरसे लटककर पृथ्वीपर श्राया हुआ अवतार श्रौर पृथ्वीमें-से विकसित हुन्ना तीर्थंकर जन-जन निद्रोहीके रूपमें श्राया है, तन-तन निश्वके मानव-मूल्योंको श्रेष्ठ-तर श्रौर कोमलतर ही बनाने आया है। श्रौर समाजको जन-जन उसने घुमान दिये हैं, तन-तन इतिहासने उसे अपने पुराण वस्तु-संग्रहालयमें तथा समाजने उसे रीतियों, रिवाज़ों, रूढ़ियों और जीवन-नियमोंमें उतारा तथा उत्सन श्रौर त्योहारोंमें उसका प्रकटीकरण किया। उसे लेकर व्यक्तिने अपने चरित्र, व्यवहार और ईमानका नियमन किया। मुक्ते तो समस्त सूक्त श्रौर ज्ञानकी देन चाहे वह धर्मग्रन्थोंमें हो या उनसे बाहर, विद्रोह-की देन-सा लगता है।

"विद्रोह तो उसके खिलाफ़ होता है, जिसके हाथमें शक्ति-संचय होता है। मानव रूढ़िकी ऋपेता शक्तिसे अधिक लडता है। बिल्लीके रास्ता काट जाने अथवा छींकनेकी रूढ़िके खिलाफ़ दौड़-धूप नहीं की जाती। किन्त नौकरीकी एक जगह खाली होनेपर पाँच सौ दरखास्त आती हैं। मृतुष्यको जीनेकी शक्ति चाहिए। शक्तिको जीवन चाहिए श्रौर जीवनके लिए सम्पूर्ण शक्ति चाहिए। वह शक्तिको देवता बनाकर उपा-सना करता है। वह उसे नारी, नर्तकी या प्रेयसी नहीं, जगन्माता भी कहता है। किन्तु भारतवर्षमें जगन्माताका इतिहास देखिए। उनके साधारण परिण्यसे लगाकर जीवन तक वे कहीं उड़ाई गई, कहीं वन-वासमें रखी गई हैं। कहीं महायुद्ध हुए हैं। कहीं वरको देखकर माँ-बापने दुःख मनाया है। कहीं बड़ेसे बड़े सिंहासनोंने उस शक्तिको सिंहासनपर नहीं बैठने दिया है। ऋौर,कहीं द्रौपदी जैसी परम शक्तिशाली किन्त अत्यन्त श्रसफलको भी जीवन विताना पड़ा है। परिग्रामतः विद्रोह शक्तिके आसपास मॅंड्राया । विद्रोह शक्तिको प्राप्त करनेके लिए ही हए हैं । ग्रन्थ, पन्थ, रूप, रुपया इनपर जितने ऋारोप हुए है, उनके पीछे शक्तिप्राप्तिका कभी उज्ज्वल श्रीर कभी अनुज्ज्वल इतिहास है। इसोलिए जब शक्तिशालीके सामने मस्तक भुकानेसे इनकार करनेवाला व्यक्ति, समूह या राष्ट्र मिल गया तो या तो उसका सर्वनाश कर दिया गया या संसारको उसके सामने मत्था भुकाना पड़ा।

"वैष्णविषम मेरे लिए एक पार्थना है। जो व्यक्तिसे, व्यक्ति-बिन्दुसे, प्रेम-बिन्दु तक (विनोबाके शब्दोमें ) सीधी खड़ी रेखा बनकर रही है। त्रीर जब प्रार्थना ही करनी है तो श्रपना-पराया, हरा-पीला, गोरा-काला, बुरा-भला क्या देख्ँ ? मैं वैष्णविष्मके लिए दूसरा रूप यह भी मानता हूँ कि मानवपूर्णता एक भयंकर असत्य है। वह भी कोई समाज होगा, जिस दिन मानवके लिए काम न रह जाये ? अभाव न हो, जिसपर कि प्रार्थनाएँ मस्तक भुकाती हैं, भुजाएँ श्रमका सन्तुलन साधती हैं और मानव-पीढियाँ बलि होनेके साधन जुटाती हैं ? स्रभाव मनुष्यकी रागात्मक प्रवृत्तियों के जागरणका प्रभातकाल है। रूढ़ मानवता अभाव देखकर रो उठती है। मौलिक मानवता उल्लास और श्राँसू दोनों ही श्रमाव पाकर इरी-हरी हो उठती हैं। वृद्धकी डालियाँ काटो, वह सौगुना हरा हो उठेगा, फैल उठेगा, रुकावटोंमें मार्ग बना उठेगा । मानव, मानव-संस्था अर्थात जीवन-संस्थाको अभाव दो श्रीर उसे लाख-लाख गुना बढ़ता हुआ देखो । इसलिए पूर्णताकी माँग ऋपूर्णताका ऋनोखा बचपन है । वैष्णव यदि श्रपने कृष्णुको एक व्याघके द्वारा मरता हुन्ना देख सकता है, एक गांधीको किसीकी पिस्तौलसे मरता हुन्ना देख सकता है तो वह कैसे इतना नास्तिक हो सकता है कि मानवमें पूर्णताका न्त्राभास देख सके ? रकावट, त्रानन्दकी रकावट, संयमकी रकावट रसका बल प्रदान करती है और रसका बल कोटि गुणशाली होनेके लिए अभावकी दिशाओं चल पडता है-इसीका नाम साहित्य है। इसीका नाम भक्ति है।

> वृन्दावनके राजा हैं दोऊ श्याम राधिका रानी, चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत जहँ पानी।

"यह पूर्णताएँ जहाँ मझदूरी करने लगें, वहीं तो मानव-विकास सम्मव है।

स्वामी रामतीर्थ इसी भावनासे कह उठे:

बरगें हिनासे जाके कहूँ अपने दिलकी बात, शायद कि रफ़्ता-रफ़्ता लगे दिलक्बाके हाथ।

"इसीलिए अभाव किसीके भयसे नहीं, किसीके राज्यत्वकी प्राप्तिके लिए नहीं, किन्तु मानव-विकासके लिए मनुष्य परम श्रृङ्गारिक, परम अभौतिक, परम कोमल वास्तविकता है। हाँ, जो मानवको अभाव देकर यह कहता है कि वह मानवताके लिए सिंहासन, घन या शक्तिके दुर्गपर खड़ा होकर ईश्वर बाँट रहा है, ग्रभावके रूपमें मानवता उसीको गोली मारती आती है। उसीके खिलाफ विद्रोह करती आई है। ग्रीर समस्त विद्रोहोंके सन्तुलनमें यही धार्मिक महत्ता मौजूद है।

"वेदान्तने जब विश्वको भागत्याग-छत्त्वणा दी, जब जैनिज्मने स्या-द्वाद दिया, जब वैष्ण्विज्मने भक्तभावनके हाथमें मज़दूरी दी, जब पुर-षार्थने कलाको समर्पण दिया तभी स्रभावने अपना मूल्य जाना। स्रभाव भगवान्की कोर्ति है! स्रौर बलिदानकी मूर्ति!!

"मनुष्यके अभावको चुनौती मिली कि वह निर्माणकी तरफ चला। स्रभावको चुनौती जब नहीं मिलती तो वह निर्माणको याद नहीं करता।

> निरंजन बावरी वे अँखिया जरि जाय, जो साँवरो छाँडि निहारत गोरो।"

२५-२६ वर्षकी अवस्था तक माखनलालजीने स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंसका गम्भीर अध्ययन कर लिया था। संस्कृत साहित्यका श्रम्यास वे करते ही रहते थे, इसीलिए उनका मौलिक चिन्तन जन-हितायका विवेक पा सका था। वैष्णववाद जैसे रूढ़ किन्त युग-पुरातन रससे सराबोर विषयको वे निर्माण श्रौर विद्रोहकी भाषामें सोचनेका श्रिधकार या गये थे।

उक्त कथनमें माखनलालजीने जैनधर्म श्रीर उसके स्याद्वादकी भी चर्चा की है। खरडवा प्राचीन जैन-शिल्पका प्रमुख स्थान रहा है। जैनियोंका आज भी यहाँ एक शोभनीय मन्दिर है। माणिकचन्दजी जैन प्रभृति सज्जनोंके सम्पर्कमें माखनलालजी स्याद्वादसे बहुत ही प्रभावित हुए और आज भी हैं। इसीलिए एक बार जब खरडवामें जैनधर्म सम्मेलन हुश्रा तो आपने उसमें भाषण करते हुए जैनमूर्तियोंकी कलात्मक व्याख्या इस कोटिकी की थी, कि श्रोतागण बादमें कहने लगे कि सारे सम्मेलनमें बस भाषण तो केवल माखनलालजी जैसे श्रजैनका ही हुआ था।

'प्रभा' ने बन्द होकर भी मध्यप्रदेशके लिए श्रिखिल भारतीय साहित्यक जगत्में श्रनेकानेक श्रिधिकार सुरिवृत कर दिये। सन् १५ के अन्तिम सताहमें षष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागमें बाबू श्यामसुन्दर दासजीके सभापतित्वमें सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलनमें मध्यप्रदेशके दो प्रतिनिधि रायबहादुर पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल श्रीर पं० माखनलालजी चतुर्वेदी उपस्थित थे। इन्होंने सतम हिन्दी साहित्य सम्मेलन जबलपुरमें निमन्त्रित किया।

इस सम्मेलनको प्रकाशित रिपोर्टमें लिखा है।

"१६ दिसम्बरको, इसके पश्चात् मध्यप्रदेशको स्रोरसे रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल बी० ए० ने सम्मेलनको जबलपुरमें निमन्त्रण दिया और १६ वाँ यह प्रस्ताव वापस किया गया कि स्रागामी सम्मेलन जबलपुर-में किया जाय।

"इसके स्वीकृत होनेपर 'प्रभा' के सहकारी सम्पादक पं० माखनलाल जी चतुर्वेदीने मध्यप्रदेशकी ऋोरसे सम्मेलनको धन्यवाद दिया।"

# 'प्रभा' का गति-अवरोध और राजनीतिका निमन्त्रण

## राजनीतिक मंचपर पहला सार्वजनिक भाषण

प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो चुका था। लोकमान्य तिलकके जेलसे छूटनेपर मध्यप्रदेशके नवयुवकोंमें नवीन उत्साहका संचार हो गया। इस उत्साह और परिवर्तनका लाम उठानेका प्रयत्न किया गया और प्रदेशमें गरम व नरम दलमें जो मतभेदोंकी दरार थी, उसे पाटनेका निश्चय हुआ। श्री जी० एस० खापर्डें, डा० मुंजे और पं० विष्णुदत्त शुक्त गरम विचारों के प्रतिनिधि थे। दोनों विचारधाराओं के प्रतिनिधियोंको एकत्र करनेके लिए १६, १७, १८ नवम्बरको नागपुरमें राजनीतिक परिषद् हुई।

"चूँ िक मैं सेठ डिग्रीलालको पत्नी गंगा बहनसे राखी बँघवा चुका था, इसलिए मैं उनका साला हो चुका था। सेठजी इस बातसे दुःखी थे िक मैंने ऋखनारकी सम्पादकी या सार्वजनिक जीवन जैसा पेशा ऋष्तियार किया है। पर ऋपने सालेके साथ वे कुछ न कुछ विनोद किया करते थे।

''एक बार नागपुरकी पोलिटिकल कान्फ्रेन्समें शामिल होनेके लिए मैं खण्डवासे गया। उस समय मैं 'प्रभा' का सहकारी सम्पादक था। मेरे साथ खण्डवाके मेरे मित्र वकील सदाशिव कृष्ण वैशम्पायन भी थे, जो सप्रेजीके मित्र थे श्रीर जिनके यहाँ श्राकर ही सप्रेजी ठहरा करते थे। पत्नीका देहान्त हो चुका था, इसलिए जानेसे पहले मैंने गंगा बहनसे श्रपना विस्तरा तैयार कर देनेके लिए कहा। किन्तु सेठ डिग्नीलाल अपनी विनोदत्वित्तसे चूकनेवाले नहीं थे। अतः वे मेरे विस्तरे और सामानकी तैयारीमें खुद हिस्सा बँटाने लगे। उन्होंने ऊन के बहुत बढ़िया बाघम्बर मेरे ओढ़नेके लिए रख दिये। धुली चादरका गहा लगा दिया श्रीर एक ओवरकोट भी उसके साथ रख दिया। उन दिनों श्राजकलकी तरह ट्रेनमें जाते ही विस्तरा खोल लेनेकी मेरी श्रादत नहीं थी। न मैं ऊँची श्रेणियों- में यात्रा करता था, अथवा कर सकता था, तीसरे दर्जेका यात्री था। ख्रतः जाड़ा लगते हुए भी मैंने बिस्तरा नहीं खोला। किन्तु जब भुसावछ पर ट्रेन बदछनेके बाद जाड़ा अधिक लगने छगा तब मैंमे बिस्तरा खोछ लिया। और ओवरकोट एक तरफ़ रख दिया। नागपुर स्टेशन पर जब बिस्तरा बाँधा तो ओवरकोट पहननेके छिए बाहर रख लिया। ज्योंही मैं बाहर निकछने लगा, और ख्रोवरकोटकी जेबमें हाथ डाले तो देखता क्या हूँ, ख्रोवरकोटकी एक जेबमें तो मकईकी लाई भरी हुई थी और दूसरी जेबमें एक बड़ी-सी चिलम ! और इसी जेबके नीचे तम्बाखू और चिलममें लगानेके लिए गोळी सुआफी भी रखी हुई थी !!

"मैं इस बातपर इतने ज़ोरसे कोधित हो उठा कि यदि सेठ डिग्रीलाल वहाँ होते, तो मैं उनपर ज़रूर फ़ुँमलाता। इस सारे कोधके बीचमें हँसी भी कम नहीं आ रही थी। परन्तु अब चिन्ता यह थी कि इस मकईकी लाई और इस चिलमको अब जल्दीमें मैं कहाँ छोड़ें । मैं सेकेएड क्लास वेटिंगरूमके बाथरूममें गया और आइनेके स्टैण्ड पर जो काफी चौड़ा था, डिग्रीलाल जो के दोनों स्मारक वहीं रख दिये, और जल्दीसे स्टेशनके बाहर चला आया "

"आज चालीस-पैंतालीस वर्षके बाद भी लगता है कि उन दिनों युगको मस्त बनाये रखनेके लिए लोग श्रपना कितना विनोदी स्वभाव बनाये हुए थे।

"गरम दलके संचालक डा० मुंजे इस परिषद्के प्रधान मन्त्री थे श्रौर नरम दलके नेता तथा इस युगकी धारासभाके गैरसरकारी अध्यद्ध सर गंगाधर राव चिटनिस उस समय इस राजनीतिक परिषद्के स्वागताध्यद्ध थे। गरमदलकी श्रोरसे श्री मोरोपन्त श्रभ्यंकर, डा० चोलकर तथा इमारे समस्त राष्ट्रीय मण्डलने भाग लिया। नरमदलकी ओरसे सर विपिनकृष्ण बोस, महाराजा मोंसले, डा० हरिसिंह गौड़ आदि सज्जनोंने भाग लिया। राष्ट्रीय लोगोंको सूचना थी कि वे बड़ी तादादमें उस परिषद्में पहुँचे। इस परिषद्के अध्यत् मेरे परम माननीय मित्र श्रौर हिन्दी मध्यप्रदेशके (महाकोशलके) नेता रायबहादुर विष्णुदत्तजी शुक्ल दोनों दलोके विश्वास-भाजनके नाते अध्यत्न मनोतीत हुए।

"इस राजनीतिक परिषद् में स्वदेशीपर मेरा पहला भाषण हुआ। यही प्रथम सर्वप्रान्तीय राजनीतिक परिषद् थी। जो प्रतिनिधि आये हुए थे, वे सादे कपड़े पहने हुए थे, किन्तु जो मंचपर विराजमान थे वे सबके सब विलायती कपड़ोमें सुसिष्जत थे। उन दिनों मैं घोती, पॉवमें पम्प शू पहने, बदनपर बिना कालरका लांबा कोट डाले, गलेमें लांबा रूमाल वायें-बायें लटकाये और सिरसे कोसेका फेंटा बाँघे हुए था। जब स्वदेशीपर मैं बोलने खड़ा हुआ तब मैंने कहा, 'सभापतिजी, मेरे भाषण करनेकी वेदीका मुँह बेचारे प्रतिनिधियोंकी तरफ है, जो सब मोटे-कोटे कपड़े पहने हुए हैं, जिनके विलायती होनेमें सन्देह है। किन्तु मचपर जो सज्जन विराजमान हैं, उन महापुरुषोंके सबके सब कपड़े विलायती नज़र आ रहे हैं। इसलिए भाषण-मञ्चका मुँह प्रतिनिधियोंकी तरफ होते हुए भी स्वदेशी आपनानेके लिए मुक्ते प्रार्थना तो इन्हीं सजनोंसे करनी होगी, जिनकी सिम्मिलित रायने विषय निर्वाचिनीमें मुक्ते इस प्रस्तावके समर्थन करनेकी आज्ञा देकर कृतार्थ किया है। उन्हींसे मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले तो स्वदेशीको आप ही लोग अपनार्ये।"

"इस कथनपर सभाने तालियाँ बजाईं। उनमें ऋषिकतर ज़ोरदार तालियाँ मञ्जके ही लोगोंने बजाईं। ज्योंही मैं भाषण देकर प्रतिनिधियोंमें बैठनेके लिए जाने लगा, त्यों ही ऋपनी डिवियामें-से नास सूँघते हुए पूज्य पं० माधवरावजी सप्रे मेरे साथ थे ऋौर सबसे पहली बधाई 'हित-वाद'के तत्कालीन सम्पादक श्रीमान नटेश अप्पाजी द्रविड़ने मुमे दी ऋौर कहा कि शाबाश, यह साहस बहुत कम लोगोंमें होता है। सुमे उन्होंने हितवाद-कार्यालयमें भी आमन्त्रित किया। मैं दूसरे दिन वहाँ गया

भी और सर्वेंग्ट आफ इण्डिया सोसाइटीके पुस्तकालयको देखकर पहली बार मैंने जाना कि राजनीतिपर इतने अधिक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं!

"उस समय द्रविड़ साहबका प्रोत्साहन मेरे लिए वरदान हो गया। यद्यपि द्रविड़ साहबके इस उत्साहसे ऋत्यधिक गर्वित पूज्यवर सप्रेजी हो रहे थे। वे बहुत ममतासे मुफसे ऋनेक प्रश्न पूछ, रहे थे। उसके पश्चात् नागपुरमें रहने तक और खरडवा छोटनेके लिए नागपुर स्टेशन लौटने तक मेरे खाने-पीने ऋौर रहनेकी पूर्ण व्यवस्था सप्रेजीने ऋपने हाथमें इस तरह छे ली कि इच्छा रहते हुए भी मै अपने मित्रोंके साथ न रह सका। हाँ, मैंने ऋपने मित्र वैशम्पायनजीको अपने साथ ही ले छिया। हम सप्रेजीके साथ माधवरावजी पांध्येके यहाँ उहरे थे। राष्ट्रीय मराइलकी बैठकोंमें मुक्ते प्रायः नित्य ही दिनमें कभी एक बार और कभी दो बार डा० मुंजे साहबके यहाँ जाना पड़ता था, जहाँ हमारे राष्ट्रीय मराइल ऋथवा ऋन्य सदस्योंका मिलन हुऋा करता था। राष्ट्रीय मराइल ऋथवा ऋन्य सदस्योंका मिलन हुऋा करता था। राष्ट्रीय मराइल छा० चोलकरकी हढ़ता ऋौर बैरिस्टर ऋभ्यंकरकी फक्कड़ आदतसे मैं भविष्यके वर्षों में बहुत प्रभावित होता रहा हूँ।"

# दीर्घ म्मृतिकी चपल द्यति

श्रायु बढ़ती जाती है, जीवन नित्य नये रास्तोंपर बढ़ता जाता है, तहणाईकी दृष्टि नई मञ्ज्ञिलोंको पार करती नहीं श्रधाती । इस गतिमें जो बालपनका लगाव है, वह जैसे भूली याद भी नहीं रहता । पिथकका मोह उससे हल्की तौरपर भी नहीं बना रहता । पर माखनलाख़जी बीहड़ पथके पिथकोंमें शामिल होकर भी, अपनी किशोरावस्थाके संगी-साथियोंपर पुराना श्रधिकार जतानेमें कभी संकोच न कर सके ।

यही सन् १५ सिरपर था। अनेकानेक घटनास्त्रोंमें उत्तक्ते रहकर भी माखनलालजी अपनी गोपनीय रसपूरित जीवन-साधनामें दत्तचित्त थे। कुछ क्रान्तिवादी कानपुरसे आये हुए थे श्रौर उन्हें शरणगाहकी आवश्यकता थी।

" और, कुछ दिन मुक्ते भी ब्राश्रयस्थल चाहिए था। मैं अपने संगियोंके साथ चारखेड़ासे हरदाके मार्गमें उड़ा चढ़ा गया उस गाँव तक, जहाँ नर्मदीका पित्रष्ट था—वही नर्मदी जो मेरी स्मृतिमें सुरिच्ति थी, जिसकी बहनको साँपने काट लिया था। वह स्मृतिमें तारिका-चुित-सी जैसे मुक्ते भयंकर ब्राँधियारेमें ब्रागे बढ़नेके लिए एक भीनी रेखा दिये जा रही थी। नर्मदीके घर आगे इम जा खड़े हुए। नर्मदीके पित बीमार थे ब्राँग वह अपने बच्चोंमें अत्यधिक व्यस्त थी। ज्योंही ऊँचा फेंटा बाँधे हुए उसने इम लोगोंको देखा तो पहले वह सहमी, उसके पित भी बेचैनसे हुए। किन्तु बादमें नर्मदीने मुक्तको पहचान लिया। इम लोगोंने उसीके यहाँ घरना दी। कुछ मिठाई आई। इमने खाई। उस समय भी वह मुक्तसे बहुत ब्राधिक बात करना चाहती थी, किन्तु उसका मानसिक घरातल बदल चुका था। ब्रा नर्मदीके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे।

"वेदान्तके इस भागत्यागत्त्र ब्राह्म कौशालको देखकर मैंने नर्भदी से कहा, 'हम लोग अभी रातको चले जायेंगे।'

"उसने कहा, 'मैं क्या जानूँ। उनसे पूछो।' और ऋपने पितकी ओर इशारा किया। पर फिर विना मेरे आगे ठहरे, यह भी बोलती गई कि तम नहीं जा सकोगे!

"उसके पितने हमारे चले जानेकी सूचना पाकर, शायद पत्नीका संकेत पानेके बाद, हमें रातको तो नहीं, कमसे कम सुबह जानेका स्त्राग्रह किया। बिल्क उसने यह भी कहा कि उसके खेतकी कटनी हुई है, कल खेतमें उत्सव होगा श्रीर मैं भी उसमें श्रपने साथियोंके साथ शामिल होऊँ। पर हम रातको वहाँ श्रिषक देर न रुके। रातको चल ही दिये। नर्मदीका आग्रह बना रहता तो भी हम न रुकते। वहाँ हमारा रुकना

किसी भी च्राण उसके पतिपर पुलिसका कड़ा अंकुश ला सकता था.... शायद उसके पति हमारे उस समयके कार्य और लच्णांको जानते तो वे खुद ही हमें अपने यहाँ न रोकते । चलनेसे पहले, हमने अपना सामान, जो बहुत गुप्त था और जिसमें पिस्तौल, बम आदि थे, नर्मदीके यहाँ रखा, जो शायद १४ महीने वहीं पड़ा रहा ।

"चारखेड़ा स्टेशनपर मैंने अपने साथियोंको विदा किया और स्वयं नया गाँव चला आया। इस समय तक पिताजी मसनगाँवसे बदलकर नयागाँवके स्कूलमें बदलीपर ऋा चुके थे।

''इसके बाद शायद मेरा श्रौर नर्मदीका कोई साह्यात्कार नहीं हुआ !''

#### माता और पिताका तपोबल

१६१५ में कुछ समयके लिए खण्डवामें फिर चार वर्ष बाद, प्लेग फैली। पिछली बार तो माखनलाल की प्लेगकी अविधिमें खण्डवामें ही रहे थे, लेकिन इस बार यह आवश्यक हो गया कि स्थानका त्याग करें। आपके साथ कानपुरके पं० शिवनारायण की मिश्रके माई श्री शिवमोहन मिश्र, गंगराड़े परिवारके श्री परशुराम की गंगराड़े और श्री आनन्दीलाल की मेहता तथा एक अन्य युवक श्रीर थे।

पत्नीका निधन पिताको किसी प्रकारकी सूचना दिये विना हुन्रा था। त्र्राध्यापकी छोड़नेका कारण सम्पादकी था, पर त्राव 'प्रभा' बन्द हो। जानेसे सम्पादकीका आधार भी समाप्त हो चुका था। त्र्रायको जीविकाका साधन त्राव कुछ नहीं रह गया था। इन परिस्थितियोंमें पिता-पुत्रका सम्बन्ध क्या था १ श्री नन्दछालजी चतुर्वेदी तथा श्रीमती सुन्दरीचाई चतुर्वेदी त्र्रपने शेष परिवारको शान्त मन, शान्त हृदय उसी वेतनसे परवरिश कर रही थीं, जो घरमें त्र्रध्यापकीके नामपर १२-१४ रुपयेके रूपमें त्र्रा रहा था। किन्तु वेतनका प्रश्न इस दम्पतिके समच्च कभी भी प्रधान नहीं रहा।

दोनोंके हृदयकी विशालता ही सदा मुखर होकर प्रामवासियों को श्रद्धाभावसे श्रवनत किये रहती थी। इस अल्प वेतनसे ही यह चतुर्वेदी-परिवार गाँवके श्रीर दूरवर्ती गाँवोंके गरीव विद्यार्थियोंको भी अपने निवासपर टहराकर उन्हें विद्या-टानका आयोजन किये जा रहा था। एक विद्यार्थी जाता था, और दूसरा बुला लिया जाता था।

यह दम्पति इन दिनों नयागाँवमें रहता था।

''माँ पर मेरा श्रौर मेरे मित्रोंका बोम्त न पड़े, यह सोचकर मैंने एक अलग टप्परमें डेरा डाला श्रौर भोजनादिका प्रबन्ध भी श्रपनी ही सीमित व्यवस्था से वहीं ही कर दिया।

"एक सप्ताहके पश्चात् जब में अपने घर बैठा हुआ था, तब मेरे माता-पिता कुछ इस तरहकी बातचीत करते देखे गये कि रारीब होनेके कारण हम दो चार सौ व्यक्तियोंका भोजन तो नहीं करा सकते, इस जीवन-में शायद करा भी न सकें। किन्तु एक अवसर हमको मिला है कि तीन-चार व्यक्तियोंका भोजन हमारे यहाँ हो जाया करे, तो यह पुण्य हमारा पुत्र हमें नहीं मिळने देना चाहता।

"मैने माँको समभाया कि पिताजीका वेतन बहुत कम है और तुम-पर भी कार्योंका बोक्त ऋधिक पड़ जायगा।

"पिताजो एकदम बोले कि मेरे वेतनकी चिन्ता तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए । ग्ररीब होनेके कारण तुम मेरी सद्भावनाको चुनौती दे रहे हो !!

"और माँ रूठकर बोल उठी अपनी निजी बोलीमें कि जद आपणो टाबर ही पुन्य मिलवा रे रस्ते आपणे आड़ो आवे तो आपां तगदीरने दोस दियाँ, ई सपूतने काई बोल्याँ।

'मेरी उम्र काफी बड़ी हो चुकी थी। पर मेरी आँखोंमें ऋाँस ऋा गये। बस, उसी दिन पिताजीने मेरी स्वीकृतिके विना हो मेरे मित्रोंसे जाकर कहा कि भैया, ग़रीबी गुजरान चून भूसी हमारे घर ही लिया करो। त्रप्रलग भोजन क्यों बनाते हो। त्राखिर तुम्हारा पण्डितजी भी तो वहीं भोजन करता है।

"इनमेंसे एक मित्र अपना भोजन स्वयं हाथसे बनाते थे, इसिल्ए उनको छोड़कर शेष मित्रोंको माँके हाथका ही बना भोजन अब मिल्रने लगा। मेरे उन मित्रोंके रहन-सहनकी व्यवस्था और भोजन परोसनेके समय मैं अपनी माँको देखता था। जैसे तो वे साचात् घर आये भगवान् के विभिन्न रूपोंकी ही परोसगीरी कर रही हों।"

## प्रथम साहित्यिक कृति 'कृष्णार्जुन युद्ध' नाटक

जनलपुरमें सम्मेळनकी तैयारियाँ होने लगीं। खरडवाके साहित्यिक प्रार्ण पं० माखनलालजीके मित्रोंने जिन्होंने उनके संग-साथ नाटक ळिखे और खेले थे, निश्चय किया कि इस सम्मेळनके अवसर पर एक नाटक खेला जाय। तय हो गया तो श्रव यह तय करना बाक़ी रहा कि क्या खेला जाय। तो दूसरी बात यह तय हुई कि माखनळाळजी ही इस श्रवसरके लिए एक साहित्यिक नाटक ळिखें और यह भी तय हुआ कि माखनलाळ जी ही श्रपना पूरा समय इस नाटककी तैयारीमें दें। और सबसे श्रन्तिम बात यह भी तय हुई कि नाटककी तैयारी खरडवामें ही हो, बस सम्मेलनके श्रवसरपर सारा दल जवळपुर जाकर नाटक खेल श्राये। खरडवाकी साहित्यिकताका इससे बड़ा प्रतिनिधित्व ऐसे प्रतिनिधि साहित्यिक पर्व पर और हो भी नहीं सकता था।

माखनलालजीने नाटक लिखनेका दायित्व ग्रहण कर लिया और वे नाटक लिख भी लेना चाहते थे। रामलीलाग्रोंके प्रकरण श्रपने निरावरण युगका मनोविनोद कर सकते थे। अब मनोविनोदका बौद्धिक स्तर मध्य-प्रदेशका कितना है, श्रागत साहित्यकारोंको उस नाते यही तो दिखाना है कि उसका बहिरंग परिश्रम और बुभुद्धाका एक शुष्क क्रममात्र ही नहीं है, उसके निजल्बमें किंकिण्रशिंजनासे मुखर लास्यके रेशमी डोरोंसे भूला भूलते हुए हृदयकी रुनभुन भी मध्यप्रदेशके घर-घरमें है ऋौर हिन्दी जल्दीसे-जल्दी इस प्रदेशमें ऋपने रंगोंका अभिराम उत्सव किस प्रकार रचेगी, वह इस नाटकको देखकर सब समभ लोंगे, आश्वस्त हो जायँगे।

लेकिन दैनन्दिन जीवनमें माखनलालजी अब विभिन्न नगरों में निमन्त्रित किये जाने पर भाषण देने भी जाने लगे थे। इघर जबलपुर सम्मेलनके निमित्त धन संग्रहका कार्य भी सप्रेजी के साथ यात्रा करते हुए आपको करना पड़ रहा था। इसी बीच एक नगरमें एक हरिजन परिषद्का आयोजन हुआ और ऋष्य सप्रेजी के साथ वहाँ भाग लेनेके लिए पहुँचे। एक धनी ज़मींदार परिवारमें आप सप्रेजीके साथ ही ऋतिथ बने। दिनमें भाषण हुआ, इसके बाद परोसगीरी। रातको ऋवकाशके समय आप ऋपने 'कृष्णार्जुन युद्ध' नाटक लिखनेमें दत्तचित्त थे।

## यौवनके पुष्पाभिषेकको पवित्र कहानी

रातका समय था। चारों स्रोर नीरवता छाई हुई थी। दूसरा प्रहर बीत चुका था। छतके कमरेमें दरवाज़ा यों ही बन्द था। नाटकके पात्र अपने संवाद आत्मगोपनको मेदकर माखनलाल जीकी लेखनीपर एक धार बहा रहे थे, लेकिन मानसमें शामकी परोसगीरीके दृश्य रह-रहकर आँखोंके आगेसे गुज़र रहे थे... जब नीचे स्रातिथेयके बैठकखानेमें आगत स्रातिथयोंके लिए भोजन परोसा गया, तो परिवारके अन्य १५-१६ व्यक्ति भी बैठे। परोसगीरी चार-पाँच वयस्क बालाओंने की। एकदिन पहले सप्रेजीके साथ माखनलालजी यद्यपि यहाँ आकर ठहर चुके थे और कल भी भोजन इसी प्रकार किया गया था, लेकिन उस समय कोई चिन्ताका विषय उत्पन्न नहीं हुस्रा था। पर स्राज सायं तो परोसने वालियोंमें जैसे होड़ लग गई थी स्रोर रह-रहकर वे सभी माखनलालजी की ही थाली पर विशेष प्रीतिमें जिज्ञासा करने लीट-लीटकर स्राती थीं। स्नन्य भोजन करनेवाले व्यक्ति इस अनपेद्यित व्यतिक्रम पर चौंके विना न रहे। सप्रेजी

अपने युगके महामानव रूप थे, उनकी सतर्क दृष्टि माखनलालजी पर प्रतिव्या रहने लगी थी। दम साधे वे शान्त भावसे यह प्रीतिभोजका अकल्पनीय प्रकरण श्रपनी श्राँखों देख रहे थे श्रौर चिन्तामें अधीर हो रहे थे। पर श्रपनी अधीरताको लेकर वे श्रसहाय थे। माखनलाल रूपरंग और भरी तरुणाईमें कर्मकौशलके फलभोगसे शुक्लेन्दुवत् बने हुए, इतने गौरवर्णके युवक थे कि श्रपने श्रासपास अनुपम सौन्दर्यका संचरण अनायास कर उठते थे। माखनलालजीने स्वयं भी परोसगीरीकी यह श्रितशयता महसूस की और संयतभावसे आँखें नीची किये भोजन करते रहे। भोजन करनेके बाद वे सीधे श्रपने छतवाले कमरेमें चले श्राये। लालटेन जलाई और लिखने बैठ गये। कितने प्रहर बीते, इसका ध्यान तक न रहा।

कि सायँ-सायँ करती रातमें गहन निस्तब्धताको किसीने मंग किया । कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है । लेकिन इस तरह खटखटा रहा है कि जैसे इस आहटकी मृदु नम्र सूचना केवल अन्दर बैठा हुम्रा व्यक्ति ही पाये, मकानमें उसकी गूँब होकर भी न हो पाये । यह दस्तक विचित्र सूचना लेकर उपस्थित हुई, तो माखनखाखजीने अपनी जेब घड़ी देखी । इस समय रातके दो बजकर कुल्ल मिनट हुए थे । निश्चय ही सप्रेजी इस तरह म्नाहट देने वाले नहीं हैं । परेशान और संदिग्ध भावमें माखनलालजीने द्वार खोला । श्रीर द्वार खोलते ही माखनलालजी को पसीना आ गया ।

द्वारपर कुळशीला ललना खड़ी थी। उसने भी सोत्साइ आज शाम-की परोसगीरीमें भाग लिया था। उसकी कमनीय देह-मंगिमाकी रूपायित करनेवाली अलंकारिक चमता बरबस ही श्रमिपुष्प निकुंजकी श्रमिशा हाथों-हाथ देती लगती थी। द्वार खुलते ही वह आगे श्राई और द्वारमें कडम रखकर उसने अपने हाथों द्वार बन्द कर लिया। किसी तरहका असंयत भाव-मन्थन उसके चेहरेपर नहीं था। धीरोदात्त नायिका-सी वह युवती कुछ कहे, इससे पूर्व माखनलाल जीने कहा, ''मैं तो मिशनरी हूँ। अपने कामपर स्राया हूँ। इसिलए मुफ्ते इस समय रातमें बातचीत करनेका कोई अर्थ तो है नहीं।''

युवतीने दृढ़ स्मितिसे कहा, "क्यों, क्या आपका पुरुषत्व सुम्मसे वात-चीत करनेसे डरता है ?"

माखनलालजीके लिए जन-जीवनमें यह पहला श्रवसर था, इस तरह-की प्रभूत श्रतीन्द्रियताका सामना करनेका यह पहला मौका था। फिर भी साहसकर कहा, "जी हाँ, डर लगता है, मैं यहाँ हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके कामसे श्राया हूँ। दुनिया भरको आयँ-बायँ-शायँके लिए तो मैं यहाँ श्राया नहीं हूँ।"

उस शीला ललनाकी केंचुली जैसे उतरने लगी और वह समर्थ युवती-के रूपमें प्रकट हुई। बोली, "फिर ब्रापने दुखियोंकी सहायताका अपने व्याख्यानमें जो स्वांग भरा था, ऐसा आपलोगोंको नहीं करना चाहिए।"

माखनलाल एक ग्रामीण युवक श्रौर जिसे शहरी शिव्तिताओं से बात-चीतका स्पर्श तक न हुआ हो। किवता जिसने की तो स्वान्तः सुखाय। यों दर्प-त्रारूढ़का संवादका सत्य जो उसे श्राँखों के सामने हाथ लगा तो वह इस नाटकीयतासे बेचैन हो उठा। फिर भी विनम्र भद्रताके नाते कहा, "श्राप जाकर सोइए। श्रौर जो कुछ बात श्रापको सुभसे करना है, सुबह आकर कीजिए।"

रात्रिका जागरण जिस युवतीका अपने लद्द्यको पहुँचमें कर चुका हो, उसके लिए निःसन्देह इस तरहका आग्रह बहुत ही खोखला था। उसके सुन्दरतम ओष्ठोंसे उत्तर निःस्त हुआ, "श्रोः आपने तो दुनियाको श्रक्त देनेका ठेका ही ले लिया है।"

अब माखनलालको कुछ सूम्त नहीं रहा था कि वह क्या कहे ? कि जैसे कुछ कहनेकी यथोचित श्रक्त अब युवतीने श्रपने श्राँचलसे निकाल-कर माखनलालको दी श्रौर श्रागे बोली, "रातका समय है। मेरे लिए

न सही, तो दूसरे छोगोंके जाग जानेके भयसे तो ज़रा घीरे बोलें, तो भी काम चलता है।"

स्पष्ट था कि बात इसी समय होनी है और यह डरपोक माखनलालको मारक थपेड़े-सी गहरी लताड़ पिलाई गई थी। अब माखनलाल असहाय था। श्रीर उस कमरेके एकान्तमें यह वह ज्ञण था, जब उसका श्रिषकार किंकर्तव्यविमूड़-सा सुन्न हो चुका था। फिर भी विवश कहा, "सुनाए आप अपनी तक्षलीफ़, कौन-सी है ?"

सँपेरेके सामने जैसे ताज़ा सर्पने स्नात्मसमर्पण कर दिया हो, स्नसह्य विद्रूपमें युवतीने उदीयमान नाटककार माखनलालसे प्रश्न किया, "क्यों ? क्या सचमुच मनुष्यत्व लौट आया ?"

निश्चय ही कमरेका यह तीच्णाबुद्धि शशिमुखी स्रागन्तुक विद्वान् है। बहुपठित भी है और अपने स्राशयका श्रंकुश माखनलालके प्रचण्ड नायकत्व पर चलानेकी दच्चता लेकर ही हड़भावसे यहाँ श्राई है। उसके हर तानेसे माखनलाल रह-रहकर मुँभला रहा था स्रीर उसके हर व्यंग्यसे बात करनेका नया सलीका भी अंजुिलयों भरते पी रहा था। इस नये व्यंग्यसे स्रानहत, स्रनवतत माखनलालने कहा, "आप कुसींपर बैठिए। मैं पलांगपर बैठता हूँ। हाँ, स्रब कहिये।"

कुसींपर सामने बैठे हुए संतप्त शकुन्तलाके प्रतिमानने संचेपमें बताया कि वह इएटर पास है। उसके पित विलायतसे ऋाई० सी० एस० होकर ऋाये थे। कोई डेढ़ साल हुए उनका स्वर्गवास हो चुका है। उसके पास ऋब १० हज़ारकी पूँची है। और फिर बहुत हो सलीकेसे कहा, "श्राप मुक्तसे विवाह कर लीजिये।"

न्युत्पन्नमित माखनजाजका जामत दार्शनिक उसी सजीकेसे बोज उठा, "मैं तो छः क्लास पढ़ा हुआ हूँ।"

युवतीकी स्रावाज़में स्रनपेद्धित तुशीं घुल गई। प्रश्न कर उठी,

"क्या विवाहसे पूर्व कोई ऐसा यमीमीटर लगाकर देखा जाता है, जिसमें दोनोंकी विद्याओंका तापमान नापा जाय ?"

माखनलालने अपना दूसरा तर्क दिया, "किन्तु, मेरेसे विवाहकर श्रापकी यशबृद्धि तो हागी नहीं।"

क्या लचर तर्क था ! तर्रुणीने ऋपना ऋकाट्य तर्क उत्तरमें दिया. "अभी तक मेरी यशबृद्धि शुरू ही कहाँ हुई है, जो ख्रौर होगी !!"

यही आध घरटे तक कमरेके एकान्तमें बद्ध तरुण-तरुणीका संलाप हुआ। युगोंसे ऐसे संलाप होते आये है। पर इस संलापमें माखनलालका युगउद्बोधक व्यक्तित्व ग्रपने इस तर्कपर अविचलित रहा कि तरुणीको अपने धनको किसी सार्वजनिक कार्यमें लगाना चाहिए, श्रीर यह कि उसे स्वयं भी सार्वजनिक च्रेत्रमें उतर आना चाहिए। देशकी बहनोंमें वह जागृतिका सन्देश फैलाये और इस तरह अपने स्वर्गगत पतिकी पवित्र स्मृति में राष्ट्रीय जागरणका व्रत लेकर जीवित रहे। कुछ अनमनी, कुछ असन्तुष्ट, कुछ आक्रोशसे व्यथित तरुणी चुपचाप ऋँघेरेमें नीचे वापस लौट गई।

माखनलालजी इस एकांकीके बाद 'कृष्णार्जुन युद्ध'के कथोपकथन सब भूल गये। दिमाराके कैन्वासपर एक भी ऐतिहासिक पात्रने ऋपनी बात कहनेसे इन्कार कर दिया । केवल जो जीवित यात्री अपने कथोपकथन उसे श्रयाचित कराउस्थ करा गई है, वे हो संवाद रह-रहकर दिमाग्रमें गूँजने लगे और पुनः-पुनः ऋपने विद्र्पसे उसे बेचैन करने लगे । लालटेन बुक्ताकर वे भी बाहर आये और अपने नीचेके कमरेमें सोने चले। लेकिन नीचेके कमरेमें घुसते ही सप्रेजीने उन्हें रोका श्रौर पूछा कि यह छतपर जो यवती तुमसे बात कर रही थी, सो क्या बात कर रही थी ?

हाय, सार्वजनिक जीवनका यह कैसा अंकुश है कि एक अपरिचिता तरुणोने प्रणय-बन्धनका प्रस्ताव ग्रभी एक स्रण पहले सामने रखा है श्रीर उसे अपने गुरुके सामने सारा भेद खोलना होगा। माखनलालजी ज़रा िक्तक तो सप्रेजीने इतना स्नेह जताया कि माखनलालजीने सारे संवाद और प्रतिसंवाद दुहरा दिये। लेकिन सप्रेजी तो संवाद प्रारम्भ होनेसे पहले ही बगलके ॲिं ध्वारे कमरेमें आकर छिप गये थे और सारी वार्ता सुन चुके थे। जहाँ माखनलालजीने किसी बातको छोड़नेकी कोशिश की तो तत्काल ही सप्रेजीने जैसे स्त्रधारकी तरह याद दिलाते हुए कहा कि श्रीर यह भी तो कहा था।

माखनलालजीको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, यह भी कहा था। सारी घटना सुनकर सप्नेजीने ऋपने इस होनहार और भविष्यकी एकमात्र आशा रूप शिष्यका मन ही नहीं टटोला, स्नेहसे बरबस ऋाग्रह किया कि वह इस युवतीका प्रणय स्वीकार कर ले। लेकिन सप्नेजीकी जैसे यही आज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती। माखनलालजीने इस आग्रहको स्पष्ट शब्दोमें माननेसे इन्कार कर दिया।

दिनमें उस युवतीके दर्शन नहीं हुए। परोसगीरीके समय भी वह अनुपस्थित रही। लेकिन रातके समय वह पुनः प्रकट हुई।

यही आध घरटा वह ऋौर बैठी ऋौर उसने माखनलालजीके स्नेहा-ग्रहको स्वीकार कर लिया कि वह अपनी निजी घनराशिसे एक कन्या-पाठशाला स्थापित करे और जो घनराशि उसमें कम पड़े, उसका संचयन करे और इस तरह देशकी एक बड़ी समस्याका समाधान करनेमें अपनी मानवी मूर्तिका यथार्थ योगदान दे…

# जबलपुरमें साहित्यिक समारोह

"साहित्य सम्मेळनकी स्वागतकारिणोकी बैठक जवलपुरमें हो रही थी। रायबहादुर श्रीविष्णुदत्तजी शुक्छ और मध्यप्रदेशके श्रन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जब मैं भाषण करनेके लिए खड़ा होता, तब मैं कहते-कहते बीचमें ही कहता, 'समफे कि नहीं ?'

पूज्यवर सप्रेजी इस कमीकी ऋोर कमी साधारगतः और कमी कोधी होकर मेरा ध्यान आकर्षित किया करते। स्वागतकारिणीकी बैठकमें मेरा भाषण हो रहा था। मैं कह रहा था कि ऋखिल भारतीय साहित्य-सेवकोंका स्वागत मध्यप्रदेशमें हम किस प्रकार करें ? भाषण जब बहुत रंगपर आ रहा था और लोग उससे अत्यन्त प्रसन्नसे लगते थे. तभी मेरे मुँहसे निकल गया कि 'समके कि नहीं ?'

'श्रपनी नासकी डिवियामेंसे नास सूँघते हुए पूज्य सप्रेजी धीरेसे उठे। सब लोगोंका ध्यान उनकी स्त्रोर चला गया। मैने भी भाषण करना बन्द कर दिया। वे बोले, 'सभापतिजी महाराज, हम तो नहीं समभे !'

जब मैं डेरेपर लौटकर आया तो मैं ग्रत्यन्त दुखी या। सप्रेजीके पास ही मै ठइरा हुआ था। घरपर मैंने उनसे श्रौर उन्होंने मुफसे कुछ, नहीं कहा, अबोले ही रात गुज़र गई। उन्होंने दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही मेरे खिन्न चेहरेपर दृष्टि गड़ाते हुए कहा, 'क्रान्ति, साहित्य-सम्पादन, सामाजिक सुधार त्र्रीर न जाने क्या-क्या भामेले श्रव तुमने श्रपने सिर उठा रखे हैं। मैं तो तुभामें जहाँ कमी पाऊँगा, उसका उपचार इसी कलकी तरह करूँगा।

कहनेकी ऋावश्यकता नहीं कि फिर 'समभे कि नहीं' कहनेकी आदत-को छौटनेका अवसर नहीं मिला।"

इस ऋघिवेशनके अध्यत् श्री रामावतार शर्मा थे । स्वागताध्यत्का पद मध्यप्रदेशके साहित्यिक जगत्की बागडोर थामनेवाले और सम्मेलनको जबलपुरमें निमन्त्रित करनेवाले पं० विष्णुदत्तजी शुक्लने ग्रहण किया। सम्मेलनके पूर्ण होनेपर खण्डवाके नाटक-दलने 'कृष्णार्जुन युद्ध' प्रस्तुत किया। श्रभिनयकी दृष्टिसे यह पहली साहित्यिक कृति थी, जिससे पहले किसी भी अन्य कृतिको सम्मेलनोंके अधिवेशनोंमें इससे अधिक गौरव और इससे ऋधिक प्रशंसात्मक सफलता नहीं मिली थी। साहित्यिक विषयवस्तुके लिहाज़से शीघ्र ही यह नाटक भारतका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक सिद्ध हुआ और निकट भविष्यमें ही इसकी ६०,००० प्रतियाँ देखते-देखते बिक गईं। यही नहीं, यह नाटक ख्रकेले मध्यप्रदेशीय साहित्यिक द्वितिजकी निधि न रहा, ख्रागामी वर्षों में इसका अभिनय न केवल अन्यान्य मध्यप्रदेशीय नगरों में ही दुहराया गया, उत्तरप्रदेश और विहार और पंजाब जैसे प्रान्तों—जहाँ नाटकोंका ख्रपना एक निजी अनुकरणीय आदर्श रहा है—में भी इस नाटकको स्मरणीय मंच-टैकनीकमें एक नये गुणको ख्रभिवृद्धि करनेका श्रेय प्राप्त हुआ।

सम्मेळनपर खेले गये इस नाटकपर आगत साहित्यकार बहुत ही प्रसन्न हुए। नाटकके लेखक पं॰ माखनलालजी चतुर्वेदीको एक स्वर्ण-पदक मेंट किया गया। आगामी वर्षोंमें जिन्होंने हिन्दीका राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण किया, वे ही थे इस स्वर्ण-पदकके दाता श्री (स्व॰) रविशंकरजी ग्रुक्छ।

नाटकोंके इतिहासमें अपने युगका प्रतिनिधित्व करनेकी दृष्टिसे 'कृष्णा-र्जुन युद्ध' अभूतपूर्व कृति बनी। यह पहली साहित्यिक कृति थी, जो मंच-कलाकी गेय और श्रिभिनेय मानकी वस्तु शीर्ष स्थानपर मान्य की गई।

<sup>1. &#</sup>x27;कृष्णार्जुन युद्ध नामक एक पुस्तक बँगलामें भी लिखी गई है और इस नामसे एक पुस्तक श्रीनरसिंह चिन्तामणि केलकरने मराठीमें भी लिखी है। मराठीकी पुस्तकमें चित्रसेन गन्धर्वको अधिक महत्त्व दिया गया है और इसी कृतिमें औपनिवेशिक स्वराज्यकी भी चर्चा है।

<sup>&#</sup>x27;कृष्णार्जन युद्ध' नाटक माखनलालजी की सबसे पहली प्रकाशित पुस्तक है और इसमें आपने नारदको महत्त्व दिया है। नारदको ग़रीबका रूप देना माखनलालजीकी मौलिक सूम्तबूम थी। नारदके चरित्रचित्रणमें माखनलालजीके इस युगके राजनीतिक विचार पढ़े जा सकते हैं। वे

# मैथिलीशरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी

१६१६ के दिसम्बर के ख्रन्तिम सप्ताहमें लखनऊमें कांग्रेसका अधि-वेशन हुआ। यह एक राष्ट्रीय समारोह था और इसमें देशके दूरस्थ भागोसे सभी चेता व्यक्ति आये थे। माखनलालजी भी लखनऊ गये। वेश वही ठेठ ग्रामीण। लखनऊके इधर ख्रापको एक ज़रा अक्खड़ शीलके विद्यार्थी मिले। उन्होंने इस ग्रामीणसे बात करनेके वहाने पूछा कि कहाँसे ख्रा रहे हो?

माखनलालजीने स्मित भावसे कहा, "खरडवासे।"

विद्यार्थी इस नगरका नाम सुनकर ज़रा जिज्ञासु बना। पूछा, "खंडवा से तो 'प्रभा' छपती है न ?"

"हाँ, छुपती है।"

"माखनळालजी चतुर्वेदीको जानते हो ?"

"क्यों नहीं, वे तो बड़े प्रसिद्ध ऋादमी हैं। उनको सभी जानते हैं।"
'तम वहाँ क्या करते हो ?"

"मैं 'प्रभा'के कार्यालयमें एक क्लर्क हूँ।"

उसके बाद अन्य बातें हुईं। श्रीर लखनऊ कांग्रेसमें यह विद्यार्थी भी माखनलालकीके साथ ही अधिकांश समय रहा, लेकिन दोनों कुछ

कितने परिपक्व थे और जनतामें वे कितने लोकप्रिय हो सकते थे, यह तो इसी बातसे जाना जा सकता है कि आपकी यह पहली पुस्तक ही आपको अखिल भारतीय प्रसिद्धि दे गई।

इस नाटककी सबसे बड़ी विशेषता इसका मनोविनोदी अंश है। उसे देखकर श्रोताओंका साहित्यिक स्तरपर कितना मनोरंजन नहीं होता। माखनलालजीका विनोदी अंश इस कृतिके बाद अत्यल्प रूपमें भी, आज ४० वर्षसे ऊपर होने आये, साहित्य-जगत्में पुनः प्रकाशित नहीं हुआ है। समय तक न जान सके कि उनमेंसे एक भावी राष्ट्रीय कवि पं० बालकृष्ण् शर्मा नवीन हैं ख्रौर दूसरे 'प्रभा'के क्लर्क-रूप 'एक भारतीय स्रात्मा' श्री माखनलालजी चतुर्वेदी हैं।

कि इसी लखनऊ कांग्रेस के पर्यडालके बाहर दो श्रेष्ठतम कवियोंका सम्मिलन हुन्न्या। पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं।

"दिसम्बर मास, जाड़ेकी सन्ध्या, कांग्रेस पण्डालके बाहरका एक शिविर । पुर्यश्लोक गर्गेशशांकर विद्यार्थी, बंधुवर शिवनारायण मिश्र, मैथिलीशरण गुप्त और कुछ श्रन्य जन । गुप्तजी लाल पाग बाँघे थे । में और पं० माखनलालजी चतुर्वेदी उस शिविरकी ओर बढ़े जा रहे थे, जहाँ उपर्युक्त मण्डली थी । माखनलालजीने भी सर्वप्रथम कांग्रेसके श्रवसरपर ही गुप्तजीके दर्शन किये । जब माखनलालजीसे दहा (गुप्तजी) का परिचय कराया गया, तो माखनलालजीने उन्हें विनीत प्रणाम किया । दहाने स्नेहसे उन्हें हृदयसे लगा लिया । में दूर खड़ा था । जब माखनलालजी लौटकर आये, उन्होंने भरे हृदय और भारी कण्ठसे मुक्ससे कहा, 'आज मैंने अपने गुरु बाबू मैथिलीशरण गुप्तके चरणस्पर्श किये ।'

में अवाक्। अरे, क्या वे लाल पाग बाँधे ही गुप्तजी हैं। श्रीर, तब मैंने लालबुभक्कड़ी अटकल लगाई। मैंने माखनलालजीसे कहा, 'महा श्य, यदि गुप्तजी श्रापके गुरु हैं, तो फिर आप निश्चय ही 'एक मारतीय आत्मा' हैं।

माखनलालजी मेरे मुखकी आ्रोर देखते रहे। बोले, 'एँ-एँ-—यह तुमसे किसने कहा ?'

बात यह थी कि उन दिनों पूज्य दादा 'एक भारतीय श्रात्मा'के नामसे कविता लिखा करते थे। पर, उनका नाम किसीको ज्ञात नहीं था।

राष्ट्र किव श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन प्रन्थके द्वितीय खण्डकी भूमिका।

सो, श्रस्मदादि पंडित बालकृष्ण शर्माने यह तीर छोड दिया। दादा बिचारे! न निगलते बने, न उगलते। बोले, 'तुम्हें कैसे ज्ञात हुन्ना कि मैं एक भारतीय आत्मा हूँ ?'

मैंने कहा, 'देखिए, दो और दो चार होते हैं न ?' वे बोले, 'पहेली मत बुक्ताओ श्रौर ठीक-ठीक बताओ ?'

मैंने कहा, 'बात यों है कि मैं स्त्रापकी 'प्रमा'का ग्राहक हूँ। मैंने दो मास पूर्वकी 'प्रमा'में एक कविता 'एक भारतीय आत्मा'की पढ़ी थी। वह कविता श्री मैथिलीशरण गुप्त पर थी। उसमें गुप्तजीका स्मरण गुरु-रूपमें किया गया था। सो, आज मैंने यदि कविताके लेखकको गुरु-चरणोमें निम्त होते जान लिया तो क्या बड़ा तीर मारा ?'

पूज्य माखनलालजी बोले, 'तुम बड़े विचित्र हो !'

वार्तालाप मेरे श्रौर माखनलालजीके बीच, कुछ इसी तरहका हुंश्रा था। चालीस वर्ष उस बातको हो गये।"

नवीनजीने जैसा स्वीकार किया है, इस संवादमें बहुत कुछ वह तथ्य नहीं है, जो होना चाहिए । माखनळाळजीके यदि गुरु हो सकते थे तो महावीर प्रसादजी द्विवेदी, जो मैथिलीशरणजीके भी गुरु थे । पर महावीर प्रसादजी द्विवेदी, जो मैथिलीशरणजीके भी गुरु थे । पर महावीर प्रसादजी द्विवेदीको गुरुभावमें माखनलाळजीने कभी नहीं लिया । उनके जीवनमें एक ही गुरु रहे हैं श्रौर वे हैं पूज्यवर माधवरावजी सप्रे । माखनलालजीकी ओरसे मैथिळीशरणजीको श्रपना गुरु मानना निस्संदेह तुककी बात नहीं है । मैथिळीशरणजी श्रौर माखनलालजीकी आयुमें केवल एक वर्षसे भी कम कुछ मासका श्रन्तर है। दोनों हो इस श्रायुमें अपना अपना कृतित्व प्रस्तुत कर रहे थे । हमउम्र युवकोंमें गुरु-शिष्यका भाव सम्भावनासे भी परे होता है । मैथिलीशरणजीने व्रजभाषामें ळिखना शुरू किया था । उनको हिन्दीमें ळिखनेकी आज्ञाएँ मिळीं आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीसे । इस समय तक मैथिलीशरणजीने भी ळिखा, वह महावीरप्रसादजीकी श्राज्ञासे और उनकी निर्दिष्ट मार्गरेखाओंके अनुरूप लिखा

था। किन्तु माखनलालजीका जीवन हिन्दीके इतिहासमें स्वतन्त्र मौलिक लेखन श्रौर युगमें उस वाणीको शंखनादकी तरह गुञ्जित करनेके लिए स्मरण किया जायगा, जिसका साहस महावीरप्रसादजी द्विवेदी जैसे सम्पा-दकपवरके पास भी नहीं था। मैथिलीशरणजी राष्ट्रभारतीको विशाल जन-समृहकी गेय वाणी काफ़ी वर्षोंके बाद बना सके, तो माखनलालजीने उससे कहीं व्यापक स्तर पर हिन्दी गद्यको जो राष्ट्रीय चिन्मयता, बोधदृष्टि, ऋाधु-निक युगकी श्रद्धाका अनुशासन श्रौर जुबरदस्त श्रभिव्यक्तिका प्रामाणिक रसप्रवाह दिया है, उसका लेखा-जोखा अभी हिन्दी-साहित्यमें किया जाना बाक़ी है। जिस प्रकार भेड़ा-घाटकी संगमरमरी चट्टानें अपने लालित्यपूर्ण श्रंग-सौष्ठवसे नर्मदाके जलमें रस-संचारोद्दीपन करती रहती है, उसी तरह माखनलालजीकी काव्यात्मक अनुभृतियाँ उनके काव्य और उनके गद्यमें समान रूपसे चिद्धिलासमय हो गयी हैं। एक शब्दमें कह दिया जाय. जिस सीमारेखा तक महावीरप्रसादजी द्विवेदी श्रौर मैथिलीशरण गुप्तके संयुक्त हाथ श्रपनी सशक्त व युगनिर्माणकारी सामर्थ्य पहुँचा सके हैं, उसी सीमारेखासे आगे अकेले माखनलाखजीकी दीर्घ बाहें नये तरुण भारत की भद्र संस्कृतिका मानसद्देत्र चिनती चलती हैं श्रीर अपने शब्दोंकी पराकाष्टाको न सिर्फ़ स्वयं छूती हैं, बल्कि समूचा हिन्दी साहित्य भी उसे उसी तरह छूने लगता है। मैं कहूँगा, यदि आधुनिक हिन्दी कान्यके प्रथम नीर भरे श्यामल घनके रूपमें मैथिलीशरण हैं, तो इन बरसनेवाले बादलोंकी प्यासे-श्रतृप्त प्राणियोंमें हर्षकी लहर फैला देने वाली घन-गर्जना माखनलाल चतुर्वेदी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माखनलाल-का महा पराक्रम उस पगडण्डीमें है, जो उन्होंने अपने पैरों चलकर अपने हाथों निर्मित किया है। स्त्रीर उनका वाक्संयम उन पंक्तियोंमें है, जो उन्होंने सबसे बड़े स्वार्थोंकी तिलांजलि देकर लिखी हैं!

इसीलिए गर्गेशशंकरजीने एक बार भरी समामें कहा था कि राष्ट्रके भविष्यकी भाषा तो माखनलाल देगा! एक इस दृष्टिसे भी देखें। मैिशलीशरण्जीके जीवनमें होकर भी किसीके लिए गुरु होना कभी नहीं रहा। उनका जीवन मौजमें बीता है, महावीरप्रसाद द्विवेदीकी त्राज्ञाओंको शिरोधार्य करनेमें बीता है! हिन्दी साहित्यमें वे कभी किसीके गुरु नहीं रहे, न इष्ट रहे। जब तक १९२० गुज़रा, हिन्दी साहित्यमें एकदम नये ख़ूनकी पौध आई है और उसने अपना हो मार्ग निश्चित किया है। मैिथलीशरण् सदैव वन्दनीय इसिक्ष्ए रहे हैं, कि उन्होंने महावीरप्रसाद बी द्विवेदीके साहित्यक त्राश्रमके मुखक्वि बनकर, महावीरप्रसाद द्विवेदीके 'चरणानुचर' होकर जो कार्य किया है, वह उसी तरहसे दुस्साध्य है, जिस तरह किसी करण्काकीर्ण घनघार जंगळसे एक राजमार्ग न केवल निश्चित कर देना, बिलक उसका अपने हाथों निर्माण भी कर देना। तरुण, जाग्रत त्रीर घुटनियो नहीं, बिलक तरुणोचित तीत्र गित चलने वाले भारतका मार्ग इसी जंगलमें से गुज़रने-वाले राजमार्गसे त्रागे था।

इसी दृष्टिसे इम माखनलालजीको देखें। विना शिद्धा, विना सेठपुत्र (जैसे कि मैथिलीशरण थे) जैसे आरामप्रद साधनोको पाये, एक इतमाग्य ग्रामपुत्र और होश आने पर मात्र १०) ६० मासिकपर गुज़र करनेवाले दीन-हीन व्यक्तिने ऋपनी पत्नीकी बिल देकर, ऋपने परिवार-की बिल और अपने पिताकी बिल देकर मध्यप्रदेशसे 'सरस्वती'के समकच्च मासिक निकाला, मध्यप्रदेशके राजनोतिक ऋौर छाहिस्यिक द्वितिजपर ऋग्रणी लोकनायक बनकर गाँव-गाँव घूमा, पुल्सिकी इथकड़ियोसे जो सदा ही बाल-बाल बचता फिरा। जिसने पुत्र-एषणाकी पूर्तिके लिए मैथिली-शरणाकी तरह तीन विवाह न कर प्रथम पत्नीके निधनके बाद, कौमार-जीवनका व्रत लिये न जाने कितने तरुणोंका निर्माण किया! पारिवारिक सुखोंसे त्यक्त, जिसने सदैव केवल सार्वजनिक लद्द्यशेषका ही उपभोग करनेमें अपने जीवनकी सार्थकता समभी और जो राष्ट्रकी बिलवेदी पर बिलपंथीके रूपमें जीवनकी एक-एक साँस बिताता हुआ पत्रकारिता, गद्य- लेखन, हिन्दी भाषण्-कला, काव्य और रचनात्मक च्रेत्रोंमें केवल शीर्ष-स्थानीय ऋजुभाव ही मौनभावसे वितरित करता रहाः

नवीनजीके उक्त संस्मरण्में एक ही सत्य है। मैथिलीशरण्जीकी तरह माखनलाललीने भी ब्रजमाषामें किवताएँ लिखना प्रारम्भ किया था। 'सरस्वती'से त्रौर विशेष रूपसे उसमें महावीरप्रसादजीके हाथों-हथेलियों उठाये हुए मैथिलीशरण्जीके काव्यसे यह प्रेरणा उन्हें ज़रूर मिली कि हिन्दीमें ही किवताएँ लिखना श्रेयस्कर है। उन्होंने त्रपनी इस प्रेरणाके प्रति अप्रमत्त ईमानदारीसे उक्त 'पुष्पांजिल' किवतामें गुप्तजीको प्रणाम किया है। उसमें कहीं भी उनको गुरू रूपमें याद नहीं किया गया है। माखनलालजी जैसे वैष्णववादी किव मैथिलीशरण् भी रहे हैं। जब सन् ३६ में गाँधीजीके हाथों गुप्तजीको त्रप्रकाशित पांडुलिपि रूपमें एक साधारण् कोटिका प्रन्थ उनके सम्मानार्थ दिया गया था, तब गुप्तजीने गाँभीजीको संबोधित करते हुए अपने भाषणका शीर्षक 'प्रणाम' ही रखा था। माखनलालजे त्रपने समकत्त्व हमउम्र गुप्तजीको जो प्रणाम किया है, वह उनके चरित्रकी महानता है, संस्मरणीय सदाशयता है, पगडण्डीपर स्त्रागे चलने वालेके प्रति एक स्रात्मीय निष्ठा है।

पुष्पांजलि कविता इस प्रकार है:

Ş

जो धीर मित, गम्भीर गित धारी, सुकवि सम्मान्य हों; जो ज्ञानमें, श्रुव ध्यानमें, यश मानमें भी मान्य हों; गुण-गानमें जगदीशके जिनको लगा पाते सदा; उद्धारके कर्तव्य सुचक गीत जो गाते सदा:

यह चपल मन जिनको हृदयमें हूँ देने अविराम है; उन वीर पुंगव, राष्ट्र-कविको यह अनन्त प्रणाम हैं।

२

जिनकी कृपासे सन अनेकों धारणा धरता रहे;

कर्तव्यकी निर्मेल करोड़ों कल्पना करता रहे; आवेशकी अगणित अनोखी भावना भरता रहे;

दुर्गुण गणोंको मारता, सत्कार्य पर मरता रहे; मेरे लिए इस रूपमें अभिराम जो श्रीराम हैं,

सत्कर्म विजयी उन सुकविको कोटि-कोटि प्रणाम हैं।

3

जो भारती पद हंसके रस-पूर्ण मानस ताल हैं;

साहित्य सर अरविन्द पय जल विलग राज मराल हैं; साफल्यके ग्राचि श्रंग पर चढ़ते समुद निश्शंक हैं;

अन्याय, अघ, अविचारको यों दे रहे आतंक हैं; जिनका हृदय निश्चल प्रभामय पूर्णतर निष्काम है:

सत्कर्भ विजयी उन सकविको कोटि-कोटि प्रणाम हैं।

8

वे पार्थ हैं, उनने, अहा ! दुर्जंय जयद्रथ वध किया;

हैं व्यवस्थापक सुकवि, 'पद्य-प्रबन्ध', उत्तम कर दिया । कन्दर्पके रस-रंगमें भी भंगुका शुभ ढंग कर;

है अब दिखाया कान्यका सन्मार्ग भावी उच्चतर। साहित्यके सन्तापहारी साधु, जो मति-धाम हैं;

सत्कर्म विजयी उन सुकविको कोटि-कोटि प्रणाम हैं।

y

बागिश्वरी सुत जान कर वात्सस्य युत रहती जहाँ;

है भव्य भारत-भारती भागीरथी बहती जहाँ;
अभिराम शोभा धाम श्रीवर रामके जो भक्त हैं,
श्री मैथिकी पदशरणमें भी गुप्त ही अनुरक्त हैं;
उन पर, सदन, तन, मन तथा जीवन, सभी कुछ दान हैं,
उस सरलताकी मृतिंको अगणित अशेष प्रणाम हैं।

''एक भारतीय आत्मा''

#### लम्बो बीमारी और कानपुर व इन्दौरमें चिकित्सा

पत्नीके निधनपर व्यक्तिगत रूपसे जब गरोशशंकरजी खरडवा आये, तव स्त्रीपचारिक सहानुभूतिके बाद हुई बातचीतोमें माखनखालजीने गरोशजोके सामने अपने कान्तिवादी तरुणोंको सहायता देने सम्बन्धी ऋपने ग्रप्त कार्योंका रहस्य खोल दिया । गरोशजीने इस रहस्यको जानकर माखनलालजीके प्रति अपनी घनिष्ठ आत्मीयता ही दी। वे स्वयं निरन्तर देख रहे थे कि यद्यपि क्रान्तिवादी तरुणोंको असंख्य आपदाएँ घेरे रहती हैं, पर वे चरित्रके कितने खरे हैं। यह दूसरी बात है कि उनके हाथों राष्ट्रकी गतिविधिमें उल्लेखनीय प्रकम्प नहीं स्त्राया, पर उनके कामको दुतकारने या दुरदुरानेके पहले यह ज़रूरी है कि अपनी सामर्थ्य भर उनके मार्गको अवश्य सुगम कर दें। ब्रार्थिक शक्तियोंके ब्रामावके कारण उनके सभी खप्न कारगर नहीं हो रहे थे। माखनलाजीके दायरेमें बंगाल श्रौर अन्यत्रसे त्रानेवाले तरुणोंकी आर्थिक सहायता की तो जाती थी, पर वह होकर भी जैसे अतम-सी रह जाती थी। माखनलालजीके इस पारिवारिक संकटमें, उनकी प्रियतमा पत्नीके निधनमें, गरोशजीने एक ही सान्त्वना माखनलालजीको दो कि अब वे इस प्रकारके चिन्तनीय और कष्टसाध्य श्रायोजनोंसे फ़र्सत पार्ये श्रौर श्रपनी शक्तियाँ अन्य आवश्यक कार्योंमें लगाते रहें । क्रान्तिवादी तरुणोंको आर्थिक सहायता देनेका कार्य कानपुरसे यथासाध्य होता रहेगा !

१९१६ जब समाप्त हुन्रा, तब अधिकतर व्यक्ति छखनऊमें ही थे। लखनऊसे लौटकर कुछ समय माखनलालजी गणेशजीके साथ ही रहे। कानपुरमें जब गाँधीजी पधारे, तब माखनछालजी गणेशजीके ही साथ थे।

"उन दिनो जब रूसी विचारघाराके क्रान्तिकारियोंने भी प्रतापके प्रांगणमें प्रवेश किया, तब पहले तो यही निश्चित किया गया कि उनकी भी भरपूर मदद की जाय, किन्तु सन् १६१७ की फरवरीमें जो बैठक बिन्दकीमें हुई, उसमें गणेशजी श्रोर शिवनारायण्जी दोनों सम्मिलित हुए तथा यह सन्देश लेकर लौटे कि रूसी प्रतिक्रियाओं के साथ एकदम बह जानेकी श्रपेद्धा यह आवश्यक है कि हम उनके कार्योंको देखें और प्रतीद्धा करें।

"गणेशशंकरजीके कार्यंकी विशेषता यह थी कि जो लोग विशुद्ध क्रान्तिके उपासक थे, उनको भी कानपुर शहरमें सहायता की जाती थी। जो सरकारी नौकरीमें रहकर देशसेवाके प्रति जागरूक थे, उनकी सुधि लेना भी गणेशाजीने अपने कन्धोपर ले रखा था। उन दिनों प्रतापकार्याखय न होकर प्रताप-पिवार था ख्रौर छोटेसे चपरासी रामेश्वरसे लेकर दशरथजी तक मानो सब एक ही कड़ीमें निबद्ध थे। लगता था कि 'प्रताप' की देशसेवा ही उसमें काम करनेवालोंका वेतन है ख्रौर वेतन लेते समय मानो प्रत्येक भयमीत रहता था कि वह ज़रूरतसे ज्यादा को हाथ न लगाये। उन दिनो युक्तप्रान्तके लेफ्टिनेण्ट गवर्नरके यहाँ 'प्रताप' ख्रौर गणेशशंकरजीकी जो (गुप्त) पाइल बनी हुई थी, उसमें नीले निशानोंसे जो लिखा गया था, उन नीले निशानोंकी जानकारी देशभिक्तके सूत्रोसे 'प्रताप' के पास पहुँच जाया करती थी। जिस अदासे देशकी शक्तियोके वफ्तादार होकर गणेशशंकर जी कानपुरमें खड़े होते थे, लगता

था कि मानो हिन्दीकी पत्रकारिता श्रौर त्याग-परम्पराका अद्भुत इतिहास बन रहा है।

"धनिक शक्तियाँ जब मी 'प्रताप'पर हावी होतीं, गणेशजी स्पष्ट कहते, 'में किसी भी मूल्यपर 'प्रताप' को ख्रौर 'प्रताप' के द्वारा गरीबोंकी शक्तिको पर्राजित नहीं होने दूँगा।' यहीं कारण है कि उत्तरप्रदेशके सार्व-जनिक जीवनके व्यक्ति तथा संस्थाएँ 'प्रताप' को अपनी रज्ञाका बल तथा प्राणसंचारक मानती थीं।

"इसी स्थलपर मुक्ते गगोशजीका एक कथन श्रौर याद आ रहा है, जो उन्होंने इसी विषयको बहुत ही मार्मिक शब्दोमें गूँथते हुए कहा था, 'मानव अभागेकी एक विचित्र श्रादत है। जबतक सूरजकी किरगों उसे प्रकाश देती हैं, वह सूरजको भूले-सा रहता है। किन्तु जब वह श्रपने साथ नहीं रहता, तब वह सूरजके अपमानकी परवाह किये विना छोटी-सी टिमटिमदानीको सूरजका स्थान दे देता है।'

"िक, मैं १९१७ में इसी फरवरी मासके बाद जब कानपुरसे छौट कर आया तो बीमार पड़ गया। इस समयतक पिताजी मसनगाँवसे बदल-कर नयागाँव आ चुके थे। यह गाँव भी गंजाल नदीके किनारे ही है। मैं यहीं नयागाँवमें बीमार होकर चला गया।

''जहाँ गाँवमें एक बैलगाड़ी निकालना किन हो जाता है, वहाँ सात महोने तक मेरी दोर्घ बीमारीमें, पिताजीको खबर दिये विना, एक बैलगाड़ी रोज़ टिमरनी (निकटस्थ रेलवे स्टेशन) जाती रहती, जिसमें मेरी दवाओंका सामान भी टिमरनीसे आता रहता। यह सारा सामान रेल द्वारा कानपुरसे गऐशाजी भिजवाते थे। श्रीर सुभसे मिलने आनेवाले लोग भी जिस गाड़ीमें बैठकर टिमरनी स्टेशनपर उतरकर नयागाँव आते रहते। उन दिनों खएडवासे श्री कालूरामजी गंगराड़े, और स्कूल-कालेजके कितने हो वे विद्यार्थी भी, जो सुभसे हिन्दी पढ़ चुके थे, या मेरे विषयमें कुछ, जानकारी रखते थे, सुभे देखनेके लिए नयागाँव पहुँचते रहते थे। और, गाँवके लोग विशेषतः पटेल छतरसिंह, कुंजीलालजी पटवारी तथा जाट, राजपूत, जादन तथा अन्य जातियोंके छोग आगन्तुकोकी तरह-तरहसे आव-मगत करते थे। मेरी इस गाँवकी बीमारीमें मेरे क्रान्तिवादी तरुणोकी सहायता करनेका भार गरोशाजी और शिवनारायण मिश्रने अपने कन्धोंपर ले लिया था।

"भाई गणेशशंकरजी तथा पं० शिवनारायण्जी मिश्र, पं० किशोरी-दत्तजी वैद्य शास्त्री तथा उनके संग आनेवाले सज्जनोंको नयागाँवकी इस सहानुभ्तिपूर्ण वृत्तिपर बहुत अचम्भा होता । वे इसका कारण अपने प्रताप-परिवारके बीमार लेखकको समभते । किन्तु जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह प्रभाव तो पिताजोका—स्थानीय एक स्कूलमास्टरका है तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । गणेशजीके रहते हुए तहसीलदार पारधे भी कदाचित् शाला-भवनमें एक बार आये थे । तब गणेशजीने पिताजी जैसे स्कूलमास्टरके गाँव भरमें फैले हुए प्रभावकी चर्चा करते हुए उनसे कहा था, 'ऐसा भी स्कूलमास्टर हो सकता है, यह तो हमारे लिए एक आश्चर्य-की बात है !'

"१६१८ के प्रारम्भमें भाई गणेशशंकरजीकी आज्ञासे पं० शिव-नारायणजी मिश्र मुफे नया गाँवसे स्राकर कानपुर ले गये। साथमें वैद्य-राज किशोरीदत्तजी शास्त्री भी थे। उस समय मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराव था। जब पिताजी मुफे पहुँचानेके लिए टिमरनीके रेलवे स्टेशनपर स्राये, उस समय उनकी आँखें कह रही थीं कि उन्हें मेरे बीमारीसे अच्छे हो जानेकी कितनी स्रधिक चिन्ता है। शिवनारायणजीके स्रत्यन्त स्राग्रहसे मेरी माँ मेरे साथ कानपुर स्राईं। उस समय ब्रजजाबू (सबसे छोटे भाई) बहुत छोटे-से साथ थे। बदहज्जमीकी इतनी यन्त्रणा मुफे होती थी कि मैं गन्नेका रस पीते भी डरता। नित्य सन्ध्याको ज्वर हो स्राता था। जब मैं कानपुर पहुँचा, तब प्रताप-प्रेसमें ठहरा।

"उन दिनों प्रतापके सम्पादनका क्रम यह था कि चाहे चिछी-पत्री हो,

चाहे लेख या किवताओं का चयन हो, चाहे समाचारों का संकलन हो, पूरा स्टाफ मिलकर एक टेबलपर बैठ जाता था और 'प्रताप' की तैयारी होती जाती थी। उस समय मुफ्ते प्रतिच् लगता था कि मैं मेरी बीमारी के कारण 'प्रताप' के होते हुए कार्य में बहुत बड़ी बाधा हूँ। किन्तु गणेशाजीने तो आगरा काले जसे मुक्ते देखने के लिए आये हुए ठा० लच्मण सिंह चौहानको कानपुर ही ठहरा लिया था यह कह कर कि एक चौबीस घरटे ध्यान देनेवाला व्यक्ति मेरी देखरेख के लिए चाहिए। उस समय वैद्यवर किशोरीदत्त जी शास्त्री, आचार्य रामेश्वरजी शास्त्री, आचार्य कन्हैयाला जीन शास्त्री तथा डा० मुरारीलालजी और सबसे अधिक डा० जवाहरलाल जी मुक्ते अच्छा करने में लग गये।

"माँ मेरे साथ चली ब्राई थीं ब्रौर बहुत दुःखी रहती थीं। वे जब भी गंगास्नानको जातीं, गंगामैयासे अपने पुत्रके ब्रारोग्यके लिए ब्रभ्यर्थना किया करतीं। मेरा वजन लगभग ६४ पौंड घट गया था। चिरंजीव बाल-कृष्ण शर्मा 'नवीन' उन दिनों माँको आनन्दित करनेके लिए उन्हें तरह-तरहकी बातें सुनाया करते थे और गणेशजी बार-बार माँके पास भोजन किया करते। तथा तरह-तरहकी कहानियाँ कह-कहकर माँका मन बहलाया करते थे।

"उन दिनों विकटर ह्यूगोकी 'नाइनटी थ्री' नामक उपन्यासिकाका अनुवाद उनके हाथों चल रहा था। गणेशजीको जब अवकाश मिल जाता, तब विना समय श्रीर विना नियमके गणेशजी उसका अनुवाद कराने छगते थे। वे बोळते जाते श्रीर कोई लिखता जाता। कभी-कभी वे स्वयं पुस्तक लेकर बैठते श्रीर ळिखनेका काम भी वे स्वयं ही करते। उन दिनों गणेशजी च्यवनप्राशका भी सेवन करते। यह शायद वैद्यवर रामेश्वरजीके आदेशसे था। प्रताप-कार्याळय यद्यपि एक ओर सो. आई. डी.के भयंकर आक्रमणोंके बोचमें था, किन्तु नगरके छोगोंकी श्रद्धा अभूत-पूर्व थी। सरकारी और धनिक शक्तियाँ यद्यपि प्रतापकी शक्तियोंकी

आलोचनाका कोई अवसर खाली नहीं जाने देती थीं, किन्तु 'प्रताप' दिन दूनी रात चौगुनी उन्नतिको स्रोर अग्रसर होता चला जा रहा था।

इसी बीच मुफ्ते देखनेके लिए इन्दौरके (स्व०) डा० सरजू प्रसाद-जी चतुर्वेदी प्रताप-प्रेसमें आयो । वे किसी कार्यवश लखनऊ आये थे और खौटते समय मुफ्ते देखते ही उन्होंने गणेशजीसे निवेदन किया कि गरमीकी ऋतुमें इन्दौर कुछ ठंडा रहता है, आतः वे मुफ्ते इन्दौर ले जाने की आज्ञा दें। गणेशजीने आज्ञा तो दी, किन्तु यह कह कर कि यदि दो महीनेमें इन्दौरमें लाभ नहीं हुआ तो वे पुनः चतुर्वेदीजीको कानपुर वापस भिजवा देंगे।

"मैं जब छु: महीने बाद कानपुरसे खंडवा लौटा, तब सन्ध्याको आने वाला मेरा ज्वर जा चुका था। किन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी मैं अनाज को हाथ नहीं लगाता था। तब शरीरमें रक्त आये तो कैसे ?

"कानपुरमें उन दिनों ज़ोरका प्लेग पड़ा हुआ था श्रीर नन्हें-से ब्रजभूषण उन दिनों प्रताप-प्रेसके दरवाज़ेपर जाकर प्लेगसे मरनेवालोंकी गिनती अन्दर श्राकर कभी सुभे श्रीर कभी माँको सुनाया करते थे, 'बाई, श्रव श्राठ हो गये। "बाई, श्रव तेरह हो गये"।

"जब छुः महीने तक मेरा वज़न न बढ़ा ऋौर वह इसलिए कि मैं भोजन नहीं करता था, तब यद्यपि मेरे कानपर कुछ, नहीं आने दिया जाता था, किन्तु यह मैं देख रहा था कि सब लोग बहुत निराश हैं।

"जब मैं इन्दौरके लिए कानपुरसे रवाना हुआ, तब गणेशाजी मेरे नाटक 'कृष्णार्जुनयुद्ध' की छुपाईमें व्यस्त थे। कदाचित् वे दो चीज़ें कर लेना चाहते थे। एक तो 'कृष्णार्जुनयुद्ध' नाटक छुप जाय, और दूसरे जो 'प्रभा' खंडवामें बन्द हो गई थी, कानपुरसे फिर से प्रकाशित होने छगे। जब मैं कानपुरसे चला, तब गणेशाजीने मुफ्ते स्टेशन पर आश्वस्त किया कि 'प्रताप' की शक्तियाँ सर्वथा और सदैव मेरे साथ रहेंगी।

"उसी समय ठा॰ लच्मणसिंह चौहानने अपना एक सालका कालेज-

का पढ़ना छोड़कर इन्दौरमें मेरे साथ रहना तय किया। जब हम लोग खंडवा पहुँचे, तब मैं चलु-फिर नहीं सकता था। मुफ्ते लगता है कि यह १९१८ का एप्रिल था। इस हिसाबसे मैं कदाचित् १९१७ की जुलाईके बादके किसी महीनेमें कानपुर पहुँचा था।

''ग्रव माँको तथा ब्रजवाबुको मैंने पिताजीके पास नयागाँव भेज दिया और मेरी बहन कस्तूराबाई अपनी दो नन्हीं-नन्हीं बिच्चियोंको लेकर इन्दौर गईं। पिताजी उन्हें स्वयं पहुँचाने गये थे। वे कुछ महीनों मेरे पास थे भी। मैं इन्दौरमें स्टेशनके पास ही सरकारी धर्मशालाके एक कमरेमें ठहरा, जिसके कमरे उन दिनो डाक बँगलेकी तरह प्रशस्त थे, तथा बीमारके रहनेका कमरा अलग, भोजन बनानेका कमरा अलग तथा अन्य लोगोंके रहनेके कमरे ऋलग थे। मैंने दो भाग ले रखे थे। एक भागमें पिताजी, मेरी बहन, तथा एक कमरेमें मैं रहता था और मेरी देख-रेख ठा० लदमणसिंह किया करते थे। उन दिनों हमलोग लगभग दस थे, जो इन्दौरमें रहा करते थे। उन्हीं दिनों पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा श्री सम्पूर्णानन्दजी इन्दौरके डेली कालेजमें प्रोफेसर थे ब्रीर नन्युर्जानन्द्रजीके तो पहली बार मुक्ते वहीं दर्शन हुए। भाई बनारसीदासजीने तो बिस्तरे पर ही मुफ्ते काम सौंप दिया, जिसमें डा० सरजप्रसाद साथ थे कि इन्दौरमें महात्मा गाँधीके सभापतित्वमें होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अधिवेशनमें आनेवाले लेखोंकी लेखमालाका मैं सम्पादन कर दूँ। ख़ैर, मैं तो क्या करता, सब कुछ, तो भाई बनारसीदासजी तथा डाक्टर साहबने किया था। किन्तु इसनकी गाडी. हसैनके बैळ ग्रौर बन्देकी ललकारकी तरह मैं भी एक साभीदार हो गया **ऋौर लेखमाला प्रकाशित हो गई। उधर 'कृष्णार्जुनयुद्ध' की भी प्रति** इन्दौरमें ही सबसे पहले मेरे पास आई श्रौर गणेशजीके पत्रसे मालूम हम्रा कि मेरी बेजोड़ पाण्डुलिपियों परसे उस ग्रन्थको छपने योग्य बनानेका सारा परिश्रम ऋौर सारा कलात्मक उद्योग ठा० लद्भमणसिंह चौहानने किया था। इसी बीच मेरे बीमारीसे उठते, 'प्रभा' का प्रथम अंक भी कानपुरसे नये सिरेसे प्रकाशित होकर भी मुक्ते मिल गया।

"मैं इन्दौरमें था, पर मुऋपर पूरा नियन्त्रण तो कानपुरसे गर्णाशजी-का चल रहा था। इन्दौरमें मेरे स्वास्थ्यलाभके सम्बन्धमें एक विचित्र घटना घटी । ऋपनी वैष्णव भावनाके अनुसार तो मैं इसे भगवान्का ऋनु-ग्रह ही मानता हूँ । जब धारगाँवके ठाकुर बाघसिंहजी मुक्ते देखनेके लिए इन्दौरकी धर्मशालामें पधारे, तब उनके साथ एक ठाकुरसाहब और आये । बाधसिंहजीने मुक्ते बताया कि नर्मदाके इसपार या उसपार जाने वाले क्रान्तिवादी तरुणोंकी रज्ञामें वावसिंहजीको उन ठाकुरसाहबसे बहुत सहायता मिलती है। हमारे कठोर नियमोंके अनुसार मैं उस समय चुप रहा । स्त्रागन्तुक ठाकुर साहबने, जिनका नाम मैं भूळ-सा गया हूँ, और जहाँ तक मैं याद करता हूँ, उनका नाम हुकुमसिंह था, उन्होने मुफे एक नसखा बताया कि नारियलकी गिरिका तेल रोज निकाला जाय ऋौर छुटाँक भर दूधमें दस-दस बूँदसे नित्य प्रारम्भ किया जाय। जब दूध बढ़ने लगे तो उसे बढ़ने दिया जाय। उन्होंने दावा किया था कि उनके काकाको अपनेक व्याधियाँ होते हुए भी इस तेलने उनको पुनर्जन्म प्रदान किया है श्रीर वे ७० वर्षको श्रवस्थामें भी घोड़ेपर चढ़कर शिकार खेलने जाने लगे हैं। मैंने डाक्टर साहबसे सलाह की। डाक्टर सरज्प्रसादजीने तुरन्त कहा कि इसे एकदम शुरू कर दिया जाय। इसे लेते ही मेरे स्वास्थ्यमें दिन दनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी और १५ दिनोंके पश्चात् मैं स्रन्न खाने लगा। इस अचानक सुधारकी ख़बर मिलते ही गणेशजी तथा कानपरके अन्य मित्रोंने स्त्राकर मुफ्ते देखा। मैं उन दिनों मूँगकी खिचड़ी खा रहा था। मैंने गर्णेशजीसे निवेदन किया कि ऋत्र मेरी पिस्तौल मेरे पास भिजवा टीजिए।

"मैं उन दिनों बड़ी मुश्किलसे एक-दो फर्लांग घूम पाता था। किन्तु गर्णोशकीने मानो वैज्ञानिक दृष्टिसे कदाचित् मेरे पास मेरी दोनों पिस्तौलोंको लौटा देनेका उचित अवसर देखा और देखते-देखते एप्रिलके महीनेमें (१-१६) में तौला गया तो साढ़े चार महीनोंमें मेरा वज़न २८ पौरड बढ़ गया था। और मैं सभी कामकाजोंमें हाथ बँटाने लगा था। तो भी मुभे कमज़ोरी थी।

"कदाचित् १९१६ के एपिलकी ही बात है। खरडवाकी परोप-कारिणी संस्थाका वार्षिक उत्सव था। मैं इन्दौरसे आकर इसी भवनमें ठइरा। इस शिक्षण-संस्थाका मैं प्रधान मन्त्री था। मेरी बीमारीसे पहले इसके भवनकी नींव रखी जा चुकी थी। इन्हीं दिनों खण्डवामें प्रान्तीय राजनीतिक परिषद् हो रही थी। लोकमान्य तिलकके अनन्यहृदय-मित्र वयोवृद्ध श्री जी. एस. खापडें महाशय इसके सभापति थे।

"इन्हीं च्याोंमें मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेळनका भी तीसरा अधिवेशन खण्डवामें हो रहा था। इसके सभापित रायबहादुर पं० विष्णु-दत्तजी शुक्ल थे। माळवीयजीके साथ शुक्लजीने भी वायसरायकी इम्पी-रियल लेजिस्लेटिव कौन्सिलकी सदस्यतासे रौलेट एक्टके विरोधमें त्यागपत्र दे दिया था। मध्यप्रदेशकी हिन्दीभाषी जनतामें शुक्लजीके इस कार्यके प्रति अद्भुत श्रद्धा श्रौर सात्त्विक श्रीभमान जाग्रत हुआ था। उन्हीं दिनों खण्डवा निवासियोंने यह बात सोची कि इस राजनीतिक परिषद्में शुक्लजीका इस तेजस्विताके लिए श्रीभनन्दन किया जाय।

"िकन्तु चूँकि वाइसरायकी कौंसिलके सदस्य श्री खापर्डे महाशय भी थे और उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने शुक्तजीके सम्मानको श्राग्ने लिए श्रापमानजनक समका। गुस्सेमें उन्होंने यहाँतक कहा कि यदि विष्णुदत्तजी शुक्लका सम्मान किया जायगा तो मैं इस पराडालमें आग लगाकर खराडवा छोड़कर चला जाऊँगा।

"ज्योंही इस हलचलकी खबर शुक्लजीको लगी, वे दौड़कर स्त्रागे बढ़े स्त्रौर उन्होंने राजनीतिक परिषद्में मित्रोंको समभाया कि खापर्डेजीकी श्राज्ञाके अनुसार ही सब कार्य हो, क्योंकि देश-सेवाके लिए उनके त्यागको हमारी पीढ़ी नहीं भूळ सकती। इस तरह बात शान्त हो गई।

"इसी अवसरपर शुक्लजीको लेकर एक दूसरी घटना भी घटी। जब पं ० विष्णादत्तजी शुक्लका जुलूस खण्डवा शहरमें घुमाया गया, तब उस विक्टोरियाको स्वयं ठा० बख्तावरसिंहजी हाँक रहे थे। ठा० बख्तावर सिंहजी मेरी श्रनुमति लेकर आनरेरी मजिस्ट्रेट बन चुके थे। यदि मेरा बस चलता त्र्रौर मुक्ते मालूम होता कि ठा० बखतावरसिंहजी उस विक्टो-रियाको हाँकनेवाले हैं, तो सारी परिस्थिति देखकर मैं उन्हें अवश्य रोका होता, क्योंकि ठा० बख्तावरसिंहजी उत्तरप्रदेशसे गणेशजीके भेजे हुए तथा बंगालसे आनेवाले क्रान्तिवादियोकी रद्माका भार लिये हुए थे। उन्होंकी जुमींदारियोके गाँवोंमें तथा श्रासपासके गाँवोमें नर्मदाके तटपर क्रान्तिवादी ठहराये जाते थे। शुक्लजीके रौलट एक्टके विरोधमें इस्तीक्रा देनेके कारण जहाँ समस्त हिन्दी प्रान्तके मध्यप्रदेशमें शुक्लजी अनिभिषक्त नेता हो गये. तहाँ गाड़ी हाँकनेके कारण ठा० बख्तावरसिंहजीकी आनरेरी मिनस्टेटी छीन ली गयी और उनके परिवारको मिलनेवाली दो सौ रुपयेकी पेन्शन रोक दी गयी। इस पेन्शनके रुकनेका सबसे बड़ा खतरा चूँकि उस समय देशभक्तिको भोगना पड़ा, इसलिए उस पेन्शनका रुकना न केवल बस्तावरसिंहजीके परिवारके लिए बुरी बात हुई, किन्तु वह सारे परिवारके लिए बुरी बात हुई। तत्काल ही नर्मदाकी सीमापर बख्तावर-सिंहके गाँवोंमें रहनेवाले बहुतसे तरुणोंको अन्यत्र भिजवाना पड़ा और कुछको अण्डरग्राउण्ड लएडवा, बुरहानपुर श्रौर उसके आसपास रखना पड़ा।"

# उपसंहार

१६१६ में माखनलाळजीके पूर्वार्द्ध जीवनकी अन्तिम पंक्तियाँ ळिखने आया। शैशव और कैशोर्यके बाद जो वयःसन्धि एक पुरुषको पृष्ठानुगामी पेचीदिगियोंको तौलनेके निमित्त स्त्रमगढ़े स्त्रौर स्त्रमब्दूमें पत्थरके बटखरे सौंप जाती है, उसकी तुलाईमें या तो उसका व्यक्तित्व तुल जाता है, या उसका व्यक्ति ही किसीकी नीलामीकी बोलीमें बिक जाता है। पुरुषकी वयःसन्धि उसके होशकी ऐसी ही तेजोभंगकारी होती है। किन्तु माखनळाळजी एक सस्ते मनुज नहीं थे। वे भाग्यविधायक परिस्थितियोंकी लगाम थामे १६१६में हो एक ऐसे कर्मचेत्रमें कृद पड़े, जिसने मध्यप्रदेशकी सीमाओंका चतुर्मुखी निर्माण किया।

निरन्तर चार वर्षोंतक, अध्यापकी छोड़नेके बाद, १६१३से लेकर १९१६ तक, विभिन्न कार्यक्रमोंमें दोवानेसे, शिरोधार्य की हुई समस्यात्रोंको चौरंग उड़ाते हुए, हर घड़ी हर प्रहर वे यात्रा किये जा रहे थे। तीसरी श्रेणीकी यात्राएँ भारतीय रेलोंमें शरीरकी हड्डियोके जोड़ स्नासानीसे खोल दिया करती हैं। इन यात्रास्त्रोने स्नौर कठिन परिस्थितियोंमें साँस लेनेने स्नाखिर उन्हें पूरे दो वर्षों तक बीमार किये रखा।

लेकिन यह बीमारी जैसे मानसिक विश्राम श्रौर सन्तुलित चिन्तनकी

दिशामें तेजस्कर सिद्ध हुई । श्रीर माखनलाळजी टीर्घ बीमारीसे उस कर्म-पथ के पदारोपण्को ही हाथमें थाम बैठे, जिसका एक काल्पनिक स्वप्न उन्होंने 'प्रभा' के द्वितीय वर्षके प्रथम अंकके सम्पादकीयमें लिखते समय देखा था।

१६१६ में काशी विश्वविद्यालयमें इतिहास-प्रसिद्ध आयोजन हो रहा था और उसमें देशके प्रसिद्ध महाराजागण भी उपस्थित थे, पर उसमें सबसे बडा व्यक्ति तो गाँघीजोके रूपमें उपस्थित था। गाँघीजीका भाषण सनकर सारे महाराजागण श्रपने-अपने स्थानसे उठकर चले गये थे। इसी स्थलपर गाँघीजीने देशके क्रान्तिकारियोको सम्बोघित करते हुए पहलेसे ही निमन्त्रित किया था कि ऋाजतक वे मेरी बात सुननेके लिए ऋपने साथ पिस्तौल लाना नहीं भूले हैं। लेकिन अब वे मेरे पास आते समय अपनी पिस्तीलें लानेका कष्ट न करें। विना पिस्तील ही आयें और देखें कि मैं वहीं काम करता हुँ, जो उनका अभीष्सित काम है। उनके इस निमन्त्रण-पर सभी गम्भीर चिन्तक क्रान्तिकारी अपनी पिस्तौलें घरपर ही छोडकर गये थे। इनमेंसे एक गये माखनलालजी भी, सीधे-सादे वेशमें, कोसेका फेंटा बाँधे हुए। काशी पहुँचकर माखनलालजीने गाँधीजीकी बातें बड़े ध्यानसे सुनीं ऋौर निश्चय किया कि कार्य रूपमें अब वही कार्यक्रम स्वीकार करना है, जिसे गाँधीजी ऋपनायेंगे । किन्तु पूरी तरहसे गाँधीजीके भाषणने माखनलालजीको आश्वस्त नहीं किया था। फिर भी १९१९में प्रकट रूप-से माखनलालजी अपने सशस्त्र क्रान्तिके विचारोंकी सिक्रयतासे विश्राम लेकर गाँघोजीकी राजनीतिमें संगी-यात्री हो गये।

इधर संगी-यात्री होनेका ऋौर गाँधीजीकी राजनीतिको मन-वचन-धर्म-के रूपमें निभानेका सुअवसर भी तत्काल ही हाथ आ गया। यह कोरा सुऋवसर ही नहीं था। सम्पूर्ण मध्यप्रदेशमें गाँधीजीके कार्यक्रमोंका उद्घोष प्रसारित करनेका बीहड़ दायित्व सरमाथे लेना था। तृतीय मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन पं० विष्णुदत्तजी शुक्छके समापितत्वमें सम्पन्न हो चुका था। उसमें अन्य प्रस्तावोंके साथ एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया था कि मध्यप्रदेशके हिन्दी प्रान्तोंसे एक हिन्दी पत्र निकलना चाहिए। यह प्रस्ताव १६१६ के एप्रिलमें ही पास हुआ था। जब जुलाईतक कोई घनिक शक्ति इस प्रस्तावके अनुरूप आगे नहीं आयी, तब पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल, पं० माधवरावजी सप्ने और उनके विश्वासपात्र संगी-साथी होनेके नाते माखनलालजीने यह काम अपने हाथमें लिया।

''तैयारीमें कितना समय लगा, यह तो इसी बातसे मालूम हो जायगा कि १६१६ की जुलाई या अगस्तमें मैने 'कर्मवीर' का डिक्लेरेशन ले लिया और सब साधनोंको एकत्रित करते हुए जबलपुरसे १६२० की ११ जनवरीको 'कर्मवीर' हिन्दी साप्ताहिक निकल भी गया।''

'कर्मवीर' शब्दका भी श्रपना इतिहास है श्रौर उसके जन्मकी कहानी उन च्यांकी तीव प्रत्युत्पन्नमितिकी साच्ची है, जब गाँधीवादी राजनीतिक्रके रूपमें माखनळालजी मनसा-वाचा-कर्मणा एक नया ही ध्वज हाथमें थाम कर आगे बढ़ने लगे थे।

इन दिनों मराठीमें 'केसरी' निकलता था। हिन्दीमें 'सरस्वती' था ख्रौर कानपुरसे 'प्रताप' चलता था। इन नामों में जो सदाशंयता थी, वह श्राधुनिक जीवनके लच्योंकी द्योतक नहीं थी। हम जैसे हुँकार धारण कर भी पराङ्मुखी त्राटक योग-साधना-सी कर रहे थे। हिन्दी पत्रकारिताके खेत्रमें पहली बार इस नामकरणकी समस्यापर ख्रौर उसके प्रति बरती जानेवाली उदासीनतापर माखनलालजीने गम्भीर विचार किया और ख्राखिर इस अन्तिम निर्ण्य पर पहुँचे कि जब गाँधीवादी विचारधाराका पत्र ही निकालना है तो उस जोखिमके साथ यह आपदा भी खुलेश्राम ख्रौर ले ली जाय कि नाम भी किसी ऐसे लोक नायक जीवित व्यक्तिके पर्यायके अनुरूप ही रखा जाय जो राष्ट्रको अधिकतम नव-प्राण देनेको तपस्या कर रहा हो।

प्रारम्भमें भिभक बहुत रही, क्योंकि इस शब्दमें अतिसाहसिकताकी ध्वनि निकळती थी। पर त्राखिर इसीको रखे जानेका निश्चय रहा, क्योंकि इन दिनों मोहनदास कर्मचन्द गाँधी जनजीवनमें कर्मवीर मोहनदास कर्मचन्द गाँधी कहजाते थे। इसी गाँधीजीकी विशेषण पदीय क्राभिव्यक्तिको मध्य-प्रदेशीय जनजीवनमें नवीन क्रान्ति उत्पन्न करनेके पवित्र उद्देश्यसे नये साप्ताहिकका नाम 'कर्मवीर' रख देना माखनखाळजीके ही व्यक्तिगत साहस का काम था।

यह रौलेट एक्टके आतंकवादका युग था। लोग राजनीतिक समा-चारपत्र निकालना जेलमें सांघातिक यंत्रणा उठानेसे कम नहीं मानते थे। जब माखनलालजी इस पत्रके निकालनेका विचार लिये, स्वास्थ्यलाभके च्याोंमें इस संबन्धमें निकटस्थ मित्रोसे परामर्श करते रहते थे, तभी उनके एक मित्रने यह सलाह दी कि डिक्लेरेशनकी ऋजींमें अगर यह लिख दिया जाय कि यह पत्र केवल रोजी-रोटी कमानेके लिए ही निकाला जा रहा है, तो बहत ही सुविधासे डिक्लेरेशन मिल जायगा।

माखनलालजीने यह सुना । सुनकर उन्हें मार्मिक यन्त्रणा पहुँची। केवल रोटी कमानेके लिए क्या अब यह शरीर शेष रहा है, या यह तरु-खाई पकी है १ स्त्रापका किव तिलिमिला उठा। तत्काल ही आपने एक कविता लिखी:

फिसल जाऊँगा, ललचा रहे,
तुम्हारी आज्ञा है मत हटो।
लिखे वे दण्ड-भेद कस रहे,
और तुम कहते हो मर मिटो।
आपदाओंके जीवन-प्राण
घूरते हैं मुक्ते भगवान।
जहाँ खुल पड़ती ज़रा ज़बान
बनाते काँटों वाला स्थान।

माखनलाल चतुर्वेदी : शैशव और कैशोर

३५४

पापसे मिलती हो तो देव नहीं देशभक्तिकी चाह, कहो, ज्याकुल हूँ, कैसे करूँ ? बताओ, परम मुक्तिकी राह ।

माखनलाळजीके उत्तरार्ष जीवनका यह नया चितिज इस कविताके रूपमें ज्योत्स्नामय हुआ था। इस कविताके लेखनसे और 'कर्मवीर'के प्रकाशन-च्रणोंसे उनके जीवनकी वह तूफ़ानी कहानी प्रारम्भ होतो है, जो हिन्दीके सभी श्रेष्ठ उपन्यासोंसे कहीं अधिक बुलन्द है। वह कहानी लंबी है; रोमांचक है, पवित्र है, इतिहासको गौरवान्वित करनेवाली है। इम प्रतीचा करें, वह भी शीघ हो हमारे हाथोमें सुलभ हो सके। वन्दे-मातरम !!

# परिशिष्ट

## धर्म-तत्त्व

['प्रभा'में धर्म-सम्बन्धी अनेक टिप्पिण्योंको श्रीमाखनलालजी चतु-वैंदीने अपनी २४ वर्षकी श्रवस्थामें लिखा था। इन्हों टिप्पिण्योंकी आधार-शिलाओं पर १९१३ से उनका काव्य हिन्दीमें सर्वप्रथम छायावादी स्वरूप ग्रहण ही नहीं करने लगा था, व्यापक स्तर पर वह हिन्दीमें छाया-वादका श्रग्रतम प्रकाशमान लच्च-स्तम्भ भी था, जिसने अन्य शीर्षस्य कवियोंको छायावादी बननेके लिए खुला निमन्त्रण देना प्रारम्भ कर दिया था। केवल ४ टिप्पिण्याँ हम यहाँ उद्भृत कर रहे हैं।

## विविध विचार

#### धर्म-तत्त्वः १\*

एक समय वह था जब हमें नियमितता, स्वास्थ्य सुधार, गुणज्ञता, रहन-सहन तथा त्राचरणशीलता आदि सब गुण सद्धर्म-सेवनसे प्राप्त थे, किन्तु त्राज वैसा नहीं है।

श्रव हम स्वार्थों होकर न्यायी बननेका, आलसी होकर सुधारक बनने-का, विश्वासहीन होकर सत्यवादी बननेका तथा नीचे, विकारवर्द्धक, पुराने तथा मिलन विचारोमें अधिक रहकर पूज्य बननेका दकोसला गढ़कर धर्म-का श्रसली तन्त्व भूल जाते हैं।

यदि हमारा सबसे पहिला आज कोई ईश्वर-प्राप्ति सूचक धर्म है तो वह सदाचरण है, जिसकी नींव ब्रह्मचर्य है। किन्तु उसकी दशा हमारे यहाँ कैसी है, उसे कौन नहीं जानता ? सदाचरणशील ही आस्तिक तथा ईश्वरभक्त है। जगदात्माके दिखाऊ भक्त आज भारतवर्षके प्रत्येक ग्रहकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे धर्मके शत्र हैं।

हाँ, क्या हमारे कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़प्रतिज्ञ, श्रद्धालु, घीर एवं वीर पूज्य पूर्वजोंको यह स्वप्नमें भी स्मरण था कि हम किसी समय आचार्य, उपाध्याय, माननीय, अग्रगण्य आदि कई उपाधियोंको धारण करके, श्रमेक शास्रोंके ज्ञाता तथा निरीक्षक होकर, तथा जगद्गुर बननेके अभिलाषी होकर भी 'ईश्वर'को केवल श्रद्धर-विशेषोंसे बना हुन्ना नीरस शब्दमात्र समर्फोंगे ?

ईश्वरका नाम आजकलके भोजनभट्ट मूर्लानन्दको विज्ञापनका काम देता है। इमारा अधिकांश भोला समाज इन सुबुद्धिके शत्रुओं तथा धर्म-घातकोंको महात्मा समस्ता है। इन्हीं जगद्गुरु बननेके लोभी नर-दानवों

<sup>#</sup> भाग १, चैत्र शुक्छ १, १६७०, ७ एप्रिल, १६१३, संख्या १।

द्वारा चोरी आदि बुरे कर्मोंका प्रचार हो रहा है। क्या हमारा समाज कुपा-पूर्वक इस ओर लक्ष देवेगा ?

—'नवनीत'

## धर्म-तत्त्वः २\*

निःशक्त, साधारण बातों में दृढ़प्रतिज्ञ नहीं होंगे, तो कठिन 'धर्म' के मार्गमें क्यों कर दृढ़पतिज्ञ हो सकते हैं ? पूच्यताका सिक्का नहीं, वह मूर्खताका परदा है, जो हम छोटे मिस्तिष्कपर डालकर अपनेको बड़े प्रमाणित करनेका नीच प्रयत्न करते हैं, भारतीय ही क्यों, संसार भरके धर्मके तन्त्वोंमें वीरता, साहस श्रीर दया, जाग्रति, आन्दोलन और शान्तिकी विश्वविजय-कारिणी शक्ति भरी है। संसारमें जो कुछ करता है धर्म करता है। जब वह पूजनीय वस्तु हमारा 'धर्म' कही जा सकती थी, जो इस परिवर्तनशील संसारसे ईश्वरके सिंहासनके निकट पहुँचनेमें समर्थ थी, तबकी दशा सोचिए। आज हमने अपना क्या धर्म मान रक्खा है ? श्राज भारतवासियोंको वेद, राम, महावीर, मुहम्मद, ईसा, बुद्ध श्रादिके माननेवाले कहना, मानो उन महापुरुषोंकी श्रात्माओंको कलंकी बतानेकी चेष्टा करना है।

स्वामी, तुम्हारी त्राज्ञात्रोंको पालनेके समय नारा होने तक भी, हमारी ओर कृपा-सूर्यकी एक भी किरण भेजनेकी दया न करो। हमें, सहायक नहीं चाहिए, हमें खरीदी हुई धार्मिकता और माँगी हुई नपुंसक पवित्रता नहीं चाहिए। हम चाहते हैं, कि दिन भर त्रापके सामने बैठे न रोते रहें, प्रत्युत कर्म करते हुए आपकी त्राज्ञाका पालन करते हुए त्रापका स्मरण बनाये रहें। तेजरूप, आजानशाहु, हमें सहायता न दीजिए, हमें सहारा

<sup>\*</sup> भाग १ मार्गशीर्ष शुक्ल १, १६७०, २६ नवम्बर, १६१३, संख्या ६।

न दीजिए, हमपर कृपा भी न कीजिए, हमें 'धर्म' के पालनकी केवल शक्ति दीजिए।

> —श्रीयुत् 'कुछ नहीं'

#### धर्म-तत्त्वः ३\*

में तुक्ते चाहता हूँ । तुक्तपर प्यार करता हूँ । परन्तु, मेरे प्यारमें, ध्यान रख, हलाहळ भरा है । यदि त् भूलकर मेरी ओर श्रा गया, तो बचनेका प्रयत्न करने पर भी, काला हुए विना नहीं रहेगा । मैं—ज्ञानरूपी जो श्राजकलका ज्ञान है और यथार्थमें श्रज्ञान है, श्रागसे जला हुश्रा हूँ, अभी भी जल रहा हूँ, श्रीर न जाने कब तक जलूँगा । ये स्तोत्र श्रीर संहिताएँ, ये पूजन श्रीर अर्चनाएँ, मुक्ते भार रूप हो गई हैं । यह शास्त्रार्थ श्रीर विवाद लीला, यह आस्तिक और नास्तिकपन, यह तर्कशास्त्र, इतिहास श्रीर ब्रह्मज्ञान, में सच कहता हूँ, मुक्ते नरककी ओर ल जा रहा है । भाई, मेरी श्रार मत आ । मेरे मनमें ऊँचे बनने श्रीर प्रशंसित होनेकी हिवस है, मेरे बचनोमें साधुताके उपदेश हैं और मेरे काय्योंमें कायरता श्रीर कपट भरा हुश्रा है । तू इसे नहीं जानता, में जानता हूँ । इसलिए कहता हूँ कि तू मेरे पास मत आ ।

तू मेरी भक्ति क्यों करता है ? मेरी अभ्यर्थना क्यों करता है ? मेरे सुखोंकी चिन्ता क्यों करता है । मेरे सन्मुख अपनी नम्रता क्यों प्रकट करता है ? सब कुछ देकर भी मेरे पापी शरीरकी क्यों रज्ञा करता है ? सोच तो, यह तू बुरा कर रहा है । साँपको दूघ पिला रहा है, सिंहको अपना मांस खिला रहा है । तुमे नहीं ज्ञात कि तू क्या कर रहा है । पर जब तू, मेरी भक्ति करते-करते 'मैं' बन जायगा, पढ़ा-छिखा पशु हो जायगा, तब पछनतायगा, श्रीर अपने इस अलोकिक आनन्दके लिए लळचायगा । पर, वह

<sup>\*</sup> भाग २, आषाढ़ संवत् १६७२, संख्या ४।

आनन्द कहाँ पायगा ? नहीं नहीं । जब तक त्, त् न बन जायगा, ब्रानन्द न पायेगा । इसीलिए, में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि त् 'त्' बना रह । ''मैं'' बननेकी लालसा मत कर । मुक्ते पूजनेकी अपेद्धा, पत्थर मारकर निकाल दे, और मेरी अर्चना करनेकी अपेद्धा मेरे मार्गमें, तीखे-तीखे काँटे बिछा दे । ऐ अ्रमृत, तृ जहर मत हो, ऐ वर्फ, त् आग मत हो, हे हृदय तृ पत्थर मत हो । तृ 'तृ' ही रह, 'मै' मत बन, बस ठहर, इधर न आ।

देख, मैं 'तू' बना चाहता हूँ। जबतक मैं ऐसा न कर लूँगा, इसी आगमें जबता रहूँगा। जिस समय, मेरे काँधेपर हल होगा, सिरपर पगड़ी होगी, और पीठपर खदेका पिछीड़ा होगा, उस दिन, सच मान, मैं इन्द्रकी गद्दीकी स्त्रोर उतनी ही घृणासे देखूँगा जितनी घृणासे मैं आज अपने जीवनको देख रहा हूँ। पर उतनी ही देरमें तू "मै" मत बन। मेरे आदर्श, मेरे सामने रह। मै तुम्तपर अपने आँसुओं के फूल चढ़ाऊँगा, और तुमे अपने इस पत्थरके हुदयमें बैठाऊँगा। और, यदि बीच हीमें, "तू" मैं न बन गया तो, मैं 'तू" होकर, हे जगत्की आदमा! तू हो जाऊँगा। तेरे चरणोमें जिपट जाऊँगा। मेरी बात मान और ठहर। तू मेरा ईश्वर है।

'कुछ नहीं'

#### धर्म-तत्त्व ४\*

वह खड़ा था, मैं उसकी ओर देख रहा था। वह चलने लगा, मैं भी उसके साथ-साथ चला। वह जा रहा है, और उसकी चिन्ता-शील सुद्रासे यह भी दीखता था कि वह किसी स्थानको जानेका निश्चय कर चुका है। मेरा तब भी कोई निश्चय नहीं था, श्रीर न अब भी है।

<sup>\*</sup> भाग २, आश्विन संवत् १६७२, संख्या ७।

हम चलते रहे। वह मेरी श्रोर एक बार भी न देखता था। मैं उसकी श्रोर छुपी हुई श्राँखोंसे देख लेता था। वह प्रत्येक दिशाकी ओर बड़ी सावधानीसे देखता था। जब बाई श्रोर देखता था, तब मार्ग, भाड़, पत्थर, खेत और सुदूरतक विस्तीर्ण श्राकाशके साथ उसे मैं भी दीख पड़ता जाता था। पर मैं उसके सिवाय किसी भी दिशाको न देख रहा था। वह वनमें मानो श्रपनी रक्खी हुई वस्तुओंको सँभालता जाता था। नीचे ऊपर हर तरफ उसकी प्यारी दृष्टि फिरती थी। मैं ठोकर लगनेपर नीचे देखता था और काँटा लगनेपर पाँव सँभालता था। मुक्ते शात नहीं, मैं क्यों उसके साथ हो गया था श्रीर क्यों उसे देखना मुक्ते अधिक प्यारा लगता था।

वह भाड़ोसे लिपट जाता था और 'प्यारे पिता' कहकर ज़ोरसे रो देता था। मैं उसे देलकर कभी चिंद जाता था और कभी हँस देता था। वह हरी-हरी घासपर लेट जाता था और 'माँ-माँ' कहकर पागल-सा हो जाता था। मैं उससे डरने लगता था और उसके मितिष्कपर विश्वास नहीं करता था। उसे पागल समम्प्तता था। वह छोटे-छोटे पौधोंको चूमता था और उनके आस-पास अपना कपड़ा लपेट देता था, और कहता था 'भाई, मैंने इसे बहुत दिन घसीटा, अब तुम पहिनो।' मैं सोचता था, यह चैतन्य नहीं, जड़ है, जो जड़को चैतन्य मान रहा है। वह ज़ोर-ज़ोर-से गाता था, गाता क्या था, किलकारियाँ मारकर बकता था। मैं स्तब्ध था। वह ज़ोरसे रो उठता था। मैं चौंक पड़ता था। वह खिलखिलाकर हँस पड़ता था। मैं भी उस समय मुसकरा उठता था।

वह फिर चल पड़ा। मैं भी चला। एक गम्भीर गर्जना सुन पड़ी। उसकी त्यौरी चढ़ी, वह घूरकर इधर-उधर देखने लगा। मैं बहुत डर गया। कुछ गाय-बैलोंका समूह भागता था। वह उसी श्रोर चला। वह एक नालेके इस किनारे था। एक गायका बछड़ा नालेके उस किनारेसे भागता निकला, पैर फिसल गया, बछड़ा ज़ोरसे गिरा। वह तुरन्त गहरे

पानीमें उतर गया । बछुड़ेको सँभाळा,वह पाँच फटफटाने लगा, उसने उसका पाँच निकाला । बाहर खड़ा किया । वह खड़ा हो सकता था । उसने उसे कन्षेपर रखा । बछुड़ेकी माँ कक गई थी । वह मारने कपटी । उसने उसे पुचकारा । थोड़ी ही देरमें वह भयंकर आवाज़ निकट सुनाई दी, मैं एक बृद्ध्यर चढ़ गया । वह बछुड़े सिहत धूमता रहा । बछुड़ेकी माँ साथ थी । व्याघ्र निकट आ गया । मेरा हृद्य थर-थर काँपकर बृद्ध्यर रोने लगा । व्याघ्र गायपर कपटा, मैं सुध भूलने लगा था । पर यह क्या ? वह व्याघ्रके पास जाने लगा । मेरी ज़बान बन्द थी । पर मैं सोचता था, यह मृत्युके मुँहमें जाता है । व्याघ्रकी ओर उसने तीली दृष्टिसे देखना प्रारम्भ किया । वह निकट आकर खड़ा हो गया । यह वैसा हो देखता रहा । व्याघ्र खड़ा रहा । उसने व्याघ्रकी ओर हाथ फैलाया । वह आकर बछुड़ेको चाटने लगा । गाय इधर खड़ी थी । सुहावना तपोवन सम्मुख था । इसके बाद क्या हुआ, मुक्ते ज्ञात नहीं ।

--श्री 'कुछ नहीं'

# श्री माखनलाल चतुर्वेदीके कैशोरकालीन सामाजिक विचार\*

#### समाज-समीचा: १ †

समाजके विचारोंको पूर्णतासे पालनेके हेतु, समाजके श्रेष्ठांश स्त्री जातिके सुधारका प्रयत्न शीघ्र ही होना चाहिए। कर्मवीरों एवं कर्मवीराऋों- के हेतु यह कार्य कठिन है। स्त्रव शीघ्र ही कार्यमें लगकर दिखाना चाहिए कि हम जीवित जातियोंमें गिने जाने योग्य हैं।

<sup>\*&#</sup>x27;प्रभा' के स्थायी स्तम्भ 'समाज-समीचा' और 'समाज-सुधार' के अन्तर्गत निम्न टिप्पणियाँ छिखी गयी थीं।

<sup>†</sup> भाग १-संख्या ३।

स्त्री जाति, स्वतन्त्र विचार क्यों नहीं कर सकती ? पुरुष जातिकी नीचता एवं अन्यायके कारण । यहाँ पुरुष जाति अपने स्वार्थको सीमाका उल्लंघन कर चुकी है । अब हमारे भाइयोंको ज्ञरा चेतना चाहिए तथा अपनी मातात्रो, बहिनों एवं यह-लिइमयोंको स्वतन्त्र सम्मति देने योग्य विद्या देनेका एवं अपनी स्वार्थभरी इच्छास्रों तथा आवश्यकतात्रोंको कम करनेका प्रयत्न करना चाहिए ।

यह देखते हृदय व्याकुल हो जाता है कि अभी हम कुरीति-समर्थन एवं कुरीति-वृद्धि-सहायता नामक भयानक दोषोंसे छुटकारा नहीं पा सके। उस ओर न हमारा पूर्ण प्रयत्न ही है, न इन दोषोंके द्वारा नाश हुए हमारे समाजकी दशापर हमें दया है। हमारे संकीर्ण हृदयोंकी दशाका चित्र खींचनेके हेतु भारती शब्द दिया नहीं चाहती।

स्वर्गवासी महात्मा स्टेडको कठोर कारावासका दण्ड भोगना पड़ा था। नीच, दुराग्रही, विलासी एवं आलिसियोंकी नीचतासे व्याकुल होकर उन्होने बालिकाओंकी वेश्यावृत्तिपर विकट ग्रान्दोलन किया था। बड़े-बड़े धनी, मानियों तथा इज्ज़तदारोंको स्टेडके आन्दोलनके कारण मानहानिका दण्ड भोगना पड़ा था। उसने बड़े-बड़े घरोंकी हदतापूर्वक जाँचकर उनके हाल ज्यों-के-त्यों प्रकाशित कर दिये थे। श्रांग्ल समाजमें वह समय एक महत्त्वका समय माना जाता है। इसी हदता एवं सत्यिप्रयतासे उसे जेल जाना पड़ा था।

क्या हमारे समाजमें भी कोई ऐसे सपूत हैं, जो कुरीतियोंके रोकनेमें, प्राण न्योछावर करनेका बीड़ा उठाकर, बाल-विवाह प्रथाके रोकनेमें, जीवन समर्पण करते हुए, भारतको शक्तिहीन, गुणहीन तथा गौरवहीन होनेसे बचावें ?

प्यारे भारतीय बन्धुस्रो, तुम्हारे प्रेम, सहायता, दया, सहानुभूति आदो-लन एवं कर्मवीरताकी वर्तमान समाज स्रावश्यकता दिखाकर मानों मन ही मन व्याकुल हो रहा है। उस पर दया करो। समाजके प्रत्येक ऋंगमें रोग लग गया है। समाजको जीवित रखनेके अनुभवी प्रेमियो, उत्तम औरभोतन्त्रान्दर शीघ्र ही प्रबन्ध कर समाजको मरनेसे बचाओ।

हमारे कुछ भाई अनुकूल समयको सोच कर कार्य कर रहे हैं, हमें उनका प्रेमपूर्वक साथ देना चाहिए। समाजके पुराने सम्बन्धोंको तोड़कर नये बनाना चाहिए। कूप-मंडूक बननेसे क्या होगा? जातीय जीवनमें ठोकरें खाकर सर्वनाश। यह बीसवीं शताब्दी है, श्राश्रो, इसकी श्राव-श्यकताकी पूर्तिपर एक बार विचार करें। पुराने भगड़े छोड़ो। उन्हें क्यों लिये बैठे हो। घृष्णाके बीजोंको जला दो। कार्य सिद्धिके बाधक पहाड़ीको नेपोल्लियनके समान चूर-चूर कर डालो। उठो, कार्य करनेका समय श्रपनी दुर्दशा देख कर हमें सर्वनाशका श्राप देने हेतु उद्यत हो रहा है।

### सुधार विचार

भारतको 'सुधारचादियों'को आवश्यकता है, जिन लोगोंमें कुछ विवेक खुद्धि है, वे इस बातको स्वीकार करनेमें संकोच नहीं करेंगे। संसारके इतिहासपर विचार करने वाले इस बातको निःसंकोच स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँकी कुछ संस्थाएँ, जो अपनेको सुधार-साकारिणी दिखानेका प्रयत्न करती रहती हैं, जो कुछ कर रही हैं, वह कुछ नहींके बराबर ही कहना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति-संगठन कार्यं, बृहद् रूपमें ही शोभा देता है। सुद्दमरूपमें नहीं।

मुधारका ऋर्थ प्राचीनताको एक दम त्याग देना ही नहीं है। मुधार-का अर्थ है त्रिगड़ी हुई प्रथाऋोंको ठीक करना, जो मार्गपर आ सकती हों, जो कार्यके योग्य हों, उन्हें संसारमें चिर-जीवित रखनेके उपाय करना, तथा जो व्यर्थ हैं, भ्रमसे एवं दुराग्रहसे चलाई गई हैं या चलाई जा रही हैं, उनका निर्भयतासे प्रतिकार करना तथा उनके नाशका निरन्तर प्रयन्न करना।

जिस प्रकार रोग प्रस्तकी बात श्रौर हठपर ध्यान न दे, रोग नाश-नार्थ औषधि देना ही अभीष्ट है उसी प्रकार समाजके कुछ पागल श्रंश-के व्यर्थ पुकारनेपर ध्यान न दे, हमें अपना कार्य, धीरता एवं वीरतासे करते ही जाना श्रेयस्कर है।

प्राचीन समय और था, यह समय और है। उस समयकी आवश्य-कता हमारे पूर्वजोंने पूरी की, इस समयकी आवश्यकता हमें पूर्ण करनी चाहिए। इस प्रकार साहसी बनना चाहिए। यह कितनी बुरी बात है कि पिता जब तक जीवित रहे तब तक भी कुटुम्ब पोषण करे और जब मर जाय तब पुत्रोंके छिए ऐसी सम्पत्ति छोड़ जाय, जिससे उन्हें कुछ न करना पड़े, वे केवल अपने पिताके रक्खे हुए कोषमेंसे खर्च करते रहें। हतवीर्य पुरुष ऐसे पच्चका समर्थन भले ही करें, कर्मवीर तो कभी न करेंगे। क्या हम कुछ नहीं कर सकते ? नहीं, हमारी किठनाइयोंपर हमें ही विजय प्राप्त करनेमें प्रयत्न करना चाहिए।

सुधारकर्ताओंको यह बात प्रतिच्चण ध्यानमें रखना चाहिए कि हम कोई भी कार्य प्रशंसाके हेतु नहीं, केवल समाजोद्धारके हेतु करते हैं, इसमें हमें जितने कष्ट, जितनी यातनाएँ, जितना श्रपमान, जितना दगड एवं जितनी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ें, उन्हें हम धीरतापूर्वक सहेंगे। तभी वे विजयी हो सकेंगे, अन्यथा नहीं।

#### समाज-समीना: २\*

महाराजा बड़ौदाकी योग्य कन्या, गुणशीला 'इन्दिरा'का पाणिग्रहण, एक होटळमें, कूचबिहार नरेश कुमार, वर्तमान कूच-बिहार नरेशके

<sup>\*</sup> भाग १, संख्या ५।

साथ हो गया। हम नहीं सोच सकते, कि सुशीला 'इन्दिरा'से भारतकी बालिकाएँ क्या सीखें। यदि सुधारका इतना उच्च आदर्श भी माना गया तब तो समाजका जी घबड़ाना साधारण बात है।

समाजके प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिद्धाण यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं अपनी समाजका स्तम्म हूँ, सुभत्यर भी समाज-प्रासादका बहुत-सा भार है। यदि मैं, मानसिक दुर्बछताका लच्च होकर, योग्य कार्य न कर सकता तो मेरी गणना मनुष्यों में करना केवल मनुष्य शब्दको निन्दित बनाना है।

यदि उक्त सिद्धान्तसे आप सहमत है, तो दयापूर्वक सोचिए कि हमारे समाजमें 'मनुष्य' कितने हैं ? जो मानसिक दृढ़ता नहीं रख सकते, वे कौन-सी श्रेणीमें गिने जावें ? उनसे देश, समाज तथा राष्ट्रकी भलाईकी क्या आशा की जाय ? इससे तो यही कह देना श्रेयस्कर होगा कि जो मानसिक निर्वलतासे व्यर्थ ही रूढ़ियोंके दास बने हुए, समाजका सर्वनाश कर रहे हैं, वे जीवित मृतक हैं, उनका श्रस्तित्व समाज तभी स्वीकार करेगा, जब उनमें कुछ जीवित शक्ति पायी जायगी।

हम सोच लेते हैं कि अमुक कार्य करते समय हम 'प्रथा' के दास न होंगे परन्तु हो जाते हैं, यह समाजके हेतु कितना दुःखदायक हो जाता है, इसका श्रनुमान हमारी मल-कोषाध्यत्वा बुद्धि नहीं कर सकती। यह कौन नहीं जानता कि बालक-बालिकाश्रोका विवाह सम्बन्ध बाल्यावस्थामें करना, मानो उनका नाश कर, उनसे श्रपना शत्रुत्व निवाहते हुए, केवल प्रेम और मलाईका पाखण्ड दिखाना है। परन्तु श्रपनी इस नीच कार्य चतु-रतासे बाज़ आकर समाजको भलाईका श्रीर कुळु निर्बुद्धियोंकी निन्दाका कारण बनना कौन स्वीकार करता है।

पाखरड दिखाना हमें खूबं त्राता है। बच्चेका जब जनेऊ—यज्ञोगवीत होता है, तब हम उसे ब्रह्मचारी बनाते हैं, मन्त्रों द्वारा, भाड़ेका पिएडत, यह रस्म पूरी करता है, परन्तु हाय, उस बालकको ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ तक नहीं बतलाया जाता : इन पिवत्रता और श्रेष्ठताकी डींग हाँकनेवालोंसे पूछा जाय, कि इन दानवीय कर्म और भूठो त्र्राराधना वालोंकी जाति यदि रसातलको न जाय तो कौन-सी जाति जाय ?

और भी, उस बालकको काशी पढ़ने भेजनेका पाखण्ड किया जाता है। पुत्र ज्यों-के-त्यों मूर्खराज बने रहते हैं। कई महाशय समयकी गतिको मस्तक मुकाते हुए, अपनेको समाज हितचिन्तक दिखानेकी चेष्टा करते हैं, परन्तु अवसर पड़नेपर उनके हृदयका पता लग जाता है। वे स्वतः ही उन दुर्गुणोके प्रवर्द्धक देखे जाते हैं। ईश्वर उन्हें सुबुद्धि दे।

## सुधार विचार

उन वीरोंके रुधिरमें विद्युत्की महान् शक्ति विद्यमान है, जो इस समय नवयुवक दशामें हैं। उनको श्रोर हम बड़ी आशा-भरी श्राँखोंसे देख रहे हैं। हमारे यहाँ नवयुवक पद बड़ी किठनाईसे ३० वर्ष तककी श्रवस्था- बाले व्यक्तिको मिल सकता है, परन्तु अपनेको उच्चताके शिखरपर माननेवाले देशोमें प्रायः ५० वर्ष तककी अवस्थाके व्यक्ति भी नवयुवक पदके अधिकारी बने रहते हैं। नवयुवक क्या नहीं कर सकते १ देशकी श्रन्तर्निकाएँ नवयुवकके गुण गानेमें अपनी शक्ति खर्च किया करती हैं। समाजके सब अङ्ग अपनेमें नवयुवकोंको देखकर प्रस्फरण हुआ करते हैं। सम्पूर्ण विचार शक्ति उन्हें अपने सर्वस्वका उच्च अधिकारी बनानेकी चिन्ता किया करती है, परन्तु शोक ! जब कि यह देखा जाता है कि श्रमुक नवयुवकके हृदयमें सुधार विचारोंका श्रमाव है। वह 'सुधार' के सिद्धान्तोंको न माननेवाला है, सुधार सुल्लित वाटिकाका पोषक विज्ञ माली न होकर मूर्ख माली है। तब सबके सब उस पुरुषको, नवयुवक होते हुए भी, नपुंसक मानने लगते हैं।

पाखरडी पण्डितोंकी हमें परवाह नहीं और न मट्टाचार्यका हमें भय है। निस्सत्त्व ज्ञत्रियोंकी, जो ब्राज भी बन्धु विरोधी होकर समाजका सर्व- नाश कर रहे हों, हमें आवश्यकता नहीं है। दुराचारी तथा पालएडी, स्वार्थी एवं मूर्ल महाजनोरे भी हमारा कार्य नहीं चल सकता। सेवा धर्मके तत्त्वोंकी मूल चर्मसेवी शूद्धोंके भी हम न रहनेके दिन देखनेकी ही प्रतीचा कर रहे है, हमें केवल कर्मवीर चाहिए, वह चाहे किसी भी जातिका हो। यदि उसमें सुधार विचारोंका महासागर लहरा रहा है तो अवश्य ही वह आदर्श नररत्न है।

बन्धुस्रो ! स्रपनेको नीच मानकर, भारत रत्नगर्भाको उचित वस्तुओं-के पानेका स्रनिधकारी न समको । जो जलवायु उच्चोंने सेवन किया है, वही उच्च बननेवालोंने किया है । जिस भारतमाताकी गोदीमें तुम खेले हो उसीमें वे भी खेले हैं । यदि तुममें गुणों तथा विद्यास्त्रोंका अभाव है, तो वह केवल तद्विषयोंके चिरवियोग तथा अनभ्याससे है । स्रभ्यास करो, अव-श्य ही विजयी होस्रोगे । तुम गुणो, विद्वान्, कला कुशल, सब कुछ होओगे । प्रयत्न करनेसे क्या नहीं होता ? क्या महाकवि महात्मा तुलसी-दासजीका यह कथन कभी भी स्रन्यथा हो सकता है ?

> अतिशय रगड़ करैं जो कोई। अनल प्रगट चन्दन ते होई॥

बस, उठो, तुम भी हमारे ही समान हो, हमारे ही हो, हम भी तुम्हारे हैं। बस, प्रयत्नकी देर है, घर्षण चाहिए, इस कमीको पूर्ण करो कि—

'त्वमेवाहं न संशयः'

—'सुधार त्रिय'

## सुधार विचार

विवाहकी उच्च प्रथा प्रायः नीच रूप धारण कर चुकी है। विवाह माता-पितात्रोंकी रुचि-पूर्तिके हेतु किया जाता है। बालकोंका उससे क्या सम्बन्ध है, यह कभी नहीं सोचा। शोक! जिस स्त्रोके साथ जिस पुरुष-का विवाह होगा, उसे गौण नहीं सम्पूर्ण श्रंशोंमें श्रनधिकारी बनाकर, अपने मनकी मौजके अनुसार, सन्तानोका विवाह कर डालना, मूर्खता और विवाहका पाखण्ड नहीं तो क्या है ?

लड़का विवाहके समय कुछ भी नहीं समभा जाता, उसे नियमोंके मूर्खतासे बनाये हुए नियमोंके कड़े बन्धनमें कस कर, प्रायः मौन कर देते हैं कि जब वह विलक्ष्यल बालक रहता है। विवाहमें विद्या, गुर्या और स्वरूप ग्रादि उच्च बातोकी प्रधानता न मिलकर केवल ग्राविचारियोंकी रुचि-पूर्तिको ही प्रधानता निलती है।

विवाह निश्चित करनेका अधिकार पिताको और उसके साथियोंको है, रूप और गुणोंको पसन्द करनेका अधिकार पिताको है, वधू विद्या पढ़ी हुई है या नहीं, इस बातपर विचार करनेका अधिकार पिताको है, कन्याके पिताके साथ, आनन्दपूर्वक ठहरावादि करनेका अधिकार पिताको है, विवाहका निश्चित रखना या तोड़ देना और विवाह होने देना या प्रथम ही उन विचारोंको चूर-चूर कर देनेका अधिकार भी पिता ही को है। ऐसी दशा सोच कर दु:खके साथ कहना पड़ता है, कि उस 'वधू'के साथ विवाह करनेका भी अधिकार पिता ही को है, वही अपनी इच्छाओंकी परिपूर्ण तृति कर ले।

गुड़ियों के विवाह के समान, विवाह करने के पञ्चपातियों से देश भरा पड़ा है। बेचारा 'वर' उस अवस्थामें, जब कि उसका विवाह किया जाता है, यह जानता ही नहीं कि यह सब पाखण्ड क्यों हो रहा है। वह तो उस दशामें अजान बालक होने के कारण, माता-पिताकी इच्छा के अनुकूळ ही फिर चाहे वह इच्छा पापों से परिपूर्ण, गन्दे विचारों से भरी हुई, और नीचताका शुद्ध स्वरूप ही क्यों न हो चलनेवाळा रहता है। उस बाळकको यह स्मरण हो नहीं रहता, कि 'प्रेम', 'विवाह', 'वर', 'वधू' 'पिता', 'माता', 'श्वसुर', 'सासु', 'हितकारी', 'श्रहितकारी', 'पोषक' 'नाशक', 'श्रनुकूळ', 'प्रतिकृत्ल', 'जीवन', 'मरण', श्रीर 'उद्धार', 'सर्व-

नाश'का अर्थ क्या है। जैसे बकरे-बकरियाँ निर्दयतासे कसाईके हाथों बेंच दिये जाते हैं, वैसे ही बालक-बालिका माता-पिताओंके द्वारा मूर्खतारूपी मौतके हाथों बेंचे जा रहे हैं।

यह बीसवीं शताब्दी है, अब तो ज़रा सम्मल कर उठ-बैठना चाहिए। पिताओं को सोचना चाहिए, कि उन्हें बालक और बालिकाओं की दुर्दशा करने का कोई अधिकार नहीं, नरककी कठिन यातना उन्हों को मोगनी पड़ेगी, जो अपने सन्तानों के जीवनको यों दुःखमय बनावेंगे। अब कुप्रथाओं को त्याग देना चाहिए और अपनी विषमय और मूर्वता प्रसूत लालसाओं को पूरी करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हे परमिता परमात्मा, आप अपनी कुपाका वह प्रकाश, जो दुःख, दुर्गुण, दुरिच्छा और दुर्बलता नाश कर देता है, हमारे समाजके मैले और अन्यकारपूर्ण हृदयमें शीव पहुँचाइए।

हमारे कहनेका यह अर्थ नहीं है, कि सम्पूर्ण बालक-बालिकाएँ माता-पिताके विरुद्ध हो जायें और मनमाना करने लगें, परन्तु हम यह स्पष्टतासे कहते हैं, कि जो माता-पिता बुद्धि और विद्यासे शून्य हो, जो बाल-विवाह-के पच्चपाती हों, जो समयकी गितसे अनिभन्न हों, जो वृद्ध होकर भी, अपनी इच्छाओंको पूरी करनेमें बालकोसे गये बीते हो रहे हों, जो 'प्रेम' शब्दकों, उसकी महत्ता और उसकी अवहेलनासे होने वाले भयंकर परिणामोंको न सोच सकते हैं, जो पैसेके दास होकर बालक-बालिकाओं-को भेड़-बकरियोकी तरह बेंच कर उस नीच घनसे धनवान् हुआ चाहते हों, जो सूखा बड़प्पन पाकर सम्पूर्ण गुणोंपर पानी फेर देना चाहते हों और जिनको समयके परिवर्तनका बिल्कुल ज्ञान न हो, उन्हें बालक-बालि-काओंका विवाह करके उनकी दुर्दशा करनेका कोई अधिकार नहीं।

तो फिर व्याह कैसे होंगे ? क्या ''सुधारक'' संसारके व्याह कर देने-का ठीका लेते हैं ? नहीं, माता-पिताओंको अपनी संतानके विवाह सम्बन्ध-के समय शिद्धा, वय, गुण, रूप, शील, व्यवहार, प्रेम और रुचिमें 'वधू' और 'वर'की परीद्या कर लेनी चाहिए। तभी गाई ख्य जीवनका सच्चा सुख मिल सकेगा। बुद्धिमान् पुरुषोंसे सम्मति लेकर और खूब सोच-समफ-कर विवाह सम्बन्ध करना चाहिए। यह कभी भी न भूल जाना चाहिए, कि विवाह सम्बन्धकी यथार्थता "वर" और "वधू"के आपसीय प्रेमपर अवलम्बित है।

#### समाज-समीचा : ३\*

सामाजिक जीवनकी दुर्दशाकर, भारतवर्षकी मूर्खताके गढ़ेमें डालने-वालोंने दिखाऊ धर्मकी निकम्मी जंजीरसे समाजको बाँघ डाला है। कदा-चित् वे इसीको धर्मप्राणताका स्वरूप समभते हों। परन्तु श्रव यह बन्धन टूट रहा है। शीव्र ही आवश्यकतानुकूल सामाजिक बन्धनोंको रखनेवाले नवयुवकोंका दल सामयिकताका साथ देनेके लिए, सामाजिक रंगमंचपर, उपस्थित होगा। इस नकली धर्मप्राणताको बीमारीकी श्रविध अब बिलकुल थोड़ी रही है।

इसके पृष्ठपोषकोको स्त्रब भी सँभल जाना चाहिए। संसार, साम-यिकताके सम्मुख उनकी कुछ भी परवाह नहीं करेगा। देशकी स्त्राव-श्यकताके प्रवाहस्वरूप नवयुवक स्त्रब उनके इस बालुकाके नकली क्रिलेको नष्ट-भ्रष्ट किया ही चाहते हैं।

समाजकी व्यवस्थाका अधिकार श्राजकल समाजके मूर्ख अंशके हाथोंमें रहता है, तभी विचित्र घटनाएँ देखनेका श्रवसर आता रहता है। देशकी श्रावश्यकताश्रोंपर विचार करना प्रायः दुस्ताध्य हो रहा है। यह हमारे सामाजिक जीवनका ही प्रताप है कि, हण्टरोंकी मार खाकर प्राण देनेवाले अफ़िका प्रवासी बन्धुश्रोंको कुछ न देकर, मूर्खों श्रोर मुफतलोरोंको दान दिया जा रहा है। वे नीच, धर्मके दलाल, कहाँ हैं, जो अपने 'पौ बारह' करते समय, हज़ारों तरहके भय दिखा, समाजका सर्वनाश कर

<sup>#</sup> भाग १ संख्या ७ ।

डालते हैं। श्राज उन्हें यह दिखाना चाहिए, कि भारतवर्षके छूटे हुए धनका कितना भाग प्रवासी भाइयोंकी सेवाके हेतु रख छोड़ा गया है, या उनके 'निर्मल' उपदेशोंको पाकर कितने भारत सन्तान अपने भाइयोंकी सहायतापर कांटबद्ध हुए हैं।

हमारे प्राण्प्यारे भाइयोके प्रवासी भारतवासियोंके कष्टका केन्द्र-स्थल दिल्ल् अफ्रिका है। पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारी कीर्तिका केन्द्र-स्थल भी वही होगा, क्योंकि आज हमारे कर्तव्यका केन्द्र-स्थल भी वही है। क्या समाजको यह विदित है, कि कष्ट, कर्त्तव्य ऋौर कीर्तिके केन्द्र-स्थल अलग नहीं हुआ करते। सबका स्थान एक ही होता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि समाजकी योग्य ऋान्दोलनकारिणी शिक्त कम होते ही, वहीं, कष्टसे कर्तव्यपर दृद रहकर बनाया हुआ, कीर्तिका किला ल्लाभरमें नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। शिक्तहीन समाजको हरएक समाज लातोंसे कुचल डालता है और उसके जीवन-कार्यमें दासत्व और भीवता ही रह जाते हैं। परन्तु शिक्तवान्, उद्योगी ऋौर पवित्र समाजको संसारके सब समाज मस्तक कुकाते हैं। उस समाजका मस्तक ऋन्यायके प्रतिकृल आन्दोलनकी शिक्तयोसे भरा रहता है। 'गाँधी' इसी बातके ऋादर्श हैं।

समाजको चाहिए कि वह सिद्धचारों और अनुकृत्त आदशोंकी पूर्ति-का सहायक बना रहे, मर न जावे। यह समय बड़ा ही विचित्र है। उसे इस समय, दूर देशोंमें पड़े रहनेवाले अपने अंगोंपरसे च्चण भर भी अपनी दृष्टि न हटानी चाहिए। समाजके प्रत्येक व्यक्तिको यह प्रश्न यों हल करना चाहिए, कि यदि दिच्ण अफ्रिकामें में होता तथा यदि मैं श्रीयुत् गाँचीके कप्टोंको देखता हुआ, वहाँ कप्टोंको भोगता होता, तो मेरे हृदयमें भारतवर्ष-से सहायता पानेकी कैसी इच्छा जाग्रत होती १ जब मैं विदेशमें रहकर, कप्ट भोगता रहता, तब मेरा विशाल देश क्या मुक्ते इस प्रकार भूळ जाता, जिस प्रकार कि मैं गाँची और प्रवासी दुःखी भारतवासियोंके दुःखों- को भूल रहा हूँ। और क्या सहायताके समय मेरा समाज इस प्रकार संकीर्यातापूर्वक मौन होकर बैठ जाता, जिस प्रकार िक मैं बैठा हुआ हूँ ? नहीं, सुभ्तपर समाज प्राण दे देता। वह आकाश-पाताल एक कर डालता। मेरे लिए, गोखले भीख माँगता, समाचार पत्रोका दल मेरे किप्टोके गायन गाकर अपनेको पवित्र करता। कर्मवीर वृद्ध ही नहीं, िकन्तु युवक और बालकतक भी कष्टसे कमाई हुई रोटोमेंसे, दिरद्ध होते हुए भी, मेरे हेतु, आधी रोटी भेजता। जो समाज सुभ्तपर इस प्रकार कृपा कर सकता, क्या मैं उसके हेतु कुळ कर रहा हूँ ?

यह ठीक है, कि सम्पत्ति फेंकनेके हेतु नहीं है। उसे लुटाश्रो मत, परन्तु दानका सुसमय पाकर छिपाश्रो भी मत। यह वह समय है, जब हम अपने द्रव्यका सदुपयोग कर सकते हैं। श्राज भक्तिपूर्वक, गाँघी सहित, कई लाख भारतवासी देवताश्रोपर, जो कष्टकी ज्वालामें जल रहे हैं, कुछ, चढ़ाओ। यह सोचो, कि उन्हें क्या चाहिए श्रीर वे क्या चाहते हैं?

यदि तुम दिर हो, तो दान देना गुरुकुलके बालकोंसे सीखो, जिन्होंने अपना दूध श्रीर वी छोड़कर, शीव्र ही सहस्रों रुपये एकत्र कर लिये। यदि तुम साधारण दशाके व्यक्ति हो, तो अपनी कमसे कम दो दिनकी आय, मरते हुए बन्धुओं के हेतु, श्रिक्ति भेजना स्वीकार करो और यदि तुम धनाट्य हो, तो यही समय है, कि जब तुम समाजकी सच्ची सेवा कर सकते हो। संकीर्णता न कर, कर्मवीर गाँधीका योग्य रीतिसे पूजन करो।

वह तीसरे दर्जेंका दानी है, जो धनका दान कर समाजकी सेवा करता है। उसे दूसरी कज्ञाका दानो समक्तो, जो समाजके हेतु अपना मन दान कर चुका हो। उसे प्रथम कज्ञाका दानी कहना चाहिए, जो निस्संकोच अपना तन दानमें दे रहा हो। परन्तु उसे दानवीर कहना चाहिए, जो अपना तन, मन और घन दानमें दे चुका हो। वह समाजका भृषण है अथवा वह मनुष्योंमें देवता ही है, जिसने अपना तन, मन और धन समाजके लिए अर्पण कर दिया हो। क्या समाज दानकी प्रथामें अपनेको योग्य बताकर, अपने देवताको पहिचान सकेगी ?

यह प्रश्न हिन्दू और मुसलमानोंका तथा पारसी श्रीर ईसाइयों आदि-का नहीं है। यह प्रेम, बन्धुत्व और भारतवर्षका प्रश्न है। इसे संकी-णंतासे नहीं, उदारतासे हल करना पड़ेगा। श्रीर इसे हल करनेमें हमीं भारतवासी ही श्रिधिकारी हैं। श्राओ, गले मिलें और प्रेमसे कहें, कि अपना गाँची, श्रपने लाखों भाई और श्रपनी बहिन श्रीमती गाँधी तथा श्रपनी बहिन बीबी शेखमहताब सहायता चाहती हैं। चलो उठो, इन्हें भरपूर सहायता दें। हमारा गौरव, हमारी जातीयता और हमारा सच्चा श्रमिमान इसीमें है। क्या हम इतना भी भूल गये, कि यह जीवन-मरणका प्रश्न है।

क्या तुमने भारतवासियोंके बारेमें, श्रपने लार्डके उन शब्दोंको सुना है, जो उन्होने मद्रासमें कहे हैं। सामाजिक दृष्टिसे उनपर विचार करो। देखो, वे शब्द यही हैं:

"हालमें आपके भारतवासियोंके अफ़िका प्रवासी भाई इस विषयमें स्वतः भिड़ गये हैं, श्रौर जिन नियमोंको वे श्रतुचित और द्वेषपूर्या सम-क्रते हैं, उनका 'निष्क्रिय प्रतिरोध' करने लगे हैं। इस विषयमें इम श्रवश्य उनसे सहमत हैं। उन्होंने नियम मंग करनेके दगड़को श्रव्छी तरह जानते हुए भी, उन दग्डोंको सहनेके लिए पूर्या साहस श्रौर धैर्यसे नियमोंको मंग किया है, और वे मंग करनेकी इच्छा रखते हैं। इन सब विषयोंमें उनसे भारतको गम्भीर जाज्वल्य सहानुभ्ति है। और केवल भारत ही की नहीं, किन्तु उन लोगोंकी भी, जो मेरे जैसे भारतीय न होने-पर भी, यहाँ के लोगोंसे सहानुभूति रखते हैं।"

क्या तुम उस व्यक्तिको जानते हो, जो मद्रासका लार्ड विशप है।

उसने इस सम्बन्धमें क्या कहा है, क्या तुमने वह सुना है ? यदि न सुना हो, तो इसे पढ़ो :

"में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता, जिससे ज़रा भी माल्म हो, कि में लोगोंको, क़ानून न माननेके लिए, भढ़का रहा हूँ। पर बिल्कुल साफ़-साफ़ ख्रीर खुल्लमखुल्ला यह कहना मैं ज़रूरी समभ्रता हूँ, कि दिख्ण ख्रफ़िकामें हिन्दुस्तानो आइन क़ानून नहीं, बिल्क ज़ुल्स रोक रहे हैं। अवतक तो उन्होंने बड़े धीरजसे काम लिया है। बीस वर्षों या इससे भी अधिक समयसे ये न्यायके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तथा भयंकर ख्रन्यायोंके दूर करनेके लिए ख्रीर जो-जो उपाय हो सकते हैं वह सब कर चुकनेपर ही उन्होंने अन्तमें अन्यायपूर्ण, नियमोंका 'निष्क्रिय प्रतिरोध' करनेको कमर बाँधी है।"

बस, एक मूर्तिका स्मरण तुम श्रीर करो, जिसने श्रपनी जीवन सम्पत्तिको गोखलेके चरणोंपर रख, अपने सच्चे स्वरूपका दिग्दर्शन कराया । क्या उस योग्य व्यक्तिको तुम जानते हो १ उसका नाम है सी० एफ० एग्डुब्ज् । यह महात्मा, तुम्हारे भाइयोंकी देखभाल करनेके हेतु अफ़िका जाकर कष्ट भोगना स्वीकृत कर चुका है ।

ये उदार व्यक्ति ब्रिटिश समाजके चमकते हुए नच्चत्र हैं। इनकी उदारताका स्मरण करो। वह देश धन्य है, जहाँ ये पैदा हुए। उन मातास्रोंको धन्य है, जिन्होंने इन्हें पैदा किया। ये अत्यन्त धन्य हैं।

हमारे समाजको, चाहे वह किसी भी जातिका क्यों न हो, इस अव-सरपर श्रपना श्रपनी असलियतका परिचय देना चाहिए।

—'एक भारतीय'

# सुधार-विचार

यह शिथिलता क्यों है १ क्या किसी रोगसे व्यथित हो १ यदि हो, तो उसे छोटा न गिनकर उसके हटानेका हद संकल्प कर प्रयत्न प्रारम्भ कर दो । विचारसे देखनेपर माळूम होता है कि तुम्हें संकीर्या विचारोंने दबा रक्खा है । तुम कुछ भी नहीं किया चाहते । जो समय तुम्हारे सामने उपस्थित है, उसीसे सन्तुष्ट रहना चाहते हो, परन्तु इससे बढ़कर कायरता नहीं है ।

क्या किसी अन्यायको न्याय और दुष्कर्मको सत्कर्म तुम इसलिए कहनेकी चेष्टा कर रहे हो, कि जिससे तुम्हें लोग बुरा न कहें चाहे इस बुरी दशामें सब कुछ बिगड़ जाय, पर तुम उसपर ध्यान नहीं देना चाहते । क्या तुम्हारी धारणा हो गयी है, कि भाग्यवादियोंका श्रस्तित्व भी संसारको मानना चाहिए । यदि ऐसा है, तो बहुत बुरी बात है।

उठो, कुरीतियोंके तथा बिगड़ी हुई रीतियोंके सुधारकी प्रतिज्ञा कर कार्य करें। कर्तव्य मार्गमें प्राण दिये विना न बनेगा। कायरोंकी तरह जी चुराना और बिगड़ी हुई प्रथाओंको चुपचाप स्वीकृत कर छेना, क्या कोई ऐसा वैसा अपराध है, क्या तुम्हें यह विदित नहीं कि इस अपराधके करने हीसे भारतवासी अत्याचार और कुरीतियोंकी उस भयंकर साँकलमें जकड़कर बाँध दिये गये हैं, जिससे कि देशका प्रायः सर्वनाश ही हो रहा है।

कुरीतियोंका दमन करना ही चाहिए। चाहे वे फिर सम्योंकी चलाई हुई हों, चाहे असम्योंकी। चाहे उनका समर्थन करनेवाले बिगड़े हुए बाबू हों, चाहे नीच वृत्तिके भद्याचार्य।

कुरीतिके समर्थकोंकी कीमत कुरीतिसे भी बहुत थोड़ी है। यदि कुरी-तियोंके हेतु हम काँटे हों तो उनके समर्थकोंके हेतु हमें भयंकर शूल हो जाना चाहिए। बस, इसीमें कल्याण है।

एक मुनने लायक सन्देशा है, मुनिये, कहते हैं, श्रीमान् लार्ड कार-माइकेलके साथ कूचिवहारकी नई महारानी श्रीमतो देवी इन्दिरा नाचीं। पश्चिमीय लोगोंमें ऐसे नृत्य-कौत्हल श्रकसर हुन्ना करते हैं। श्रन्य महा-रानियाँ नाचना नहीं जानतीं, इसे क्या कहना चाहिए, दुर्भाग्य या सौभाग्य? —'सथार प्रिय'

#### समाज समीचा : ४\*

कुरीतियोंको दमन करनेका कार्य कलके लिए न छोड़ो। यह पका स्मरण रक्लो कि समयरूपी दूध पीकर इन भयंकर साँपोंका विष बढ़ रहा है। इनमें नाशक प्रकृतिकी मात्राभी बढ़ रही है। समाजके इन सच्चे शञ्ज आत्मात्र्योंको नाश करनेमें प्राण्पण्णे भिड़ जान्न्रो। उठो, समय व्यर्थ मत खोन्न्रो। यह संसार तुम्हारी स्रोर घृणा श्रीर अपमानकी दृष्टिसे देख रहा है।

जब तुम किसी कुरीतिको समाजसे हटाना चाहते हो तब उसके द्वारा होने वाले दुहश्योके प्रमाण एकत्र कर लो। और फिर उसकी निरुपयो-गिताकी मीमांसा कर डालो। समाजमें, ऐसे मिले रहो, जैसे दूधमें पानी। समाजके सच्चे हृदयोंपर यह बात जमा दो कि तुम उसके अनन्य हित-चिन्तक हो और उसके लिए, सब कुछ त्याग देनेके लिए प्रस्तुत रहते आये हो। तुम समाजके सच्चे साथी बनो और कुरीतिके गढ़ेमें गिरते समय इसे चेता दो। पर उद्दण्डता और विचादणूर्णनासे नहीं, शालीनता और नम्रतासे। यदि समाजसे इस कार्यमें तुम्हें अपमान या अथहानि ही हो तो, इसे तुम लाभ ही समभो। तुम अपने आयका साधन किसी अन्य उपयोगी स्थानको बनाओ और व्ययका साधन समाजको। इस रीतिसे प्रत्येक कुरीतिके पैर उलाड्ना कठिन नहीं है।

—'एक भारतीय'

## सुधार विचार

सुधार करनेका पाखराड करना बिलकुल सरळ बात है; परन्तु यथार्थ सुधार करना बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए शरीरमें पूरी सहनशक्ति ऋौर अनर्थों के प्रतिवादकी उत्कट भावना होनी चाहिए। इसके विना कार्य नहीं चल सकता। यों सुखे सुधारवादी बन जानेसे संसारको कोई

<sup>#</sup> वर्ष २ संख्या १।

कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकता। प्रत्येक श्रादमी श्रपनेको सुधारक समफ बैठता है; परन्तु क्या उसे यह बात माळ्म है कि सुधारके सिद्धान्तोका प्रचार करना और तळवारकी धारपर खेलना एक समान है।

हम एक ऐसे व्यक्तिको जानते हैं जो सुधारवादी है। परन्तु शिजाके सिद्धान्तोंपर उसे बिलकुल ध्यान देते नहीं देखते। वह कदाचित् यह नहीं जानता ऋथवा यह जानकर भी नहीं मानता, कि देशके विधाताओं बालक-बालिकाओंके सुसंस्कारोंपर ध्यान देना सुधारका एक भारी अंग है। जब बालक-बालिकाओंका जीवन विगड़ गया तक उन पर न्योछावर किया हुआ करोड़ों मन स्वर्ण भी, श्मशानकी चिताकी भरमसे ऋधिक मूल्यका नहीं समभा जा सकता।

'सुधार'' विचारोंको कार्य रूपमें परिणत करनेवालोको शास्त्री, महा-चार्य श्रीर साहित्याचार्य होनेकी श्रावश्यकता नहीं है; श्रीर न उन्हें पदवी-धर, सभ्य श्रीर श्रेजुएट होनेकी ज़रूरत है। उन्हें समाजिपय, दूरदर्शी, सहनशील, दृद संकल्प, दुःखभोगी श्रीर समयकी गतिके ज्ञाता होनेकी आवश्यकता है।

केवल कहने हीसे सुधार नहीं हो जाता। मनके लड्डु स्रोंसे भूख नहीं भागती। कार्यकारी ही कुछ सुधार कर सकते हैं। उन्होंने समय-समयपर सुधार भी किया है। सुधारवादियोंके सच्चे आदर्श है भगवान् श्रीकृष्ण। समय श्रीर देशकी श्रात्मा जानती है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने सुधार मार्गमें क्या-क्या किया। यदि कोई श्रकारण अशांति या अपवित्रता ले, तो यह उसकी भूल है। सुधारकारियोंमें उच्छृङ्खळता होना उनका लड़कपन प्रकट करता है कि निन्दाकी वृत्ति यह सूचित करती है कि सुधारकर्ता स्वयं निन्दाके योग्य है। उसकी घृणा यह क्याती है कि यह बुराइयोंके सम्मुख लड़नेमें श्रसमर्थ है। श्रशान्तिसे सुधारककी मानिक दुर्वळता प्रकट होती है कि श्रपवित्रतासे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह मुधारक नहीं, श्रालसी और नपुंसक है। जो संसारकी उन्नति स्वरूप, सुरीतियोंकी सीढ़ियोंको भी, उन पर चढ़नेमें निर्वल होकर, तोड़कर या तुड़वाकर, संसारको श्रापित्तयोंमें डालनेका पाप अपने शिरपर लिया चाहता है, वह सुधारवादी "महामूर्व" नहीं तो कौन है।

—'सुधार प्रिय'

### समाज समीचा : ४\*

हमारा सामाजिक जहाज़ श्राज-कल बड़ी भयंकर अवस्थामें है। उसे देखकर हम कठिनाईसे भावी कार्योंका निश्चय कर सकते हैं। और वह निश्चय भी हमारी सफलताके समीपवर्ती अंशों तक ठीक ठहरेगा, यह कहा नहीं जा सकता। हमारे गित और परिवर्तनका चेत्र बहुत ही संकीर्ण है बिलकुल छोटा है। उस परिमित श्रवस्थामें उस समाजके कुछ कटीले श्रीर श्रंगनाशक नियमोकी जंज़ीरमें रहकर, भारतीयोंको, बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। यद्यपि सब नियम बुरे ही नहीं हैं, उनका प्रभाव समाजपर बुरी तरह पड़ चुका है। उन नियमोंकी कर्कशतामें समाजके तत्त्वका मानों नाश हो रहा है।

विदेशीय सामाजिकताके अन्ध अनुकरणका समय भी यही है। निर्णय-कारिणी बुद्धिका हास होते ही हमारे समाजका जोशीला किन्तु अज्ञानी दल पश्चिमीय सम्यताकी ठीक नक़ल उतारनेकी कोशिशमें लगा है। क्यों न हो मौलिकताका सर्वनाश कर देनेवालोंको नकल ही एक आधार है। वही उनका जीवन, प्राण और सर्वस्व है। आज जिधर आँख उठाकर देखिए उधर ही, समाज एक नये रंगसे रंगा जा रहा है। इस "नारद मोह"की सूरता पर ही हमारा देश फूला फिरता है। वह आर्ष सिद्धान्त-पर हरताल फेरनेकी चिन्तामें है। कदाचित् उसका यही विश्वास है कि

<sup>\*</sup> वर्ष २ संख्या २।

पश्चिमीय देशोंको सभ्यताकी भागीरथी ही हमारे पूर्वजोंका उद्धार करनेमें पूर्यारूपसे समर्थ हो सकेगी। जब, एक सभ्यताके शिखरपर चढ़ी हुई जातिके, सम्पूर्ण वर्ताव, नक्शेको तरह सामने छटक रहे है, 'तब व्यर्थ परिश्रम कर सामाजिक नियमोकी छानबीन कौन करे, नक्कल कर लेना ही अच्छा है। परन्तु यह अविचार है विचार नहीं। जो जाति अपनी स्वतः की कोई सभ्यता नहीं रखती वह जाति ही नहीं। हाँ हम यह मानते हैं कि आर्ष युगको सम्पूर्ण बातें सामयिकताका साथ न देंगी परन्तु स्मरण रखिए, आपको भारतीय ही बनना होगा, पूर्व, पूर्व हो रहेगा, वह पश्चिम न हो सकेगा। उसको पश्चिम बनानेकी चेष्टा करना निरी मूर्खता करना है।

हाँ, माना । आपको पश्चिमका राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा मालूम होता है, श्रौर वह बढ़ा है भी। परन्तु प्रथम "विज्ञान" शब्दकी आन्तरिकताको सोचिए। श्राप विज्ञानके तत्त्वों को ले सकते हैं, जो एक ईश्वरीय सम्पत्ति है, परन्तु किसी देशकी चाल-ढाल श्रौर रीति-रिवाज़ चुरा छेनेके श्राप अपने समाज सिंहको, थोड़ दिनोंमें आजसे भी गई बीती दशामें प्रतिकृत्तताके कठोर पींजड़ेमें बन्द पावेगे। बाह्य प्रकृतिपर दृष्टि डालिए, वह क्या सिखाती है। यह ठीक है कि वर्षा सब देशोंमें होती है, परन्तु आषाढ़से आश्विन तक नहीं, बसन्त सब दूर होता है, परन्तु, एक ही समयमें सब दूर न हुआ है, न होता है और न प्रयत्न करने पर हो ही सकता है।

हमारे सिद्धान्त हमारे ही हों, हाँ, परिवर्तनकी देशको आवश्यकता है, वह अवश्य किया जाय । उसमें ज्ञानका दकोसला मढ़नेवालोंकी पुकारको स्राप भले ही न सुनें, पर यह न भूल जाइए कि आप जितना श्रम, जितना प्रयत्न और जितना परिवर्तन कर रहे हैं, वह भारतीय समाजकी सभ्यताके विचारसे । सबसे प्रथम, समाजके उन बन्धनोंको तोड़िए, जो मध्यकाळीन मूर्खता या श्रापितिके समय उसने बना डाले हैं। ऐसा करनेके लिए आप कर्क-शतासे कार्य न ळीजिए। समाज बिलकुल निर्वळ दशामें है। उससे प्रेम-पूर्वक कार्य ळीजिए। समाजमें सिलपातका रोग न फैलने दीजिए। होशियारीसे कार्य करना प्रारम्भ कीजिए। समाजके नवयुवकोंपर दृष्टि रिलए। उनके हृदयमें श्रानेवाले विचार हो समाजके सच्चे नियम हैं। ऐसा न कभी श्राप समिक्तए श्रीर न उन्हें समक्तने दीजिए। प्रथम नवयुवकोंको एवं कार्यकारियोंको समाजकी आन्तरिक दशाका अनुभव कराइए, फिर कार्य करने दीजिए। समाज संस्कारका कार्य अधीरता श्रीर उच्छूङ्खलतासे न हे:गा, वह साहस और गम्भीरतासे होगा। यह भी न भूळ जाइए कि "समाज सुधारके कार्यमें नवयुवक वह कार्य करेंगे जिसे देखकर संसार चिकत हो जायेगा।" परन्तु उसके हेतु समाजके हित-चिन्तकोंको प्रथम भारी प्रयत्न करना होगा।

# सुधार-विचार

एक वर्ष व्यतीत हो गया। दूसरेका प्रारम्भ हो गया। ऋतुराज वसन्त अपनी नवीन छटा दिखाने लगा। शीतका वह दुःखदायी दृश्य, रात्रिकी वह मदोन्मत्तता और अन्धकारकी वह उच्च बननेकी हविस अब कहाँ है। वह देखिए, वृद्धोंने अपने प्राचीन भारको छोड़ नये वस्त्र पहिन डाले हैं। वे हरे-भरे और मनोहर दीखते हैं, इससे उनके शरीरकी सुन्दरता, वे फूले फले दीखते हैं, इससे उनके मनकी सुन्दरता तथा वे सुगन्धी एवं रसीछे लगते हैं। इससे उनकी आदमाकी विशेषता बोधित होती है। यों मनोहरा वृद्ध्याजि, छिछत छितकात्रोंको छपेटे हुए, फूली हुई फूल रही हैं, संसारमें मानो अनोखापन आ गया है।

क्या भारत भूभिकी भी यही दशा है ? क्या भारत हृदय वाटिकाएँ भी इसी प्रकार फूल श्रीर फलसे छदी हुई हैं। क्या सचमुच शीतका दुःखदायी दृश्य हृट गया । रात्रिका विस्तार घट गया स्त्रौर अन्धकारका अत्याचार कम हो गया । सोचिए, मार्नासक विचारोमें गहरे उतर जाइए । जुरा खोज कीजिए । क्या यथार्थ ही हमारा हृदय वसन्त हो गया।

यह कुछ भी नहीं हुआ। इस वर्ष केवल भार दोना ही हाथ रहा। सुधारके स्वाधीन विचार देशके मस्तिष्कमें पैदा नहीं हुए। मरे हुए भार-तीय मदोंमें तेजस्विता नहीं आयी। पुराने और नीच विचारोंका प्रवाह अव भी वैतरणीकी भाँति बहकर भारतवासियोंको अपने गर्भमें रखे हुए है। सभा समाजोमें लोगोंने अपने गले फाड़ डाले और टेबलोंको तोड़ डाले। परन्तु भारतके कठोर हृदयोंपर उसका परिणाम विशेषताके समेत अनुकृल नहीं हुआ! 'हाय-हाय' की पुकारसे आज भी देशका कोना-कोना दहल रहा है। दुखी हृदयोंकी अपिरिमित राशि अभी परिमित भी नहीं हो सकी। जहाँ दृष्टि डालते हैं, वहाँ कुरीतियोंकी आपित्योंके बादलोंको निर्भयतासे गरजते और समाज मयूर समूहपर निर्दयतासे बरसते पाते हैं। हाहाकार-की पुकार अब भी कानोके परदे फाड़ना चाहती है, कि गत १९७० के विक्रमीय वर्षमें हम कुछ हदतासे कर सके।

वह देखिए, बाल विवाह अभी हमारा सर्वनाश कर ही रहा है।
गुड़ियोंकी शादो की जा रही है, सत्यके सिद्धान्तोंका नाश किया जा रहा
है। दूसरी स्रोर वृद्ध विवाह भी बन्द नहीं है। वृद्ध बिधको द्वारा रुपयोंसे
खरीदी हुई गौ स्वरूपिणी कन्याएँ, स्त्रव भी, अपने निर्देय पिताओंके
अत्याचारसे अकुलाती हुई बुरी तरह रो रही हैं। एक तरफ कच्चे वीर्यके
लड़के स्त्रौर बुड़ोंके मर जानेसे हमारी विधवा बहिनोका अनुकूल दल खड़ा
स्राँसू बहा रहा है। स्त्रौर वह भी चुपचाप नहीं है। समाजको सर्वनाशका
दुश्राप-सा दे रहा है। यदि हम अपनी गिनती भेड़-बकरियोंकी तरह दूसरोसे
न कराकर खुद करते, तो हमें हमारी विधवा बहिनोंकी बढ़ी हुई और
व्याकुलकारिणी विशेष संख्याका सहज ही पता लग सकता।

और भी, श्राज दहेज बन्द नहीं है। समस्तरार लड़के जामाता बन-कर लोगोंके दरवाज़ोंपर बिकनेमें संकोच नहीं करते। बालिकाएँ इस कुप्रथाके भयसे पिताश्रों द्वारा निर्देश्तापूर्णक जन्मते ही मारी जा रही हैं। कई प्राण त्याग रही हैं और कई कठोर कामके कराल पुष्प बाणोंका लड्य बनकर, कोई प्रकट श्रीर कोई गुप्त रूपसे, वेश्या बन रही हैं।

शिद्याका चेत्र संकीर्ण ही है। हमारे यहाँ की स्त्री लेखिकाओं श्रौर सम्पादिकाश्रोंका हाल प्रायः बुद्धिमान और श्रनुभवी लोगोंसे छिपा नहीं है। स्त्रियाँ पुरुषोंसे लेख लिखाकर सम्पादिका श्रौर लेखिका बननेमें अपना गौरव समक्त रही हैं। तिसपर भी उनकी संख्या गिनी चुनी है।

नैतिक भूलों भी अभी हमसे हो रही हैं। हम, सामयिकताके सोचनेमें, असावधान बनकर भारी मूर्खता कर रहे हैं। नैतिक चेत्रमें हमारा बर्चाव निन्दनीय हो रहा है। हम गहरा सोचना नहीं जानते। हम अपने गौरवको आप पहिचानना भी नहीं जानते। जातीयतासे हम दूर हैं। भारतीयता हममें नाम मात्रको ही है।

और ब्रह्मचर्य, इसकी आशा तो बहुत ही बुरी है। हाय, भारतवर्षका रुघिर यों ही फेंका जा रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं। श्राचरण-शीलता हमारे बालकोंसे कोसों दूर बसती है। वे यह जानते ही नहीं कि वीर्यरत्वा कहते किसे हैं। कालेजके उच्च शिव्तितोंसे लगाकर साधारण पाठ-शालाओंतक भारतीय सपूतोंको दशा एक-सी ही है। ऐसी दशामें कैसे कहा जा सकता है कि हमारी उन्नति हुई, हमारा सुधार हुआ।

यह सब ठीक है। अवश्य ही कठिनाइयोंके कठोर क़िलोंको हम फोड़ नहीं सके। फूटके भयानक फन्दोंको हम तोड़ नहीं सके। कूटनीतिके हेतु 'विषसे विष उतरता है', इस रीतिका हम अभी अवलम्बन नहीं कर सके। बुराइयाँ, यथार्थ ही अपनी-अपनी दूकान लगाये एवं दलालोंको साथ लिये भारत विश्व बाज़ारमें अब भी दुर्गुलों और दुर्व्यवहारोंका विष तथा दुर्वृ-तियोंकी मिद्रा निर्भयतासे बेंच रही हैं। यह सब कुछ हो रहा है, तो भी यह कोई नहीं कह सकता कि हमने कुछ नहीं किया। सुधार मार्गमें हमारा नम्बर शून्य नहीं रहा। हममेंसे दस हज़ारमें एकने अपनी दशापर विचार करनेका यत्न किया और उनमेंसे सौमें एकने प्रायः अपने विचारोंको कार्य रूपमें परिणत करनेकी चेष्टा भी की। यद्यपि हमने अपना कार्य निर्वततासे बढ़ाया, परन्तु बढ़ाया अवश्य। सुधारके मार्गमें हमने एक पैर आगे रखा, यह बिळकुत्त सत्य है। इस वर्ष, हम, कमसे कम, सुधार प्रासादकी अगिषात सोढ़ि योंमेंसे, एक सोढ़ी अवश्य चढ़े।

इतना कम चढ़ना हमारे हेतु अच्छा नहीं हुन्रा। हमें स्मरण रखना होगा कि हम साढ़े इकतीस करोड़ हैं। और इसी विचारसे आगे बढ़ना होगा। उठिए, प्राण दानकी—न्न्रात्मदानकी प्रतिज्ञा कर सुधारके धवल गिरिपर चढ़नेकी हढ़ता, निर्भयता एवं नियमतासे चेष्टा करें। आइए, आचार और व्यवहारके रूपमें, सुधारका दूसरा कठिन पाठ पढ़नेकी चेष्टामें प्राण समर्पण करें। इसीमें सार है। यही श्रेष्ठ सिद्धान्त है। इसीने कई जातियोंको उन्नतिके शिखरपर चढ़ाकर न्न्रगण्य बना डाला है। संसारका इतिहास इस बातका साची है। उठिए, सुधार कीजिए, अन विलम्ब करना और मरना समान है। — 'सुधार-प्रिय'

#### सुधार-विचार

क्यों चिन्तित हो ? क्या तुम्हारे किये कुछ नहीं होता ? होगा, थोड़ा धैर्य घरो । श्राधोरता, यद्यपि तुम्हारे उत्साहकी द्योतक है, किन्तु यह कार्योंमें विष्न डाल्नेवाली है । उससे बचो । चिढ़ो मत और चिढ़ाश्रो भी मत । जो होगा, शान्तिसे होगा । परन्तु श्रापने हृदयको जाएत रखो श्रीर कुरीतियोपर श्राक्रमणकी बाजुश्रोंको सोचते रहो ।

निराश क्यों हो ? क्या गालियाँ खानी पड़ी हैं, या प्रहार सहने पड़े हैं ? यह सब कुछ चुपचाप सहं छो । तुम अपनी टेकके कहर मत रहो, केवल उद्देश्यके पक्के रहो, निराशाको हटास्रो। स्रसफल होने पर तो, सच्चे सुधारकके हृदयमें बल आता है, वह अपने कर्मच्चेत्रमें दृढ़ता-पूर्वक उसी दिन कूदता है। निराश होस्रो तो उसी दिन, जिस दिन संसार-में तुम्हारे करने योग्य कोई कार्यन रहे। कठिनाइयोसे निराश होना कायरता है।

पर देखो तुम भूल रहे हो। जिस बातका सुधार तुम संसारमें किया चाहते हो, उसे अपने घरसे ही प्रारम्भ क्यों नहीं करते ? तुम्हें, अपने पथपर स्वयं ही दृढ़ता-पूर्वक चलना चाहिए, फिर परिवर्तन होनेमें विलम्ब नहीं है। केवल उपदेशसे कुछ परिवर्तन नहीं होता, आदर्श सामने रख देनेकी ज़रूरत है। यदि तुममें आत्मिक साहस नहीं, तो व्यर्थ है तुम्हारा इस मार्गकी चट्टानोंसे यों सिर टकराना। संसार कार्यको देखता है, बातोंको नहीं, वह कामोंमें सुधार चाहता है, बातोंमें नहीं। उठो, सुधार प्रथम घर होसे शुरू करो। फिर सब कुछ हो जाएगा।
— 'सधार प्रथ

#### •

### नोति तत्त्व

स्पष्ट बातें सुन लेनेका जमाना गया। अब नवीन युगका प्रारम्भ हो गया है। युगके साथ नीति भी बदल गई है। शब्दोंकी व्याख्या और मन्त्रोंके अर्थ ही नहीं, जीवनकी व्याख्या और ब्रादिमयोंके अर्थ तक बदल गये हैं। मला ब्रीर बुरा सदा रहा है, ब्रीर कदाचित् सदा रहेगा किन्तु, आजका अद्भुत परिवर्तन कर्मपथपर ब्राँचेरा डालता है। माना कोई किसीका मित्र नहीं, ब्रीर न शत्रु ही है। व्यवहार ही मित्र और शत्रुकी सृष्टि किया करता है। परन्तु, इस सृष्टिको बिलकुल खिलौना बना डालने-को भी तो ब्रावश्यकता नहीं है।

दो मनुष्य श्रापसमें एक दूसरेसे मिळते हैं, मिलते ही, दोनों ओरसे विचार उठते हैं 'किस तरफ़से भ्रपट करें'। यदि उस भ्रपटकी मूलको समभ्रकर एक हृदयको दुःख हुआ, उसने वैसा करना उचित न समभ्रा, किन्तु यह उचित समभ्रा कि मैं, उस मूळ या पापके करनेसे अपने भाईको भी रोक्ँ, और उसने स्पष्ट कह दिया कि "ऐसा न करो। अपने बीचमें घातके विचार ऋष्छे नहीं। संसारके नियम, हृदय और मन इससे विचित्ति हो जाएँगे। यदि तुम ऐसा करना नहीं छोड़ना चाहते तो छो, मैं तुम्हें ऐसा करनेसे रोकनेकी चेष्टा करता हूँ।" बस, सारा खेल बिगड़ गया। हृदयका भेद मिल जाने पर, दूने बलसे अत्याचार बढ़ने लगा। प्रथम कुछ बातें प्रकट हो जाती थीं, अत्र सब छुपे-छुपे होने लगीं। ऊपरसे दिखाया जाता प्रेम, पर मीतर जलती चैरकी ज्वाला। वर्तावमें मीठापन आगया, किन्तु, उस मीठेपनमें विष मिलाया गया। छोग कहने छगे अजी यह बड़ा खराब है इसे चीनी खाते बुखार चढ़ता है।

दूसरे भाईने भी यही सोचा। "विषकी श्रौषिध विष है" यह एंकि कानोंमें गूँज उठी। उसने इस कार्यमें तैयारी प्रारम्भ की। प्रेम श्रौर सहानुभूतिका स्थान वैर और द्वेषने ले लिया। बन्धुत्वने, विश्वसे जुदाई लेनी प्रारम्भ की। संसारमें चमक-दमक श्रवश्य बढ़ी, पर साथ ही व्याकुलता भी।

यह सच्चे हृदय श्रपनी हृदता न छोड़ें, वे अपने भाईको चिताते, श्रीर श्रनुचित करनेपर उसका हाथ पकड़ते रहें तो विश्वका भला हो। परन्तु इससे भी अधिक पवित्रता और प्रेमका संचार तब हो, जब श्रपने भाईके प्रहारके सम्मुख धीरतासे दूसरा भाई खड़ा रहे। उसे बुरा करने दे, पर उसीके सम्मुख वह भला करता चला जाय। उसके उपायोमें किसीका नाश न लिखा हो। वज्रोंको श्राने दे, हृद रहे। वज्रोंका कार्य लगना है, श्रीर उसका कार्य है उन प्रहारोको सहते हुंए भी शान्तिसे श्रपने पवित्र पथमें आगे बढ़ना। मार्ग कठिन श्रीर प्राण्नाशक-सा दोखता है, परन्तु उच्च श्रीर विदेषरहित है। विश्वके विरोधीसे विरोधी हृदयोको मिला देने वाला है।

भगवान् बल दें, हम लोग इसी प्रकार विश्व-बन्धुत्वकी स्थापना करनेमें कृतकार्य हों। — 'नीति प्रेमी'

# श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित— —'प्रभा' के विशिष्ट सम्पादकीय और लेखां

# स्फुट प्रसंग\*

#### भारतकी छिपि

सुनते हैं, विलायतमें यह प्रश्न छिड़ गया है कि भारतमें कौन-सी लिपि प्रचलित हो। यही नहीं, यहाँतक सुना गया है कि रोमन लिपि इसके उपयुक्त मान भी ली गयी है। विदित नहीं होता कि इस कार्यसे कौन-सा लाभ सोचा गया है। प्रियर्सन साइवकी, हाँ-में-हाँ मिलानेकी बात सुन, हमें ऋाश्चर्य नहीं। प्रियर्सन विचारे यहाँ के कुलियों, किसानों तथा व्यापारियोंका हाल क्या जानें? स्मरण रहे, इस कार्यकी गड़बड़से समाजको दुख होगा। भारतकी यदि कोई एक लिपि हो सकती है तो यह नागरी लिपि ही हो सकती है। इम सरस्वती सम्पादकके नोटसे सहमत होते हुए यह स्पष्ट कहे देते हैं कि इस प्रकारका प्रयत्न अनीति तथा अल्पज्ञताका उदाहरण होगा।

कई पश्चिमीय विद्वानोंकी, जिन्होंने इस बातका अनुभव लिया होगा, यदि वे पच्चपात न करेंगे, तो हमारी सम्मति स्वीकृत न करनेका कोई श्रन्य कारण न होगा।

#### राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषाके गौरवकी रत्ताके हेतु अब हमें बैठे मुँह न देखना चाहिए। व्यर्थके भगडोंसे हानिके सिवाय लाभ नहीं है। स्रतएव उन्हें छोड़कर

<sup>†</sup> ये लेख उन्होंने अपनी २५ वर्षको आयुमें लिखे थे। \* भाग १, चैत्र शुक्ल १, १६७०-७ एप्रिल १६१३, संख्या १।

यह सोचना चाहिए कि इस सम्बन्धमें वर्षमें कितना कार्य होता है। हम साहित्य सम्मेलनसे प्रार्थना करते हैं कि वह एक ऐसी रिपोर्ट प्रति वर्ष पेश करे कि अमुक प्रदेशने राष्ट्रभाषाकी आवश्यकताको इतने ग्रन्थों द्वारा पूर्ण किया। तथा भारतमें अमुक विषयपर ग्रन्थ प्रकाशित करनेका अमुक प्रदेशका ही पहिला प्रयत्न रहा। इस प्रकार कार्य होनेसे प्रति वर्ष यह तो विदित हो जायगा कि राष्ट्रभाषाके कर्मवीर पुत्र कौन हैं तथा अकर्मण्य कौन ?

# मध्यप्रदेश और राष्ट्रभाषा

मध्यप्रदेश साहित्य संसारमें श्रवनितकी श्रान्तिम सीढ़ीपर है। अन्य प्रदेश उसे ऊपर चढ़ानेकी सत्कामनासे प्रयत्न किर रहे हैं। किन्तु मध्य-प्रदेशकी कुम्भकणीं छूटनेका समय श्रमी निकट विदित नहीं होता। मध्यप्रदेशके शुभचिन्तकोंको इस श्रोर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो, कुछ दिनोंके पश्चात् पछतानेके सिवाय कुछ भी हाथ न रहेगा।

# स्फुट प्रसंगक्ष

# १. कूटनीति

कूटनीति, एक भयंकर विष है, जिससे सारे संसारके सद्गुण केवल दिखाने मात्रको रह जाते हैं। उनका प्राण निकल जाता है, केवल शरीर रह जाता है, वे गुण मुर्दा हो जाते हैं। कूटनीति बड़ी मुन्दरतासे प्रेमका नाश कर देती है। कूटनीति, बनावटी गुणवान् बननेका, एक भारी साधन है। कूटनीतिका दूसरा नाम 'कपट' भी हो सकता है। सरलताको भच्चक कूटनीति ही है। उस मनुष्य, समाज, जाति, देश एवं राष्ट्रको दुःखदायी ही समफना श्रेयस्कर होगा, जो कूटनीतिका सहारा लेकर कार्य करता है। श्राज हमारे यहाँ भी इसकी वृद्धि हो रही है। इस गुणके धुरन्धर

🕾 मास १, वैशाख शुक्ल १, १६७०, ७ मई, १६१३, संख्या २ ।

श्राज यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी चालाकीकी चालसे चाहे सारे संसारको दुःख हो, परन्तु उनके दुष्ट हृदयोंमें करुणा कहाँ ? नम्रताके नीरस शब्दोंका ब्राडम्बर करते हुए उन्हें भय भी नहीं मालूम होता। संसारके सद्गुर बननेका एकमात्र साधन मानो वे इसी कपट चतुराईको ही समभते हैं। उनके बनावटी हृदयसे निकले हुए श्राडम्बरीय गुण गर्भित. किन्तु यथार्थमें, विषमय उद्गारोंका मूल, साधारण मनुष्योंकी समक्तमें नहीं आता । सरल हृदय-व्यक्ति उन्हें महापुरुष मानकर श्रद्धा एवं भक्ति दिखाते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि इन भयंकर सपों के देश में फिर उद्धार नहीं । उन अद्भुत विशोको सभ्यता एवं कार्य साधकता, इसी छल-नैपुर्यमें दिखाई देती है। शोक तो यह है कि, इन मनुष्य समाजके दिखाऊ हितकारियोंने कुछ भोले समाजको ऋपने मायाजालमें डालकर बड़ी दुर्दशा करनेका निश्चय कर लिया है। इनके बनावटी हृदय, सरलता, सत्यता एवं श्रेष्टताके मूल तत्त्वोंकी ओर जाना ही नहीं चाहते । सम्पादक, सुधारक एवं नेता स्रोंके द्वारा यह दुर्गुण, हमारे प्रेमपूर्ण संसारको बड़ी निर्दयतापूर्वक, अपनी विचित्र लीला दिखा रहा है। इन महात्माओंका यह शस्त्र बड़ा दुःखदायी हो रहा है। इनकी कार्यदत्त्वतापर ध्यान देकर ज्यों हो मनुष्य इन्हें स्रादर्श मानकर सरल हृदयतासे संसार च्रेत्रमें स्रागे बढ़नेको तैयार हो जाते हैं, त्योंही इनका यह भयानक शस्त्र, उन प्रेमी प्रारम्भक कर्मवीरोंके हृदयोपर लगता है। वे यह देखकर व्याकुल होने लगते हैं कि जिसे हम श्रादर्श मानते हैं. वह सरलता, नम्रता एवं प्रेस दिखाने मात्रको रहता है श्रीर धोखेबाजीको ही कार्य-साधकता समभता है। वह प्रेमी नहीं, भयानक शुत्र है: वह मानव नहीं, मानव रूपमें दानव है; तब वे पछताते हैं, घबराते हैं और अपनी शीघ्र कार्यकारिगाी बुद्धिकी निन्दा करने लगते हैं।

यूरप इस भयानक दुर्गुणका जन्मस्थल है। वहाँ अब इस दुर्गुणने यौवन प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रोंतकपर स्त्रब इसने स्रपना पूरा अधिकार कर लिया है। एक दूसरेको श्रपना मित्र एवं प्रेमी कर दिखाऊ सन्धिका नीच प्रस्ताव अपने बीचमें रखकर बड़ी निर्दयतासे, विश्वासघातकी चरम सीमा दिखाते हुए यूरप-निवासी एक दूसरेके नाशपर तैयार हो रहे हैं।

क्या उन भारतीय विद्वान् हृदयोंकी सेवामें यह प्रार्थना स्वीकृत होगी जिन्हें इस दु:खदायी अस्त्रके प्रयोगका नैपुण्य प्राप्त हो चुका है। इम ऋत्यन्त नम्न होकर उनके चरणोंमें प्रार्थना करते हैं। वे समाजपर दया करें।

#### २. सम्पादकोंकी अनबन

सम्पादक, देश जीवनके उत्थान मार्गको, स्पष्टतासे दिखलानेवाले हैं। उनके द्वारा समाज बहुत कुछ कर चुका है और बहुत कुछ करेगा। प्रजाके प्रतिनिधि एवं राजाके मन्त्री बनकर सम्पादक यथार्थ हीमें हमारे भाग्योंका उचित निर्णय करके अपनी योग्य योग्यताका परिचय देते हैं। जब उनकी लेखनी किसी कुप्रथाके नाशके हेतु उठती है, तब ग्रत्याचा-रियोंमें खलबली मच जाती है, कुरीति समर्थकोंकी आशापर तुषार पड़ जाता है एवं उन्नतिप्रिय लोगोंमें कार्य करनेका विचित्र विद्युत्प्रवाह संचारित होने लगता है। सभ्य देशोंके वे प्राण हैं। सभ्य बननेके अभिलाषी देशोंके जीवन जहाजुको चातुर्यसे चलानेवाले कप्तान हैं। अनेक विद्वान् एकांगी-यतासे अपने विषय तथा कार्यके पूर्णकर्ता और दत्त समके जाते हैं, परन्तु सम्पादक संसार भरके विकटसे विकट कार्यों एवं विषयोंकी बाजुत्रोंको बडी गम्भीरता, नीतिज्ञता एवं बुद्धिमत्ताके साथ देखता है। वैद्य या डाक्टर एक ही श्रौषधिका एक ही समयमें कई मनुष्योंपर प्रयोग कर नहीं सकते। 'भिन्न प्रकृति' का रोग उनके मार्गका बाधक बन बैठता है। वे ऐसे समयमें सोच भी नहीं सकते कि इम इस त्रायी हुई विपत्तिका सामना कैसे करें। इसके सिवाय वे (वैद्य या डाक्टर) अपनी कृतिपर विश्वास नहीं रखते और न सर्वथैव प्रयत्नपूर्ण ही होते हैं; परन्तु एक सम्पादकके

सामने जब यही घटना आकर उपस्थित हो जाती है, तब, वह समाजपर बड़ी विचित्रतापूर्ण दृष्टि डालकर समाजके रोगोंके मर्मको समस्ता है श्रौर सम्पूर्ण समाजके हेतु असंख्य मनुष्य समृहके हेतु एक ही उचित औषधि निर्धारित करता है। उसका औषधोपचार सरल नहीं होता, समाजकी संक्रामक एवं भयानक बीमारियोंमें भी वह सर्वदाकी भाँति दृढ्तासे प्रयत्न करता रहता है। कठिन समस्या देखकर वैद्य घवड़ाता है श्रीर सम्पादक प्रसन्न होता है: वैद्य समक्तता है कि इसकी प्रकृतिपर अब मेरी ओषियाँ असर नहीं पहुँचा सकतीं, परन्तु सम्पादकको अपनी ओषियों-पर कभी अविश्वास नहीं होता। उसकी (सम्पादककी) श्रोषिधयाँ सदैव सारगर्भित एवं कार्यकारिगो बनी रहती हैं. वह बड़ा विचित्र कार्यकर्ता है। उसकी श्रद्भुत कार्यशक्तिको रोकनेवाले विघ्नोंके पहाड़ भी युक्तियोंकी कठिन ठोकरोंसे चूर-चूर हो जाते है। वह वीर कठिन आपदाओंमें भी न डरता है, न घबड़ाता है स्त्रीर न सहायकोंकी परवाह करता है। करोड़ों जनसमूहसे भरा हुआ समाज, एक तरफ़ विरोधी बनकर खड़ा रहनेपर भी वह, दूसरी तरफ़ अकेला ही, बड़ी दृढ़ता, उत्सुकता, आत्मपरीच्चकता तथा कार्य-साधकतासे, विना भयभीत हुए, दया, नम्रता एवं प्रेमपर अपने उद्देश्यको अवलम्बित कर, अड़ा रहता है। अन्तमें, वह शुभ दिन श्रवश्य ही आता है, जिस दिनसे, 'सफलता' कर्तव्य शूर हृदयमें जयमाला डालकर कृतज्ञताकी मौन प्रार्थना करती हुई, सहयोगिनी होकर, उसे कार्य करनेमें दुना उत्साही बना देती है।

ससय-समय पर सम्पादकों के अद्भुत कार्योंने हम लोगोंको अपना मक्त तथा कृतज्ञता-प्रकाशक बना लिया है। किन्तु शोक, जब हम यह देखते हैं, कि कोई-कोई सम्पादक कहलानेवाले महानुभाव अपने ऋाप पर ही विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वे मानसिक विकारोंके प्रवाहों में बहकर समाजपर बुरी तरह टूट पड़ते हैं, वे समय-समनपर विद्वेषके फफोले फोड़ने हीमें अपने कर्वव्यकी इति समभते हैं, वे ऋपने उच्च

पदको घमगडी बनकर कर्लांकित करते है, उनके वाक्यों एवं आ्राचरणोंमें अन्तर रहता है, वे विद्वद्वरिष्ठ कहलानेके प्रयत्नमें पड़कर ऋपना समय एवं शक्ति यों ही खर्च करते हैं, वे अपने प्रतिपद्मीपर नीचतासे धावा करते हैं, वे अपने क़लम-कुठारसे करोड़ों सच्चे सहृदय एवं विद्वान भाइयों के हृदय दुःखानेमें कुछ पाप नहीं समभते. वे समयकी अनुकूलता तथा अपने पदके गौरवकी रच्चा नहीं कर सकते, वे कार्य यथार्थता दर्शित करने-के हेतु नहीं करते, किन्तु केवल अपने पत्तके मनुष्य-समृहको रिभानेके हेत. उसमें प्रशंसा पानेके हेतु तथा मनुष्य समाजपर ऋपना सिक्का बमानेके हेतु करते हैं: उनको बुद्धि पद्मपात, जातीयद्रेष, समानताद्रेष, परोदयमें डाह स्त्रादि साधारण दुर्गुगोका शिकार हो जाती है, उनका हृदय हर्षित होनेके हेतु, कार्य-सफलताका मार्ग-प्रतीत्तक न होकर, ब्रात्म प्रशंसा हीमें सन्तोष मानता है, वे ऋपने दृदयमें मनुष्य भाइयोके प्रति निश्ळुल होकर बन्धुत्व नहीं रखते, उनके विचारोंपर संकीर्णताका साम्राज्य रहता है तब, हम साधारण मनुष्योंको बड़ा दुःख होता है। सौ दुर्गुणो-के द्वारा होनेवाली, उनकी दुर्दशासे नहीं; वरन्, उनके द्वारा की जाने-वाली समाजकी भावी दुर्दशाके भयसे।

परन्तु वश क्या है ? हमारे सम्पादकाचार्य महोदयगण किसीकी सुननेवाले है ? समाजके सर्वनाश होने तक विद्वेष दानव उन्हें कैसे छोड़ सकता है ? तब, उनमें आशा ही क्या, एवं उन्हें जीवित माननेका व्यर्थ आडम्बर ही क्यों ? अतएव अभी ''जो जो बीते; वह भोगना'' इस शब्द-समूहको ही समाज अपना सहायक सममे कब तक ? जब तक ईश्वर उसे योग्य सम्मादक नहीं देता, तब तक । यथार्थ ही उस समाजको हतमागी कहना चाहिए जिसे भाग्योंका उचित फैसला करके अनुकूल कार्य दिखानेवाले सम्पादक नहीं मिले। राष्ट्रभाषा हिन्दीके कुछ सम्पादक श्रेष्ठतामें अद्भुत अवश्य है, परन्तु उनकी कृतियाँ सन्तोषके योग्य कहाँ ?

सम्पादकोके पारस्परिक बर्तावके मानचित्र, उनके "पत्रों" द्वारा हमारे सामने प्रतिदिन, प्रतिसप्ताह तथा प्रति मास लटकते हैं; उस समय जो- जो दुर्दश्य हम देखते हैं उनसे हमारी कठिनाइयोंका अन्त निकट नहीं दिखाई देता। यद्यपि वे अपनी बातें बड़ी पालिसीसे लिखते हैं, तो भी प्रकारान्तरसे वे शीघ्र ही प्रत्यन्न रूपसे विदित होकर समाजमें दुर्गुणों तथा दुर्वलताओंका बीज बोती हैं।

## ३. मध्यप्रदेशकी आवश्यकता

यदि सोचा जाय तो मध्यप्रदेशको राष्ट्रभापाके प्रचारमें उन कठिनाइयोंका सामना न करना पड़ेगा जिन कठिनाइयोंका सामना अन्य
प्रान्तोंको करना पड़ा है श्रीर करना होगा। मध्यप्रदेशकी प्रान्तिक बोलियों
पर श्रन्य भाषाश्रोंका जो राष्ट्र-भाषाके निकास-मार्गकी बाधक कही जाती
हैं श्रसर नहीं पड़ा है। मध्यप्रदेशका वह बालक, जिसने हिन्दी भाषामें
कुछ दिन शिच्चा पायी है, विना अन्य भाषाओंका श्राश्रय लिये शुद्ध हिन्दी
बोल सकता है। यदि मध्यप्रदेश ध्यान दे, तो "साहित्यकी उन्नतिके हेतु
श्रन्य श्रप्रासंगिक भाषाश्रोंकी ही श्रावश्यकता है" यह व्यर्थ सिद्धान्त
उसे स्वीकृत न करना पड़े। भाषाश्रोंके मार्गमें श्रभी मध्यप्रदेश किसी
विशेष श्रन्य भाषाका दास नहीं है। यह अत्यन्त सन्तोषका विषय है।

श्रव साहित्य सम्मेलनको उदारतापूर्वक इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ शीव्रता श्रौर सरलतासे राष्ट्रभाषा अपनी राजधानी स्थित कर सकती है, क्योंकि किसी-न-किसी रूपमें यहाँ उसका श्रिधकार है, मध्यप्रदेशके निवासी उसे मातृभाषा कहकर पुकारते हैं। मध्यदेशके निवासी उस दिनकी प्रतीत्वा कर रहे हैं जिस दिन राष्ट्रभाषापर श्रपनी प्यारी मातृभाषाकी यथार्थ विजय-दुन्दुभी घर-घर बजने लगे।

मध्यप्रदेशकी उन्नतिके दोषी यहाँके भाषा-प्रेमी हैं। शोक तो यह है कि "उन्हें ऋन्य प्रदेशोंमें पहुँचते ही कार्य करनेकी शक्ति ऋा जाती है किन्तु मध्य प्रदेशमें आते ही उनकी कार्य-कारिणो शक्ति सो जाती है। दुर्भाग्य है इस दीन मध्यप्रदेशका जो उसे ऐसे अगुआ मिले। यदि अगुत्रोका ध्यान इस ओर विशेषताके साथ फिरा तो हम नम्र भाव-से उनको बधाई देनेके हेतु उद्यत हैं। राष्ट्रभाषाके सम्मेलनके मंत्री महाशयका ध्यान इस प्रदेशकी श्रोर खींचना भी इस नोटके लिखनेका उद्देश्य है।

### ४. अधिकारपर बलिदान होनेवाली आंग्लिखयाँ

यह बात समाचार-पत्रोंमें सब लोग पढ़ चुके हैं कि आंग्लिख़याँ ऋधि-कारके हेत क्या क्या कर रही हैं। बड़े-बड़े नहापुरुषोंको, मंत्रियोंको, तथा उनके पत्नके विरोधियोंको मार रही है; निर्भय होकर अपने पत्नके व्याख्यानोंसे देशको दहला रही हैं: राज-प्रासादोंको तथा विरोधियोंके भन्य प्रासादोंको बडी निर्देयतासे जला रही हैं। ग्रीष्म, शीत, वर्षा ये तीनों ऋतुएँ मानो इनके लिए संसारमें हैं ही नहीं। कहाँतक कहें, प्राण-तक देनेमें भी ये आगापीछा नहीं सोचतीं। सारा यूरप इन महिलाओं की अद्भुत कार्य-कृतिको बड़ी विचित्रता एवं विचार पूर्णतासे देख रहा है। आज सारा इंग्लैण्ड एक ओर है और दूसरी स्रोर ''वे''। यद्यपि यह कहा नहीं जा सकता कि इन महिलाओं के परिश्रमके उपहारमें ईश्वरने भावीके गर्भमें कौनसे सुखदायी पदार्थ छुपाकर रखे हैं, तो भी यह कहा जा सकता है कि संसारके ऋान्दोलनकारियोंकी ये आदर्श देवियाँ हैं। कठिन आन्दोलन कर संसारके छक्के छुटाकर, प्राण तक देनेपर उतारू रहना इन महिलाओंके हाथका खिलौना हो रहा है। किसे विदित था कि ये कोमल कमलके फूल वज्रकी चोटोंको सहकर संसारको विश्वासका पाठ पढ़ानेमें गुरु बनेंगे । सच है-

> ''वज्रादिप कठोराणि मृदूनि कुसुमादिप । लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहैमि ॥''

#### ४. भारतकी विधवाएँ

इस नोटको लिखनेके समय जब इम यह सोचते हैं कि, दूसरे देश हमारी दशापर क्या कहेंगे, तब हमारी श्राँखें नीची हो जाती हैं। परन्तु जब हमारा ध्यान उच्चताके मार्गके वास्तविक तत्त्वोंपर जाता है, तब हम व्यर्थ प्रशंसाका आडम्बरपूर्ण टोल नहीं पीटना चाहते।

भारतकी विधवा बालिकाओं को संख्या प्रकाशित हुई है, उसे देखकर सच्चे भारतीय भाइयों का कले जा जल रहा होगा। परन्तु इस दुर्गुण समर्थनकी बीमारीने इमारी दशा बहुत बुरी कर दी है। यहाँ मुनता कौन है ! सब अपनी-अपनी तानमें मस्त हैं। इन हमारी कई लाख बहिनों की क्या दुर्दशा होगी, इसका किसीको ध्यान नहीं। जब ये यौवन दशामें दुराचरण द्वारा हमारी कीर्ति-पताका फहरावेंगी तब सारा संसार तालियाँ पीटेगा। परन्तु हम तो उच्च आस्तिक ठहरे, ऐसे गन्दे विषयपर कैसे ध्यान दे सकते हैं ! चाहे बहिनें कुलटा भले ही हो जायँ, धन्य है हमारे शीलको। कहाँ हैं वे वीर जो इन प्रथाओं को रोकने के हेतु कमर कसकर खड़े हैं ! उनकी ओर ये कई लाख विधवा दुः खिनी बहिनें बड़ी करण दृष्टिसे देख रही हैं। वे उठें, इन भारतमाताकी दुः खिनी बालिकाओं का उद्धार करें।

नेताश्रोंको उन्नतिकी पुकार मचाने दो, गुरु बननेकी बीमारीवालोंको गुरु बनने दो, आस्तिकोंको शुद्ध श्रास्तिक बने रहने दो, निर्देयोंको निर्देयता करने दो, श्रालसियोंको सोने दो एवं निन्दकोंको पुकारने दो। उत्साही वीरो, उठो, अपने मूर्ख भाइयोंमें मिल जाश्रो। उन्हें शिज्ञाके तत्त्व सरलता और वारीक्रीके साथ शीष्ट्र सममाओ। बालिकाओंकी व्यवस्थाकी यथार्थ सूचना उन मोले भाइयोंको दो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारी भारतीयता नाम ही भरको शेष रह जायगी। तुम्हारे श्रास्तिक बन्धु तो इस ओर ध्यान न देंगे, हाँ, दस वर्षके बाद यह संख्या दूनो श्रवश्य कर

देंगे, जिससे कन्याएँ श्रौर तुम, उनकी दयापर, यावजीवन रोते रहोगे। बस, वे अपनी कर्तव्यवीरता इसी प्रकार दिखावेंगे।

कर्मवीरो, बस, तुम्हीं अपने जीवनवारिधिसे एक ठण्डी लहर उठा कर दुखी हृदयोंको शीतल करो । उनका दुःख दूर करो । तुम्हारे प्रयत्नोंके विजयी होनेका सुखदायी समय श्रा चुका है । विधवा बहिनोंके शिद्धिता होनेका तथा उनके दुःखी जीवनको शान्ति मिलनेका उद्योग करो । स्मरण रखो : "सच्चे कार्य साधक एवं उत्साही वीरोंके परिश्रमके पुरस्कार ही के हेतु ईश्वरने 'विजय' को पैदा किया है ।"

## एक मुसलमान बन्धुका संस्कृत-प्रेम

हमें यह जानकर बहुत ही हर्ण हुन्ना कि हमारे एक मुसलमान भाईने एम॰ ए॰ तक संस्कृत पढ़कर एक छात्रवृत्ति पायी है। छात्रवृत्ति '४००६० महीने की है। आप जर्मनीमें संस्कृतके 'साहित्याचार्य' होनेके हेतु जानेंगे। आपका नाम है 'मुहम्मदशाह विदुल्ला' एम॰ ए॰। न्नापने बी॰ए॰ पास होनेके समय, विश्वविद्यालयसे 'सम्मान योग्य' विद्यार्थी कहलानेका सौभाग्य प्राप्त किया है। इस अनुकूल परिश्रमपर हम न्नापको बधाई देते हैं। न्नाप इस विषयमें प्रायः पहिले ही मुसलमान सज्जन हैं। आशा है, इस प्रकार, संस्कृत साहित्यका प्रचार होनेपर अपनी न्नापसी महत्ताको, हिन्दू न्नीर मुसलमान ये दोनों जातियाँ, समभेंगी। मुसलमान और ईसाई बालकोंको जो छल-छिद्र त्यागकर 'देश-हितैषी' बनना चाहते हों, जो यथार्थ ही भारतिय कहलाना चाहते हों, तो मिस्टर मुहम्मदशाह विदुल्लाको आदर्श मानना चाहिए। मि॰ मुहम्मदशाहसे भारतवर्ष बहुत कुछ आशा रखता है। यदि वे भारतपर हो अपनी मुसल्मानियत स्थिर एख सके हों, तो उन्हें हमारो इस प्रार्थनापर ध्यान देना चाहिए।

## स्फुट प्रसंग\*

#### १. मौलिक और अनुवाद

यह विवादस्रस्त, किन्तु श्रावश्यक, विषय गत कुछ महीनोंमें अपने पैर राष्ट्रभाषा-सेवियोंमें फैला चुका है। 'सरस्वती' में, किसी व्याजसे 'मर्यादा'में श्रोर 'सद्धमें प्रचारक' में, हम इस विषयमें समयानुसार कुछ पढ़ चुके हैं। इम तो इसीको 'सौभाग्यको बात' समक्तते हैं, जो यहाँ राष्ट्रभाषा-भाषियोंमें मौलिक और श्रनुवादके प्रश्नको इल करनेका श्रवसर तो आया।

राजनीतिके स्वत्वोंका जिंदल प्रश्न जिस प्रकार राजनैतिकोंके प्राणोंमें विद्युत् देशका संचार कर देता है, समाजके कुरीति केन्द्र स्थल बन जाने-पर जिस प्रकार सुधारवादियोंको सुधारपर प्राण देनेकी सुक्तती है, पूजा श्रीर अर्चनाके तन्त्वोके प्रचार द्वारा खगोल, भूगोल, प्राणी एवं वनस्पति शास्त्रके कार्योंमें, गड़बड़ पड़नेका डर मानकर, वैज्ञानिकोंको जैसे पाखरडी विचारोंके नाशका कार्य करनेका प्रण्ण करना पड़ता है, नैतिक नैर्बल्यकी शरण लेकर श्रविश्वास, अश्रद्धा, मूर्खता, विचारलाघवता एवं विकारबाहुल्यके समय जब उच्चताकी दृष्टिसे, यथार्थमें धार्मिककी, 'परमिपता पर विश्वास के तन्त्वोंको, करोड़ो दुःल केलकर भी, जैसे प्रचार करना पड़ता तथा श्रपना ही श्रादर्श संसारके सम्मुख रखकर संसारको एक भयंकर भूलसे बचाना पड़ता है बस, ठीक उसी प्रकार साहित्य-सेवियोंको मौलिक श्रौर श्रमुवादकी उत्तमताके प्रश्नपर विचार करना, मेरी समक्तमें श्रावश्यक होगा।

प्रतिभाशील मस्तकोंकी जहाँ कमी नहीं रहती वहाँपर प्रश्न ऋाप ही हल हो जाता है, कि मौलिक उत्तम है या ऋनुवाद; परन्तु ऐसे समाजमें, जहाँ प्रतिभाशील मस्तकोंकी प्रायः कमी है या अभाव-सा ही है वहाँ

<sup>\*</sup>भाग १, श्रावण शुक्ल १,१६७०, ३ अगस्त १६१३, संख्या ५।

किसी प्रकार अनुभवकी महत्ता मिल जाना बिलकुल सरल है। यथार्थमें मौलिकता जीवित विचार है श्रीर श्रनुवाद उसकी छाया। बहुत गहरे न जाकर, केवल इतने हीसे संतोष मानना यहाँ श्रेयस्कर होगा कि संसारके सब विचार, जो आज तक विश्वरूपी कोशके पत्रोंकी शोभा बढ़ा रहे हैं, मौलिक ही थे। उन्होंका स्त्राज हम कई रूपोंमें उपयोग कर रहे हैं। उन्हें श्रव हम अपने हृदयोंमें अनुवादित कर रहे हैं। इस गुण-प्राप्तिमें हमें हमारा गौरव मानना चाहिए, जिसके कि वे विचार हैं, जिसकी प्रतिभा-शक्तिने विद्वताके गहरे महासागरमेंसे उन विचार-रत्नोंको हूँड निकाला है। निस्सन्देह वे ही पुरुष-पुंगव, जिनमें गहरेसे गहरे विषयोंकी विचार-माला स्वतन्त्र निकल सकती है समाजके मान्य और साहित्यके जीवन-धन हैं। हमारे इस कहनेका उद्देश्य यह नहीं है कि अनुवाद कोई वस्तु ही नहीं। जिन महानुभावोंने बहतसे ग्रन्थ अनुवादित कर संसारकी सेवा की है, उनके साथ कृतव्नता नहीं की जा सकती ऋौर न सत्यका इस प्रकार संहार ही किया जा सकता है। सच तो यह है कि जिस जातिकी साहित्य-ज्ञता उन्नत, किन्तु बाल्यावस्थामें रहती है उस जातिके पास गम्भीर एवं स्वतन्त्र विचार प्रथक बहुत ही थोड़े रहते है, वह जाति दृढतापूर्वक सब विषयोंमें अधिकार नहीं रखती। बाल्यावस्थाके प्राप्त हुए बालकके समान उसे ऋन्य जातियोंसे विचार लेकर ऋपनी त्रुटिकी पूर्ति करनी पड़ती है। प्रत्येक विषय पहिले सीखना पड़ता है, सो भी केवल एकको नहीं, वरन् समाजके कई मनुष्योंको । फिर पीछे उनमें उस विषयका एक प्रतिभाशाली पण्डित पैदा होता है। जब तक गिएत शास्त्रके तत्त्वोंका खूब प्रचार न हो जाय तब तक समाजमें स्वतन्त्र गणितज्ञोंका प्रायः अभाव ही रहेगाः परन्त गणित शास्त्रके तत्त्व लोगोंके हृदयमें आते ही, गणित-शास्त्रके परमागुओं-का पिण्ड स्वरूप, एक ऐसा महात्मा पैदा होगा. कि जिसके गणित-शास्त्र-के सच्चे एवं स्वतन्त्र विचारोंका संसार यावज्जीवन ऋणी बना रहेगा।

जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक समयकी ऋावश्यकताकी

पूर्तिके आने-जानेका रास्ता, इस प्रकार, अनुवाद द्वारा साफ न किया जायगा तब तक मेरी साधारण समभमें स्वतन्त्र विचार वाला मौलिक लेखक प्रायः पैदा न होगा। पहिले किसी प्रकारके विचारोंको समाजमें दूसरे राष्ट्रोंसे लेकर ही फैलाना चाहिए। इस प्रकार समाज समुद्रकी गम्भीरता एवं जड़ताको होमकर, सारे समुद्रको हिला डालनेवाला, उसमें तरंगोंका प्रचार कर, उसको महत्ताका सिक्का संसारमें जमानेवाला, किसी स्वतन्त्रविचारी पूर्ण्चन्द्रका शीघ ही उदय होगा।

इस मेरे कहनेका यह मतलब है कि जिस विषयके मौलिक लेखककी समाजको आवश्यकता है, उस विषयके विचारोंको समाजमें फैलाइए। समाजके हृदयोंमें उसकी उपयोगिता जमा दीजिए बस, मौलिक लेखक पैदा ही होगा। यद्यपि अनुवादकर्ता लेखकको कम कष्ट उठाना पड़ता है, तो भी उसे उस नये विषयके प्रचारका कार्य बड़ी सावधानीसे करना पड़ता है। विषयकी पूर्णता, अनुकूलता, सरलता और सर्व-प्रियतापर ध्यान देना पड़ता है। यथार्थ ही इस महा परिश्रमके हेतु अनुवादक प्रशंसाका पात्र है, उसके परिश्रमको हम व्यर्थ नहीं कह सकते। यद्यपि उन विचारोंकी उन्नतिके धन्यवादके अधिकांशका श्रिष्ठकारी उसका मूल लेखक ही रहेगा, तो भी समाजपर अनुकूल एवं श्रद्भुत दया करनेका अधिकारी श्रनुवादक है। वह उस विषयमें अपने समाजका एक बड़ा भारी हितकारी है।

सारांश यह, कि मौलिक लेखकके पीछे अनुवादक ही का स्रासन दूसरा नम्बर पावेगा और शब्द-शास्त्रके धन्यवाद शब्दोंका श्रिधकारी होगा; परन्तु केवल वही श्रनुवादक, जिसने कि सबसे प्रथम अपने साहित्य समाजको ऐसे ग्रन्थ-रत्नोंके विचारोंसे परिचित कराया है, कि जिनकी उपयोगिता है और महत्ताको समाजकी श्रात्मा मान्य करती है। वे श्रनुवादक छिछोरे हैं, जो समयको न सोचकर रात-दिन श्रनुवाद ही-में श्रपना जीवन सड़ाकर, साहित्यमें कूड़ा करके भरते रहते हैं, ऐसे

अनुवादकोंके ऋच्छे ग्रन्थोंको भी घृणाकी दृष्टिसे देखना उच्च साहित्य-सेवियोंको उचित ही नहीं, वरन् ऋवश्य करणीय है। जिस प्रकारके साहित्य या विषयसे हमारा समाज परिचित हो चुका, उस पिषयका अनुवाद केवल अनुवादकी मानसिक निर्वेळता एवं रुचि-पूर्तिका ही परि-चायक है। साहित्य समाजको ऋपने सच्चे ''अनुवादक''के परिश्रमकी महत्ता स्वीकार करना चाहिए और उसी विषयका मौळिक लेखक मिलनेके लिए साहित्य समाज तथा ''ऋनुवादक'' दोनोंको जगदीश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए। संसारकी अनिवार्य उन्नतिपर दृष्टि रहनेवाले महानुभाव इस विषयको सरलतासे समभ्र सकेंगे।

मैं कह नहीं सकता कि इस विषयमें कितने विद्वान् सहमत हैं। हाँ, यह कहा जा सकता है कि मैं इस विषयकी ठीक-ठीक मीमांसा नहीं कर सका।

# स्फुट प्रसंग 🕸

## १. कर्मवीर गाँधी

जो लोग भारतवर्षमें रहते हैं उन्हें कर्मवीर गाँधोका परिचय देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। वे देशके माननीय पुरुषोंमेंसे एक हैं। अफ्रिकामें भारतवासियोंपर क्या-क्या बीत रही है, यह श्राप लोग सब सुन ही चुके हैं। रोमांचकारी उन समाचारोंको (जिनमें भारतवासियोंको, श्राफ्रिकन लोगों द्वारा, हटरोंसे पीटने, जेलोंमें ठूँसे जाकर भूखें मरने, ४५ रुपयेका टैक्स न देनेपर नाना प्रकारकी विपत्तियाँ सहने, खानोंको जेल बनाकर उनमें भारतवासियोंको भर देने, गाँधीके अपार कष्ट भोगने और भारतवासियोंके असहाय रूपसे रहने, भूखें मरने और 'त्राहि-

अभाग १, आश्विन शुक्ल १, १६७०, १ अक्टूबर, १६१३,
संख्या ७ ।

त्राहि' पुकारनेके समाचार भरे हुए हैं ) दुहरानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यदि हमारी सीमासे बाहरकी राजनैतिक दशापर हम दृष्टि न डालें, तो भी सामाजिक दृष्टिसे कहना पड़ेगा, कि हमारा समाज बहुत ही बुरी दशामें है। हमारे देशभक्त गाँधी वहाँके डेढ़ लाख भारतीयोके ऋगुआ हैं। वे दिल्ला अफ्रिकामें अपार कष्ट भीग रहे हैं। उनकी ऋात्मा बड़ी बलवान है। वे घीर ओर वीर है। हमारा अनुरोध है कि देशवासी अपने इस देशबन्धुके जीवन-वृत्तान्तको पढ़ें और अपने बन्धुऋोंके कथ्वोंका ऋगुमान करें। हिन्दी भाषामें अभ्युदय प्रेससे, गाँधीका जीवनचिरत मिल सकता है। उसका मूल्य केवल आठ आना है। पुस्तकका नाम है "कर्मवीर गाँधी"।

हम कर्मवीर गाँधीका एक चित्र इस प्रभाके पाठकोंको भेंट करते हैं।

#### २. हमारे चीफ कमिश्नर

मध्य प्रदेशके चीफ़ किमश्नर श्रीयुत आनरेबुल सर वेन्जामिन राबर्ट-सन के० टी० सी० एस० श्राई० सी० श्राई०ई० महोदय एक योग्य श्रनुभवी एवं वयोबृद्ध व्यक्ति हैं। आप बड़े विचारशील एवं दयालु हैं। गत वर्ष हम श्रापसे मिलकर आपका परिचय पा चुके हैं। श्राप भारतवर्षपर प्यार करते हैं। श्राप हमारे श्रद्धाभाजन हैं।

आप भारतवासियोंपर किये जानेवाले श्रत्याचारोंकी जाँच करने दिल्ला श्रफ्तिकाको गये हैं। उदार श्रीर प्रजावत्सल लार्ड हार्डिगके आप प्रतिनिधि हैं। आशा है, कि आप भारतवासियोंके दुःखोंकी योग्य जाँच कर, भारतवर्षके व्याकुल हृदयोंसे कृतज्ञता ज्ञापन करनेका समय श्राने देंगे। हम श्रापके कार्यकी ओर आशा भरी दृष्टिसे देख रहे हैं।

पाठक, उक्त महाशय, उस त्रिकुटी (तीन श्रादिमयोंके कमीशन) में शामिल नहीं हैं, जो दिल्ला अफ्रिकामें भारतवासियोंकी जाँच करनेके लिए रक्खी गईं है। स्त्राप भारत सरकारके स्वतन्त्र प्रतिनिधि होकर गये हैं।

#### ३. जातीय मगड़ोंका उत्तरदातृत्व

किसी भी देशकी दशा तबतक ठोक रहती है जबतक कि उनकी देखभाल कर दर्दोंकी स्रोषिध करनेका स्रिधिकारी बननेवाला चुप होकर न बैठ जाय। एकका इस प्रकार बैठ जाना ही यह सिद्ध करता है कि वह अन्तः करणसे चाहता है कि जातियोंमें द्वेषकी आग भड़के श्रीर असन्तोषकी श्राँघी श्रपना कार्य परिपूर्णतापर पहुँचा दे। वह भी एक दिन होगा कि जिस दिन भगडोंका परिणाम भयंकर होगा और उन चिडीमारोंको ही इस प्रकारके अपराधोंकी सम्पूर्णताके उत्तरदाता बनना पड़ेगा। क्या वह जाति ऋपनेको बहुत गुणगौरवपूर्ण समभ्तती है जो मूर्खतासे द्वेषकी आगमें कुछ नीति और मूर्खताकी फूँकें मारकर, उसे प्रज्वलित कर रही है ? उसे स्मरण रखना होगा कि दसरी जाति भी पत्थरकी इमारतको जलानेके समय ग्राग्निको भयंकर ज्वालाओको सँभालनेमें समर्थ है और उसे अपने कपूरसे बने हुए शुद्ध, पवित्र, उजले और सुगन्धित वस्त्रको बहुत साव-धानीसे बचाना चाहिए, जिसमें सदैव, सबसे प्रथम आग लग जानेकी शंका है और प्रायः सदैव उसीमें प्रथम आग लगती रही है। जिसका साची संसारकी गत शताब्दियोंका इतिहास है। हाँ, माना जा सकता है, कि पत्थरके मन्दिरोंमें बैठी रहनेवाली जाति पत्थर हो चुकी हों, परन्तु नहीं, जो किया जा रहा है, श्रीर इसे कौन कह सकता है, कि वह जाति, श्रपनी सम्पूर्ण त्रात्मशक्ति और उच्चता खोकर, निरी पत्थर हो चुकी होगी।

यह भी सोच लेना चाहिए, कि हम (भारतवासी) धर्मप्राणता दिखाते समय कितने दर्जेका पागलपन करने लगते हैं और इस पागलपनसे लाभ उठानेवाली श्रेणी इस समय, इमारे मध्यमें पड़कर, कैसे-कैसे सुन्दर सन्देशे हमारे हेतु भेज रही है। हम उस समय श्रपनी मूर्खेताकी चरम सीमा दिखाने लगते हैं। हमारा वह विचार, कि ''पवित्र ईश्वरके सामने हम सब जातियाँ समान हैं', न जाने कहाँ चला जाता है।

यूरपको धर्मके विषयमें भारतवासियोंके उपाध्याय बननेकी त्रावश्य-कता नहीं। वह धर्मके विषयमें अभी निरा नादान बालक है त्रीर उसकी धार्मिक मूर्खता कभी-कभी भारतवासियोंके जले हृदयोंपर नमकका काम कर जाती है। भारतवासी अब प्रतिदिन, धर्मकी त्रोटसे अधर्म करनेके लिए कमर कस रहे हैं। उनके छोटे-छोटे कार्योंसे प्रति वर्ष धार्मिक मूर्खताका पता लगता है। वे धर्मको जानते हैं; पर तो भी त्रधर्मको करने लगते हैं। भारतीय भगड़ोंमें हमें तीन बातें विशेषतासे देखनेको मिलती हैं—

- १. जातिकी जड़ प्रकृति श्रौर सहनशीलताके रूपमें हतवीर्यता।
- २. जातिकी मूर्वता श्रौर श्रपना भूठा सिका जमानेकी चेष्टा, अपनी मूर्वताका द्वार खुळा पाकर उसमें विना विचारे युस जाना।
- ३. जातिका अनुचित हस्तच्चेप, भगड़ालू जातिके मूर्वताके दरवाज़ों-को खोल देना और उसके द्वेषके मैदानको विस्तृत कर श्रपने श्रधिकारका दुक्पयोग करना।

कुछ मनुष्योंका समूह, चिन्ता और विचारमें सम्पूर्ण समय बिताकर श्रन्तमें जातियोंकी मुठभेड़का दुर्धश्य अपनी श्राँखोंसे देखनेका श्रवसर आने देता है श्रीर श्रवसर आनेपर श्रपने पच्चवालोंमें मूर्खतापूर्वक दहाड़ने लगता है।

एक और भी चिन्तित श्रौर कार्यकारी समृह है, जिसकी अभी चलती नहीं। उस समृहके व्यक्ति सोचा करते हैं, कि यह, भाइयोंका नाश कर, जातिको रसातलमें पहुँचा देनेवाला, कुकृत्य किस प्रकार बन्द हो और छड़ते समय वाह-वाह कहनेवाळोंका दल कैसे नाश हो।

# स्फुट प्रसंग\*

#### प्रताप

कानपुरमें भी श्रव जातीय जीवनका संचार हुआ। यद्यपि वहाँ साहित्य-सेवियों श्रौर विद्वानोंकी कभी नहीं है, तो भी, हमें विदित नहीं कि, वहाँ के साहित्य-सेवी जातीय जीवन फूँकनेके हैतु सामयिक साहित्य द्वारा कुछ अनुकूछ प्रयत्न कर रहे हैं। 'प्रताप' नामक साप्ताहिक पत्र अब यहींसे प्रकाशित होने लगा है। इसके सम्पादक हैं श्रीयुत गणेशशंकर विद्यार्थी। यही महाशय गत वर्ष, कुछ दिन, 'श्रम्युदय' का सम्पादन-भार भी सँभाल चुके हैं!

'प्रताप' की सम्पादन शैली अच्छी, बहुत कुछ अनुकूळ है। हम इस सहयोगीकी उन्नित हृदयसे चाहते हैं। जिस निष्णच्यात श्रौर निर्मय नीति-से 'प्रताप' श्रपने संकटाकीर्या एवं कठिन मार्गमें चल रहा है, उसे देखकर उसके सम्पादककी प्रशंसा करनी पड़ती है। 'प्रताप' मानो मृत 'हिन्दी केसरी' श्रौर 'कर्मयोगी' का सगा भाई है। परन्तु अनुकूलता श्रौर समय-की गतिपर इस पत्रकी दृष्टि है श्रौर श्रत्यधिक रखनेकी प्रार्थना है कि संसार कर्मयोगी मयडल है। इसपर कर्मयोगके सिद्धान्तोंको अधिक दिन तक निवाह कर जाग्रति श्रौर शान्तिके घोड़ोंसे श्रपने कर्म-पथपर, धर्म-रथ चलाकर भारतवर्षके गौरवकी रह्या करनी चाहिए। 'प्रताप' श्रपना उद्देश्य एक छन्द द्वारा यों व्यक्त करता है।

'जिसको न निज गौरव तथा निज देशका अभिमान है। वह नर नहीं, नर पश्च निरा है, और मृतक समान है।।'

<sup>\*</sup> भाग १, मार्गेशीर्ष शुक्छ १, १६७०, २३ नवम्बर, १६१३, संख्या ६।

# स्फुट प्रसंग %

#### १. धार्मिक विचार-विभिन्नता

भारतवर्ष धर्म-प्राण देश है। यहाँ छोटी-छोटी बातोंमें भी धर्म बाधा-कारी होता है। भारतवर्षमें प्रायः ऋब धर्मके प्रयोगोंका विपरीत अर्थ होने लगा है। धर्मकी आड लेकर या धर्मकी दुहाई मचाकर हम संसारमें होने-वाले अनेक उपयोगी कार्यों को रोक देते हैं। धर्मको अपने स्वार्थ एवं दविचारोंकी ऐसी सामग्री बना डालते हैं, कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। जुरा-जुरा-सी बातोंमें विना परिणाम समभे. धर्मका नगारा बजने लगता है। भारतवर्षमें शत्रुताका बीज बोनेका तो मानो धर्मने ठीका ले लिया है। कोई कर्ले ख्रीर कारखाने इसलिए नहीं बनवाता, कि उससे पृथ्वीमें रहनेवाले छोटे-छोटे अनेक प्राणी जो भूखों मर जाते हैं। उनकी रचा करना वह अपना धर्म समभता हो । किसीने ऋपना जीवन राष्ट्र-निर्माणके कार्यसे जुदा इसलिए रक्ला है कि धार्मिक होनेके कारण उसे समय नहीं मिलता। कोई किसी जातिके साथ इसलिए सम्बन्ध नहीं रखता. कि वह जाति ऋपवित्र ऋौर म्लेच्छ है ऋौर वह ऋपनी जातिको परम पवित्र समभता है। एक जाति गो-वध श्रीर ऐसे ही कुकृत्य, नीचतापूर्वक संसार-के मनुष्योंका दिल दुखानेको, इसलिए करती है, कि ऐसा करना उसका धर्म है। यदि वह ऐसा न करेगी तो घर्मसे गिर जायगी। किसी जाति ने ठान लिया है, कि दूसरे धर्मवालोंसे प्रेमसे भाषण नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऐसा करना अपने धर्मको नाश करना है। एक वह भी समय था कि जब बिलदान करना एक भारी मनुष्य-समूह ऋपना धर्म समऋता था। श्राज श्रिधिकतर उसका भारी श्रंश ऐसा नहीं करता। इन धार्मिक

<sup>#</sup> भाग १, पौष शुक्छ १, १६७०, २८ दिसम्बर, १६१३, संस्था १०।

उलभनोंमें, त्र्रविचारपूर्णतासे रहनेवालोंमें कहाँतक उत्तमता है, सो कहा नहीं जा सकता: परन्त्र बना डाली गयी एक संसारका नाश करने-वाली वस्त । भारतवर्षमें धर्मने एक बीमारीका रूप धारण कर लिया है। प्रत्येक मनुष्य उस रोगसे रोगी देखा जाता है । ऐसे बहत ही थोड़े व्यक्ति हैं, जो घर्मके तत्त्वोंको समभते हों। परन्तु ऐसोंकी कमी नहीं है जो धर्मके नामपर ऋन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार ऋौर मूर्खताके सहायक हैं। जो अपने धर्मके क्रुठे दकोसलेसे उद्धारके मार्गों को कठिन और प्रेमके प्रश्नोंको जटिल बना डालते हैं। यद्यपि उनके सब शस्त्र छिन चुके हैं। बाहरी और दिखाऊ शस्त्रतक भी उनके पास नहीं छोड़े गये, तथापि वे अपने असली और अमली धर्मके शस्त्रको जिससे विजय प्राप्त हो सकती है, मूर्खतासे स्रविचारकी गहरी खाई में डुबोकर कुटिल कालकी दो हुई दकोसलेबाजीकी जादकी तलवारको ही धर्मशास्त्र समभते हैं। जब उसका उपयोग किया जाता है तब परिणाम सदैव दुःखदायक हो होता है। एकताका नाश हो जाता है। स्वाधीनताका मार्ग जटिल हो जाता है। विद्वेषको स्राग बुरी तरह सब जातियोंको जलाने लगती है। कहाँतक कहें, भारतकी सबसे ज़बरदस्त अनर्थकारी वस्तुस्रोंमेंसे एक वस्तु धर्म भी हो गया है।

इस धर्मने साधारण समाज ही पर अपना हाथ साफ नहीं किया; प्रत्युत पढ़े-लिखे समाजको भी अपना दास बना रक्खा है। इस नकली किलेमें बैठकर इम अपने श्रसली किलोंको भूल ही गये। यदि निर-चर दशामें धर्म, खानपान और रहन-सहनमें बुराईके बीज बो रहा है, तो कुछ पढ़ी हुई दशामें वह इमें निरा विवादो और पाखरडी बताकर हमारे समय एवं शक्तिका भच्नक बन रहा है। तिसपर भी यदि कुछ और विद्वत्ता आ गयी तो हमें इतने गहरे अन्धकारमें ले जाता है कि हमें मार-काट मचानेवाले श्रीर कट्टर खरडनकर्ता बनाकर ही छोड़ता है। उस समय हमारे धर्मके विचारोंका समूह दूसरे धर्मवालोंसे वैरका बदला चुका लेनेके हेतु हमें उत्तेजित करता है।

वह समय प्रायः दूर गया, जब धर्मके उपदेशक शिचाएँ देकर धार्मिक बनाये हुए थे। ब्राज उन उपदेशकोंका नाम ही बाक़ी रह गया है। उनके उपदेशके द्वार भी ''जे ब्राचरहिं ते नर न घनेरे" वाली उक्तिको अपने-पर चितार्थ करनेवाले, मनुष्योंने बन्द कर दिये हैं। आज संसारपर उपदेशकी पवित्र किरणें पहुँचानेके हेतु साधुत्रोंको कोई सुसाध्य मार्ग नहीं। कर्तव्याकर्तव्य तथा शिचाका ब्रावश्यक ज्ञान करानेवाले स्वाधोनचेता तथा आत्म-बल्दान करनेवाले उन महात्माओंका दिखाई देना ब्राव कठिन हो गया है, जिन्हें पञ्चपात, जातीय द्वेष, निन्दा आदि दुर्गुणोंसे घृणा थी ब्रौर जिनका सिद्धान्त विश्वको कर्तव्य-मार्गमें हढ़ बनाना था।

श्राज उपदेशका हिस्सा जो थोडा बहुत बचा है, उसका कुछ माग सम्पादकोंके हिस्सेमें भी है। वे प्रजाके प्रतिनिधि एवं राजाके मन्त्री बने हैं। वे प्रजाको हितकारी सन्देश देते रहते हैं। उनका ध्यान विश्वकी उन्नतिपर श्राटळ भावसे लगा रहता है। उन्होंने विश्व-सेवाका भार उठानेका निश्चय किया है। वे जातिकी जीवन-नौकाके सँभालनेवाले मल्लाह हैं। वे प्रजाके संशोधक बनकर उसके श्रंग-प्रत्यंगके दुःखोंको निकालनेका विचार करते रहते हैं। उनका इसलिए जन्म ही हुश्रा है कि संसारकी श्रापित्तयोंको हटानेमें प्राण समर्पण कर दें। उन्हें उनकी भव्य और न्यायपूर्ण दृष्टिसे सब ही ईश्वरकी सत्ताके द्योतक तथा ईश्वरीय आज्ञाओंके पालनकर्ता दीखते हैं। उनका सिद्धान्त रहता है—आत्मबिदान। परन्तु, क्या हमारा देश, समाज, जाति और राष्ट्र सम्पादकोंमें इतनी कर्तव्यता देख रहा है? क्या उसे यह निश्चय है कि हमारे समाजके सम्पादक न्यायमें पूर्ण कुशल हैं। क्या वह सोच चुका है कि हमारे वर्तमान सम्पादकोंसे ही हमारा उद्धार हो जायगा? इस नोटके लेखकको

इस बातमें सन्देह है। वह तो यह सोच चुका है, िक सम्पादक धार्मिक भगड़ों के पच्चपाती बन जाते हैं। वे उपदेशक हों परन्तु पवित्र उपदेश-दाता उपदेशक नहीं। यह स्नात्म-निन्दाके विचारसे नहीं कहा जा रहा है। दूसरे देशों के सम्पादकों पर भी ये ही दोष मढ़े जा सकते हैं; परन्तु आज भारतवर्षके विशेषकर हिन्दी भाषाके पत्र सम्पादकों पर ही विचार करना, इस श्रल्पज्ञ लेखकने सोचा है। वर्तमान सम्पादकीय जीवन बहुत संकीर्ण है। यदि ऐसा न होता, तो समाजकी दशामें विशेषतासे परिवर्तन देखनेको मिळता।

जहाँ ह्यनेक विषयोमें हमारे साहित्यके सम्पादकोंका यह हाल है. वहाँ धार्मिक विभिन्नता नामक दोषसे भी वे बचे नहीं हैं। वे धर्मोंके न्यायाधीश बनते समय बुरी तरह धर्मकी मीमांसा किया करते हैं। सम्पा-दकोंको भव्य दृष्टिसे समानताके तत्त्वका नाश कभी नहीं होना चाहिए. परन्तु उनमें समानता बड़ी कठिनाईसे देखने पर, कभी-कभी, मिलती है। यह दुःखकी बात है। उनके जीमें जो ब्राता है वे बकने लगते हैं। सब बातोंकी यहाँ चर्चा नहीं की जाती: केवल धर्म-विषयपर ही कहना है। सम्पादकोंको धार्मिक विभिन्नताका दिग्दर्शन जहाँ चाहे वहाँ देखनेको मिल सकता है। शोकके साथ कहना पड़ता है, कि सम्पादक महाशय एकतरफ़ा फ़ैसला करनेमें कुशलता दिखाकर धर्मके ऋगडोंका विषहरा प्रवाह बहानेमें योग देते हैं। वे अपनी मानसिक दुर्बंखताको आलोचना कहा करते हैं. श्रीर धर्मका श्रवसर पाकर बुरी तरह उसका प्रयोग करते हैं। "हाँ, यह कहा जा सकता है, कि सम्पादक अनुकल धर्मको मानें। परन्तु यह कहाँका न्याय है, कि यदि दूसरे धर्मका व्यक्ति उससे कुछ पूँछताछ करता है, सम्मति लेता है या न्याय चाहता है, तो वह श्रपने धर्म को उस धर्मकी तुलनामें रखकर विना विचारे उल्रटी-सीधी कहने लगें या उन धार्मिक सिद्धान्तोंके सोचनेमें उच्छुङ्खळता दिखलावें। संसार एक बहुत बड़ी वस्तु है। जब उसकी किसी वस्तुको ईश्वर एक-सी नहीं रहने देता, तब यह कब सम्भव हो सकता है कि हर एक धर्म एक-सा हो। जिन विचारोंको एक मनुष्य-समृह अच्छा मानता है, उन्हींको दूसरा मनुष्य-समुदाय बुरा। जब इसके निर्णयमें तुम्हें एकांगीयतासे काम छेना ही पड़ता है, तो तुम उसके निर्णयकी जवाबदारो ही अपने पर न लो। यह कहाँकी सम्यता और उत्तमता है, कि तुम उसपर विना सोचे दूट पड़ो।

धर्मके मैदानमें प्रेमके बीज बोना सम्पादक-समृहके हाथमें है। भारत-वर्षमें इस कार्यके करनेकी बहुत आवश्यकता है। समाजके सब अंग धार्मिक विचार विभिन्नतासे अस्त-व्यस्त हो रहे हैं। क्या हमारे साहित्य-का सम्पादक-समृह कम-से-कम धार्मिक विचार-विभिन्नताके उद्गारोंको बार-बार प्रकाशित न कर, समाजको आपत्तियोंसे बचानेका प्रयत्न करनेकी दया करेगा ?

# स्फुट प्रसंग \*

#### २. भारतवर्षकी वर्तमान उच्च शिचा

देशकी शिद्धाका च्रेत्र, बहुत ही संकीर्ण रक्खा गया है, अनुकूल शिद्धापर अभी विचार ही नहीं किया जाता। वे भाव, जो उच्च शिद्धा से पैदा होना चाहिए प्रायः भारतवासियोंके हृदयमें पूर्ण रूपसे पैदा करनेका भरपूर अवसर ही नहीं मिळता। जिनके मस्तक देशकी शिद्धाकी वर्त-मान अवस्थाको सरळतासे समभ सकते हैं उनसे यह बात छिपी नहीं है कि वर्तमान शिद्धा-प्रणाळी क्या कर रही है और उसे यथार्थमें क्या करना चाहिए। हाँ, सम्भव है, एकांगीयताके कार्य करनेसे भलाई सोची गई हो, परन्तु प्रथम तो ऐसा करना नैतिक दृष्टिसे अनुचित है।

<sup>🗯</sup> भाग १,माघ शुक्ल १, १६७०; २७ जनवरी, १६१४; संख्या ११।

इसके सिवाय उस समय, जब देशके कार्यकारी युवकोंको अपनी आव-श्यकता सोचते-सोचते, शिकाकी प्रतिकृछताका ज्ञान हो गया हो. शिका विभागको चाहिए कि यदि वह पूर्ण रूपसे देशके अनुकल शिचा देनेमें संकोर्णता दिखाना ही चाहता है तो कम-से-कम. शिचा-विभागके गृढ स्वार्थकी साधारण रचा कर. शिचा स्वातन्त्र्यके विचार, जो जीवित जातियों की दृष्टिमें कार्यकारी समक्ते जाते हैं, भारतवासियोंमें भी पहुँचा दे । और त्रात्म-सम्मान, सरल सहायता तथा नैतिक हानिके विचारसे एतहेशीय भाषात्रों द्वारा उच्च शिद्धा देना स्वीकार करे। साथ ही नैतिक विचारों-की शिद्धाको उस कद्धामें पहुँचा दे, कि जिससे भारतीय ग्रेजएटोंका चरित्र-संगठन ठीक रीति पर हो। आज कलकी उच्च शिकामें चरित्र-गठन कोई स्मावश्यक विषय नहीं है। नैतिक शिक्षा कोई आवश्यकीय शिक्षा नहीं है। स्त्रीर ऊँचे उद्देश्यों वाले होना प्रेजुएटोंका कोई आवश्यक छद्मण नहीं माना गया है। भारतीय ग्रेजुएटोंकी बुद्धिपर जो बोभा लादा गया है उसको वे कई रीतिपर ढोनेकी चेष्टा तो करते हैं, परन्त वह उनके उपयोगका बहुत कम रहता है। नैतिक शिद्धाका अभाव उन्हें योग्य ग्रेजुएट नहीं बनने देता। यही कारण है, जो आजकलके ग्रेजुएटोंसे. देश, जाति और साहित्यकी भलाईकी आशा करना तो दरकी बात है. स्वयम् ग्रेज्एट भी विमल चरित्र हैं या नहीं, यह भी विचारणीय है।

श्रमी हालकी ताज़ी घटना है। पूनेमें एक वकील हैं। आप उच्च शिज्ञा प्राप्त हैं। बी० ए० एल० एल० बी० हैं। श्रमी, आपको सेंघ मारने और विश्वासघात करनेके कारण डेढ़ वर्षके लिए जेल जाना पड़ा है। साथ ही ५०० रुपया ज़ुर्माना भी हुआ है।

सहयोगी 'सद्धर्म प्रचारक' कहता है कि "शिच्चित ( उच्च शिच्चित ) मनुष्यको ऐसे निन्दनीय अपराधमें सजा मिलना सचमुच बड़ी लजाकी बात है। इसीसे हम बार-बार कहते हैं कि धार्मिक शिच्चामें फेरफार करने- इसमें सन्देह नहीं । घार्मिक शिच्च्णपर तो हमें विशेष कहना नहीं है, पर नैतिक शिच्चण शिच्चाका एक भारी श्रौर त्रावश्यक अंग है। जिन्होंने ग्रध्यवसायकर श्रपनेको देशके अनुकृत्व श्रौर उपयोगी बनाया है, उन्हींमें से कुछ ग्रेजुएट कार्यकारी हो सकते हैं, ग्रन्य नहीं। हम कई साधारण पड़े-लिखे मनुष्योंको ग्रेजुएटोंसे ग्राधिक उच्च विचारशील पाते हैं। हमारे विचारसे तो वर्तमान शिच्चा-प्रणात्तीमें बहुत परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है।

#### विश्वकी गति\*

#### भारतीयोंका नेता

देशमें, जिस उदासीका हम अनुभव कर रहे हैं, वह बड़ी विकट दीखती है। भारतीयोंका समूह, करोड़ों आँखोंसे आँसू बहा रहा है, और यह देख रहा है कि इन रोनेवालोंका साथ संसारके वे हृदय भी दे रहे हैं, जिन्होंने भारतीयोंके इस नेताका छोड़ा माना है। भारतमें उगनेवाछा उस दिनका मूल्य, जिस दिन इस ऋषिने मातृ-भक्तिकी वेदीपर अपने आपको एक साधारण अवस्थामें निर्भय और निश्छ्रछ होकर चढ़ा दिया था, आज समभमें आ गया है। और उस मूल्यमें मिछनेवाले देशके रक्तको हूँ इनेके छिए, तरसनेपर भी, विश्वास नहीं होगा कि भारतीय आकाशमें सूर्य भगवान्की वे सुनहरी किरणें फिरसे उठकर भारत माताके गर्भमें छुपकर बैठी रहनेवाछी उस बालमूर्तिकी आँखोंको चकाचौंध करेंगी, जिसके हृदयपर प्रकाश डाळनेसे लिखा मिलेगा—'माताके छिए बिल !'

भाग २, चैत्र शुक्ल संवत् १६७२, मार्च, १६१५, संख्या १।

हमें महाभारतका कुछ हिस्सा याद है, जिसमें ऋर्जुनका स्वागत करने के लिए द्रोणाचार्य प्रथम पैदा किये गये, ऐसा लिखा है। उसी भारतमें हम यह भी पढ़ते हैं कि आचार्य होकर भी द्रोण दुष्ट दुर्योघनकी राजमदसे अन्धी वेदीके गुलाम बनते रहते हैं। द्रोण वीर थे। इसीलिए उनकी शिचा पाकर अर्जुन विश्वके अकेले वीर कहलाये। बस, एक तरफ द्रोण थे, और दूसरी तरफ अर्जुन। अन्तमें ईश्वरीय न्यायका दिन ऋाया। लोगोने सोचा था कि इस बार अर्जुनको परलोकमें प्रथम पहुँचकर ऋपने गुरुदेवका स्वागत करना पड़ेगा। परन्तु बात वैसी नहीं हुई। आचार्य ही फिर भी ऋपने वीर शिष्यके स्वागतके लिए आगे बढ़े। और हमें विश्वास होता है कि उन्होंने उसकी अपेदा कुछ अधिक आदरसे स्वर्गमें ऋपने शिष्यका स्वागत किया होगा, जितने ऋादरसे उन्होंने शिचाके च्रेत्रमें, ऋरेर रणके च्रेत्रमें ऋपने वीर शिष्यका स्वागत किया था।

यही घटना घट बढ़कर श्री गोखलेका भी साथ देती है। और हमारा विश्वास है कि श्री रानाडेने, विजयके जयमाल्रधारी, अपने वीर शिष्यके स्वागतमें द्रोणाचार्यसे कुछ श्रिधिक तत्परता दिखायी होगी।

यह सब कुछ हो गया। जिस तरह देशमें दुःखका स्रोत बह रहा है, देखते-देखते उसी प्रकार भारतीय धीरज भी धर लेंगे। परन्तु, हम ऐसे उपकरणोंको कमज़ोर देखते हैं, जिनसे भारतमाताको धीरज होगा। वह व्याकुलहृदया पुकारकर पूछ रही है, "बतास्रो तुममेंसे कौन मेरे स्राँस् पोंछनेके लिए मेरे भविष्यकी वेदीपर चढ़ेगा ? तुममेंसे कौन मेरा हाथ यामेगा ? और कौन होगा तुममेंसे वह, जो मेरी बगलमें अपनेको 'बल्लि' कर खड़ा होगा ?

हम नहीं सोच सकते कि इस समय नवयुवकोंसे हम क्या पूछें ? क्या यह पूछें कि बताओ, वे मंगल मूर्तियाँ कहाँ हैं, जो माताकी स्राज्ञापर सब कुछ देनेके लिए आगे आ रही हैं ?

#### मध्यप्रदेश सबसे पीछे क्यों है ?

विश्वकी अनेक जातियोंको अवनितमें पड़ा देख, यह अनुमान सहज ही हो सकता है कि मानव समाजमें अभी उन्नतिकी कितनी आवश्यकता है। एक शहरका यदि एक मोहल्ला भी मैला-कुचैला रहे तो शहरमें एक भयानक संक्रामक रोग फैल जाता है, जिससे हज़ारो प्राणी मर जाते हैं और जिसका दुष्फल शहर भरको भोगना पड़ता है। जापानमें एक भार-तीय छोकड़ा कोई पुस्तक चुरा लाया। फल यह हुआ कि उस विद्यालयमें भारतके विद्यार्थियोंको पुस्तक न देखनेका नियम बन गया और इस प्रकार एक व्यक्तिकी मूर्खताका फल समूचे देशको भोगना पड़ा। एक परिवारमें एक बचा रोगी हुआ। उसके मरनेसे पिताका जीवन चिन्तामय हो गया और घरमरमें उदासो छा गयी। बस, ठीक इसी तरह देशकी औसत उन्नतिका हिसाब प्रत्येक प्रदेश ही को नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नगर और गाँव-को देखकर लगाना पड़ेगा। और जनतक एक भी गाँव किसी वज्जनदार नीचताका दास रहेगा, तनतक हम नहीं कह सकते कि देशकी स्थायी उन्नति हो रही है।

हमारे देशकी उन्नतिका विचार करते समय, वे लोग जो प्रत्येक प्रदेशकी कार्य-प्रणालीको श्रालोचक दृष्टिसे देख रहे हैं, कह सकेंगे कि भारतकी वास्तविक उन्नति होनेमें श्रनुन्नत कितने भारी अंशोंमें कारणभूत हुए हैं। अकेले बंगालके उन्नत होनेसे देश उन्नत नहीं कहा जा सकता। चाहे उसकी गोदीमें देवेन्द्र जैसे ऋषि, रामकृष्ण जैसे महात्मा, विवेकानन्द जैसे साधु, सुरेन्द्र जैसे वक्ता, जगदीशचन्द्र जैसे वैज्ञानिक, रमेशचन्द्र जैसे राजनीतिक और रवीन्द्र जैसे किव हो क्यों न खेल चुके, या खेल रहे हों। श्रकेले महाराष्ट्र प्रान्तके बढ़ जानेसे भी भारत बढ़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। फिर चाहे उसने रामदास जैसे समर्थ, शिवाजी जैसे वीर, रानाडे जैसे महामित, तिलक और गोखले जैसे नेता, चन्द्रावरकर श्रीर भएडारकर

जैसे न्यायमूर्ति, श्रौर रिव वर्मा श्रौर म्हातेरे जैसे कलाकुशल ही क्यों न पैदा कर लिये हों ? इसी प्रकार अकेले गुजरात, पंजाब, मद्रास श्रौर मध्य-भारत श्रादिके बढ़ जाने मात्रसे ही भारतवर्षको उन्नत नहीं कहा जा सकता। भारतकी उन्नति होनेके लिए उसकी श्रौसत उन्नति होनेकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। केवल हिन्दू, मुसलमान श्रौर क्रिस्तानोंकी उन्नति ही उन्नति न कही जायगी। भारतको उन्नत कहनेके लिए गोंड़, भील और कोलोंको भी उन्नत करना पड़ेगा। ऊँचे धमों के माननेवाले होनेके कारण ही कोई तबतक भारतकी उन्नतिका दम नहीं भर सकता जबतक देशके कोनोंमें चोरी, जुआखोरी, अत्याचार, पाप श्रौर पशुता करनेवालोंका दल देशमें अपना व्यवसाय श्रानन्दित चला रहा है।

ठीक इन्हीं ऑखोंको कोई देशके प्रदेशोको देखनेके लिए ले जाय तो वह देखेगा कि भारतके सब प्रान्तोंसे मध्यप्रदेशका आसन कितना नीचा है, कि जिसे देखकर यहाँके रहनेवालोंको वर्तमान भारतकी सन्तान कहने वाला अपनी जीभको दबाकर रह जाता है। राजनीतिक त्रेत्रमें इस प्रदेशका कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसे कोंसिलमें देखकर हमारा हृदय कुछ धीरज घरे। दुःखकी बात है कि उन ऊँचे पुरुषोंमेंसे, जिन्हें देखकर भारत अपनेमें जीवन समक्तता रहा है और अब भी श्रपनेमें जीवन समक्तता है, एक भी मध्यप्रदेशका पैदा किया हुआ रत्न नहीं है। क्या मध्यप्रदेशीय छातीपर हाथ रखकर कह सकते हैं, कि उनके यहाँ वर्तमान युगपर काम करनेवाला एक भी ऐसा मनुष्य है जिसकी भारतकी जातीयतासे वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा तिलक, गोखले, गाँधी, सुरेन्द्र, लाजपत राय, मदनमोहन मालवीय श्रादिका ? क्या भारतकी धार्मिकतापर काम करनेके लिए मध्यप्रदेशने देवेन्द्रनाथ, राममोहन राय, रामतीर्थ, रामदास, विवेकानन्द और गुरु गोविन्द सिंह जैसा एक श्राध सपूत पैदा किया है ? भारतके साहित्य त्रेत्रमें श्रंगुलियोंपर गिने जानेके लिए क्या

मध्यप्रदेशने तुल्लसीदास, सूरदास, रानाडे, इच्छाराम, सूर्यराम देसाई, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, चिपल्लूग्णकर, रवीन्द्रनाथ ऋौर रमेशचन्द्र जैसा वीर पैदा करनेका यश प्राप्त किया है ?

हम नहीं सोच सकते कि मध्यप्रदेशका जलवायु इतना हतवीर्य क्यों है ? पीछे रहकर मध्यप्रदेश अपने लिए ही हानि नहीं कर रहा है, प्रत्युत भारतवर्षको सदासे एक गहरे गट्टोकी स्त्रोर खींचे हुए है । उसका अपराध प्रान्तीय नहीं, प्रत्युत सर्वदेशीय अपराध है । जिस देशको वायुमें महात्मा, वीर और विज्ञानी पैदा करनेकी ताक़त है, हम नहीं जानते कि उस देशका कोई हिस्सा ऐसी विभृतियों के पैदा करनेमें क्यों मुद्रां पड़ा है ?

हमारी प्रार्थना है कि आज इतने ही से सन्तोष मानकर देशवासी इस प्रश्नपर ऋपने विचार निश्चित करें। यह प्रश्न प्रान्तीयता पैदा करनेके लिए नहीं, प्रत्युत राष्ट्रीयताके एक ऋावश्यक अंशपर प्रकाश पहुँचानेकी इच्छासे देशके सम्मुख रक्खा जाता है।

#### विश्वकी गति\*

# भाषाकी दुर्दशा नहीं, देशकी दुर्दशा

माषा देशकी आवाज़ है, परदेशकी नहीं। पंजाबके किसी नगरमें आग लगी कि "दौड़ो, बचाओ, पानी लाओ"की आवाज़, बंगालीमें नहीं, श्रीर उड़ियामें नहीं, पंजाबीमें सुनाई देने लगी। दिल्लिके इगतपुरी या पूना नगरमें रोगी बीमार हुआ, अशक्तता बढ़ी, व्याकुल हो गया और उसने "श्ररे राम रे" कहकर कराहना शुरू किया; पर वह मराठीमें, फ्रेंच या जर्मनमें नहीं। गुजरातमें श्रकाल पड़ गया, वहाँके लोग मारेमारे फिरने लगे, श्रीर अपनी दशाके चित्र गुजराती गीतोंमें गा-गा कर सुनाने लगे। मध्य भारतके किसी कोनेमें ओले गिरे, कृषिका नाश

<sup>\*</sup> भाग २, वैशाख शुक्ल संबत् १६७२, अप्रैल १६१५, संख्या २।

हो गया, सब किसान ऋपना रोना ऋपने राजाके सम्मुख रोने गये, श्रौर उन्होंने, अपनो भाषामें ऋपनी राम कहानी अपने राजासे कह सुनाई। बस, इस तरह, देशके जिस कोनेसे सच्ची आवाज़ आई, वह उसी कोनेकी बोलीसे आई, श्रौर जिस नर दानव समृहने उस श्रावाज़के सुनने श्रौर समक्तनेमें उपेज्ञा दिखाई, हम सच कहते हैं, उसने, देशके व्याकुळ हृदयोंसे निकली हुई सच्ची श्रावाज़ न सुन पाई।

सुनने हीके लिए क्यों, कहनेके लिए, देशके अंगोंसे कुछ कहनेके लिए भी, देशके उसी अंगकी आवाजकी ज़रूरत है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातें, गुलामीके उम्मीदवारोंका कुछ समूह नहीं, पर उसे देश समके, तो लिख लो, "संसारमें ऐसा देश नहीं जो अपनी भाषामें आये हुए सन्देशको समक्तनेमें विलम्ब करे, और दूसरी आवाजमें आये हुए सन्देशको भरपूर समक सके।"

पर, भारतके लिए बरसोंसे इसके प्रतिकृत हो रहा है। जिसे लोग ऊँची शिद्धा कहते हैं, उसे हमारे देशके बच्चोंको, दूसरी भाषा, राज भाषा, अंगरेजीमें पानी पड़ती है। बेटा पढ़ता है, पर बाप पढ़ा-लिखा चतुर श्रौर विचारशील होनेपर भी नहीं जानता कि हमारा सपूत क्या पढ़ता है शबरे भाई, वह उस जबलपुरकी प्रसिद्धता घोख रहा है, जिसे तुमने और तुम्हारे बेटेने बीसों बार देखा है। वह इस सबकको परसोंसे याद कर रहा है, पर दुःख है, "एक्चुएलवर्ड्स" याद नहीं रहते। बस, इसी तरह सब विषयोंका हाल है। विज्ञान पढ़ो तो श्रंगरेज़ीमें, गणित पढ़ो तो श्रंगरेज़ीमें, इतिहास पढ़ो तो अंगरेज़ीमें। फिर श्रंगरेज़ी भी कैसी शवेसी ही, जैसी खानसामोंके मुँहसे निकला करती है। कुँवर साहब श्रंगरेज़ीकी मैट्रिक क्लासमें पढ़ते हैं, एक, दो नहीं पूरे सात वर्ष श्रंगरेज़ी पढ़नेमें बीते हैं। पर, "सोशियालिज्म" "मनोपली" श्रौर एन्थो-जियोस्टिकके हिन्दी माने तथा, सज्जनता, उथल-पथल और मातृत्वके

श्चंगरेज़ी माने याद नहीं। बस, गिने-गिनाये थोड़ेसे शब्द रट रखे हैं। यह बाहरको बात नहीं, घरकी है, आँखों देखी है और याद भी कैसे हो ? साइन्स पढ़ना है। पढ़ना प्रारम्भ किया। आज दो पेजके माने छाँट डाले । कल उन्हें याद किये । परसों अर्थ जमाया ही था कि बस, दूसरे, सबक्कका दिन ऋा गया। शब्द चूल्हेमें गये, अर्थ मद्दीमें गया रटना हाथ रहा, सिरमें थोड़ा बहुत खून रहा तो रट लिया, नहीं तो "जय जग-दीशकी।" न अंगरेज़ी सुधरी, श्रीर न विषय ही याद रहा। क्लासमें बैल जैसे जाकर खड़े रहे श्रीर "मास्टर साहब" जो जीमें आया बक चले । बीचमें कहीं एकाध बार पूछा समके ? तो क्लासकी क्लासने उत्तर दे डाला "यस सर", मानो सब बृहस्पतिके नाना पढ़ने श्राये हैं। जहाँ कोई पूछ बैठा कि श्रौरंगजेवका शासन वर्णन करो, तो बस, बक-चले शक्करका शासन । दनिया जिसे रात कहे, आप उसीको दिन कह चले । समके तो कुछ थे नहीं, रट डाला था । जो याद था, उगल दिया । फिर चाहे वह स्याह हो, चाहे सुफ़ोद । यह है भारतकी उच्च-शिलाकी दशा। किसका कलेजा पत्थरका है जिसे इस हालतपर तरस न ऋावे ? सरकार रुपया खर्च करती है, प्रोफेसर ऋौर मास्टर सारा ज्ञान औंघा डाळते हैं, लड़के रटते-रटते जनाने श्रीर दीवाने हो जाते हैं पर हाथमें कुछ भी नहीं रहता।

सारा संसार पुकारता कि किसी भी देशको शिद्धा दो तो उसी देश-की भाषामें दो। देशके ऊँचे मस्तिष्कोंकी यही सम्मिति है। अन्य लोगोंकी भी यही सम्मिति है। भला ऐसा कौन मूर्ख होगा, जिसकी यह सम्मिति न हो। कुछ दिन हुए तब भारतके वाइसराय श्रीमान् लार्ड हार्डिंग्जसे म० मुंशी रामजी मिले थे। आपने बातों बातोंमें पूछा कि भारतकी शिद्धा किस भाषाके द्वारा होनी चाहिए ? आपने कहा कि वाइसरायकी हैसियत से नहीं, एक साधारण मनुष्यकी किसी हैसियतसे तो मेरी सम्मिति है कि किसी भी देशकी शिद्धा वहींकी भाषात्रोंके द्वारा दी जानी चाहिए। इसे पहें वे सठियाई हुई मितके बकवादी बूढ़े, जिन्हें तुर्किस्तानमें जापानी पढ़ाने-का फतबा देते संकोच नहीं होता।

श्रभी कुछ दिन हुए भारतकी "कौंसिल"में भी यह बात पहुँची थी। मद्रासके राय निंकर महाशयने सरकारसे स्वीकार कराना चाहा था कि भारतकी शिच्वा देशी भाषाश्रोंके द्वारा हो। रहस्य तो हमें ज्ञात नहीं। पर, सरकारकी श्रोरसे कोई विरोध नहीं हुआ। सरकारके शिच्वा सदस्य सर हार कोर्ट बटलरने इस सिद्धान्तकी उपयोगिता स्वीकार की थी। पर भारतमें औंधी श्रकलके "लीडर" कहलाने वालोंका अभाव नहीं है। हर कोईने जोर-शोरका विरोध किया। बंगालके "हमारे विजय घोषक वक्ता" सुरेन्द्रने विरोध किया और नागपुरके मि॰ दादाभाईने भी, जिन्हें कौंसिलमें पहुँचानेके लिए मध्यप्रदेशके लोगोंने श्रद्धासे वोट लिये थे, इस प्रस्तावका विरोध किया। और भी कितने ही कठपुतलोंने विरोध किया। प्रजाकी मलाईका श्रौर सरकारके यश तथा सौभाग्यका दिन कुछ कम सोचने वाले सलाहकारोकी कृपासे न उग सका।

श्रव देशके करोड़ों बालकोंको अपने नेताओंको शुभाशीर्वाद देना चाहिए। और फिर सब विषयोंको श्रंगरेजी होमें घोंटना चाहिए चाहे फिर वे याद हों, चाहे नहीं, चाहे एक बरसके काममें पाँच बरस तक मिट्टी-पलीद हों।

भारतके सपूत कौंसिळरोंने, देशके बालकोंका गला घोंटकर जो अप-राध किया है, उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए, सो कहना कठिन है। पर देशके विधाताओंको इसे एक उपयोगी प्रस्ताव समभाना चाहिए। कहते हैं, प्रान्तीय सरकारें इस विषयपर कुछ सोचेंगी। आँखें उस ओर लगी हैं। देखें, क्या होता है। यदि वहाँ भी देशके बालकोंपर योंही वज्र-पात हुन्ना तो बस 'हरि इच्छा।'

'सरस्वती' कहती है : ''घनवान् चार्हे तो एक हाई स्कूळ खोलकर सारी शिद्या ऋपनी ही भाषामें देनेका प्रबन्ध कर सकते हैं। उनका दिखाया हुआ इस तरहका नमृना विपिच्चियोंकी दलीलोंका प्रभावशाली उत्तर होगा। "पर उसे इस बातका विश्वास नहीं। घनवानोंका समृह भारतमें विचारवान नहीं। इसीलिए उसने अन्तमें घनवानोंसे निराश होकर कह दिया है कि "न नौ मन तेल होगा, न राघा नाचेंगी"। देखते हैं कि देशमें कोई जीवित घनवान है क्या, जो इस निराशाको ब्राशामें परिणत करे। पर आशामें परिणत होने पर भी जब हाथीके पाँव, चारकी जगह दो ही कहे जायेंगे तब विरोधियोंका सामना करनेके लिए क्या किया जायगा ? क्या देशमें ऐसी घटनाएँ नहीं घटों।

इस प्रस्तावका विरोध करने वालोंने देशकी माषात्र्योंकी ही दुर्दशा नहीं की है, प्रत्युत देशके कई करोड़ बालकोंके जीवनपर वज्र गिराकर, देशकी दुर्दशा की है। यह बात देशके प्रत्येक व्यक्तिको अपने हृदयपर लिख लेना चाहिए। "मार्डन रिव्यू"की दलीलें इस विषयमें ध्यान देने लायक हैं पर यदि कोई भला आदमी कृपा करके, उन्हें देखना पसन्द करे।

#### खुलकर लिखो

इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी भाषाका मासिक साहित्य एक बेढंगे और गये-बीते जमानेकी चाल चल रहा है। उस लेखकका कहना बहुत सच है जो लिखता है कि यहाँ बरसाती कीड़ोंके समान पत्र पैदा होते हैं। फिर, यह सन्देह क्यों कि वे शीघ्र ही क्यों मर जाते हैं? यूरपमें हर एक पत्र ऋपनी एक निश्चित नीति रखता है। हिन्दीवालोंको इस मार्गमें नीति-की गन्ध मी नहीं लगी। यहाँवाले जीमें ऋाते हो, हमारे समाज पत्र निकाल बैठनेवाले हुआ करते हैं। उनका न कोई ऋादर्श ऋौर उद्देश्य होता है, और न ये अपना कोई दायित्व सोचते हैं। यहाँ के कई मासिक पत्र ऋपनेको समयका दुश्मन बनाये रहते है, ऋौर कोई अपनेको साहित्य-संसारका विधाता मानकर न जाने क्या-क्या किया करते हैं? इसो कारणसे

उसके बनाये मार्गको उनके पीछे श्रानेवाले हूँड़ा हो करते हैं। परन्तु, जब वे कोई मार्ग बनावें तब तो मिले. नहीं तो मिले कहाँसे ? जिसे साहित्य संसारकी नाकमें अपनी नकेल पहिनानेकी मनहसी सूफती है, बस, वही, सम्पादक श्रीर प्रकाशक बनकर अपनी हविस पूरी किया, और साहित्य संसारको, अपने 'पवित्र चरणोंका नम्र सेवक' बनवा लिया चाहता है। कुछ लोगोंको, इस रास्तेमें नादिरशाही सूफ जाती है, श्रौर वे श्रपने-को शाही घरानेके शाह समभ्रकर, जो जीमें आता है, करने लगते हैं। ऐसे लोग अनुभव नहीं करते कि सर्वसाधारण इनके इस पवित्र प्रकाशसे काला हुआ जाता है। एक लेखकने, एक पत्रमें, डरते-डरते 'हमारे मासिक पत्र स्रौर उनके सम्पादक' महाशयोंसे कुछ कहा है। परन्तु इम कहेंगे, लेखकसे कहते नहीं बना । किसी लेखक और सम्पादकके मूल्यमें तबतक कोई अन्तर नहीं, जबतक समयकी छातीपर किसी सम्पादकने अपनी कार्यप्रणालीको पत्थरकी लकीर न बना दिया हो। और इसलिए इम उन लेखकोंको, जो हिन्दी मासिक साहित्यकी तीखी ब्रालोचना होनेके पद्ममें हों, और जिनका हृदय किसी दुमदार सितारे या साहित्याचार्यसे डर जानेवाला न हो। यह सूचना दिया चाहते हैं कि अपने समाजके मानसिक पेटमें यदि कूड़ा-करकट नहीं भरना चाहते हैं, कि अपने तो इन समाजके शत्रुत्रोंकी तीखी त्र्यालोचना करनेसे कभी न चूको। हाँ, इस बातका ध्यान रक्खो, कि कहीं वह आलोचना ही कूड़ा-करकटका रूप न हो जाय, जैसी बहुवा त्र्याजकल हो जाया करती है। लोकमतका काम है कि वह प्रतिवादके डएडोंसे उचित मार्गमें श्रपने नेता, सुधारक और सम्पादकोंके सिर सुकवा छे। जो स्वतन्त्रता श्रौर स्वत्वरज्ञाकी ऐसी घट-नात्रोंको नहीं सोचना चाहते, कि या उनपर कुछ कार्य नहीं किया चाहते, उन्हें हमारे विचारसे. राजनैतिक स्वाधीनताका सपना देखना भी पाप है। हमारा ऋनुरोध है, कि तुम अन्यायों, अत्याचारों और भूलोंके सम्बन्धमें जो कुछ लिखना हो, वह दबकर नहीं, खुलकर लिखो। तुम्हारे पत्रोंके सम्पादकोंका विद्वत्ताका ज्वर तभी शायद उतरेगा । क्या वे अपनी मूर्खता की स्त्रोषित, उसी दिन प्रारम्भ करेंगे ?

#### कुलियोंका भेजा जाना \*

गर्मीके दिनोंमें, भारतके कई प्रान्तोंमें मई और जून महीनेकी छुट्टियाँ रहती हैं। ये छुट्टियाँ स्कूलों श्रीर कालेजोंको रहती हैं, और दीवानी कचहरियोंको भी। अन्य प्रदेशों या नगरोंके लोगोंके समान, पूनेके निवासी इस छुट्टीके समयको व्यर्थ नहीं जाने देते। उन्होंने कुछ, वर्षों से, इन छुट्टियोंके दिनोंमें व्याख्यानोका प्रवन्य कर छिया है। कई विद्वान् वक्ता, श्रपने-श्रपने विषयोंपर, वहाँ आकर व्याख्यान दिया करते हैं। श्रीर नगरके लोग उन्हें सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते हैं। इन व्याख्यानोंके क्रमका नाम है, वसन्त व्याख्यानमाला। व्याख्यान नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी विषयोंपर होते हैं।

इसी वसन्त व्याख्यानमालामें तारीख १५ मईको, त्र्यासामकी गुलामी-पर धूलियाके वकील श्रीयुत् जावड़ेकर महारायका माषण हुआ। आपका कथन है कि 'त्र्यासामको मध्यप्रदेशसे बहुत मज़दूर जाते हैं। जिस रिपोर्ट-मेंसे मैं यह संख्या दे रहा हूँ, उसमें यह नहीं बताया गया कि इन गये हुए मज़दूरोंमेंसे कितने वापस आते हैं।' इसके बाद त्र्यापने आसाम जानेवाले मज़दूरोंको क्या-क्या कष्ट होते हैं, यह दिखलाया। आपका भाषण समास होनेपर एक महाशयने, 'फीजी द्वीपमें मेरे २१ वर्ष' नामक हिन्दी पुस्तक-का एक भाग पढ़कर सुनाया।

हम यह लिखकर मध्यप्रदेशकी दशापर उसके सपूतोंका ध्यान खींचते हैं। क्यों कि ऋधिकतर 'कुली' मध्यप्रदेश हीसे मेजे जाते हैं? अन्य प्रान्तोंमें तो इन कुलियोंकी रच्चा करनेके लिए लोगोंकी श्रोरसे कुछ प्रयत्न

<sup>\*</sup> भाग २, संख्या ३, ज्येष्ठ संवत् १६७२।

भी हो रहा है, परन्तु मध्यप्रदेशमें कुछ नहीं। इसके सिवाय भारतमें इस मार्गमें कार्य करनेवालोंको यह एक नया पता मिल गया। उन्हें भी इस स्रोर मुँह फेरना चाहिए।

देशकी रच्चाके लिए दौड़नेवालोंसे हम पूछते हैं कि प्रथम यह तो बताओं कि आपत्तियोंकी भत्रपटसे देशको नहीं, केवल ऋपने समाजको बचानेके लिए यहाँ क्या यत्न किया जा रहा है? एक धनवान या विद्वान्, अपनी आरामकुरसीपर पड़े-पड़े एक बार यह विचार अपने चित्तमें लावे कि 'यदि मैं कुली बनाकर बेचा गया होता तो'? इस प्रश्नका उत्तर उनके हृदयपर कुली प्रथाके परिणामोंका चित्र खींच सकेगा, और वे इस कुली प्रथाका अनुभव कर सकेंगे।

# विश्वकी गति\* यह क्या कर रहे हो?

किसी भी देश या समाजकी दशाका वर्तमान इतिहास जानना हो, तो वहाँ के किसी सामयिक पत्रको उठाकर पढ़ लीजिए, वह ख्रापसे स्पष्ट कह देगा। राष्ट्रके संगठनके कार्यमें, पत्र जो कार्य करते हैं, वह किसी उपकरण्से होना कठिन है; यही कारण् है कि इंगलैएडमें डब्ल्यू० टी० स्टेड और जर्मनीमें ख्रागस्टशर्ल पूजे जाते हैं। उन्होंने इंगलैण्ड ग्रौर जर्मनीको जीवन दिया है। और अपनी आत्मामें आये हुए जगदीश्वरके पवित्र सन्देशको अपनी जातिको ख्रात्मामें भर दिया है। साहित्यकी उन्नति, समाजका सुधार, तत्त्वोंकी चर्चा, विज्ञान ग्रौर आविष्कारोंकी बढ़ती, नैतिक दाँवपेच और कर्तव्य ग्रौर श्रिषकारोंकी गहरी छानबीन, जो पत्रों द्वारा होती है, वह किसी दूसरे उपकरण्से होना कठिन है। पत्र प्रजाके प्रतिनिधि हैं और राजाके मन्त्री। वे घनवानोंके सलाहकार हैं और गरीबोंके

अाषाइ संवत् १६७२, संख्या ४।

मददगार । वे मुखियोंको सावधानता देनेवाले हैं, और दुखियोंको बल । वे बलवानोंको विद्या देनेवाले हैं, और विद्वानोंको बल । पत्र लोकमतकी आत्मा हैं, और गवर्नमेएटके कार्य पथका नक्षशा । वे विद्वान् बनकर उपदेश देनेवाले हैं, न्यायाधीश बनकर न्याय करनेवाले हैं, साधु बनकर धर्मपर बढ़नेवाले हैं, वकील बनकर लड़नेवाले हैं, दूत बनकर सन्देशा पहुँचानेवाले हैं श्रीर सेवक बनकर सेवा करनेवाले हैं । ऐसी दशामें कहना पड़ेगा कि पत्र ही, फिर चाहे वे दैनिक हों, साप्ताहिक हों या मासिक, देशको ज़ोरदार आवाज़ हैं । श्रीर उसे न सुनना, उस आवाज़को रोकना, या उस श्रावाज़की उपेन्ना करना, देशके मुँहपर पत्थर रखना है, और उन्नतिके पैरोंमें बेड़ियाँ पहिनाना है ।

भारतवर्षमें पत्रोंकी संख्या कम नहीं है। बंगालसे पत्रोंकी खासी संख्या प्रकाशित हो रही है, श्रीर वहाँ पत्रोंने क्या किया है, इसे देखनेके लिए, बंगला साहित्यकी उत्तमतापर एक बार सरसरी दृष्टि डाल देनेकी ज़रूरत है। मराठी साहित्य-संसार भी अपने क़दम अच्छी गितसे श्रागे बढ़ा रहा है, और गुजराती जगत् भी। अंग्रेज़ीके पत्रोंका समूह भी खासी उन्नति कर रहा है। उर्दू के पत्रोंको अपने सहायकोंसे जो सहायता मिलती है, यह किसे ज्ञात नहीं ? पर हिन्दी संसारकी ऐसी दशा नहीं है। हिन्दी संसारमें जितने बड़ी-बड़ी बातें मारनेवाले हैं, और अपनेको महत्ताका अवतार समक्तनेवाले हैं, उतने काम करनेवाले नहीं। यही कारण है कि हिन्दी संसार एक रोगीके समान हो रहा है। लोग कहते हैं कि हिन्दोंके बोलनेवाले बारह करोड़ हैं, श्रीर उसके समक्तनेवाले साढ़ इक्कीस करोड़। पर इस गिनतीके गिना देने मात्रसे क्या होगा ? यह गिनती गिनाना तो वैसा ही है जैसा यह कहना कि किसी महलमें कई करोड़ पत्थर हैं। हिन्दी जगत्में कार्य करनेवालोंका टोटा है। यही कारण है कि श्राज हम कई काम करनेवाले पत्रोंके बन्द होनेका दु:खमय संवाद सुनाते हैं।

'सद्धर्म प्रचारक' बन्द हो गया, 'प्रभात' बन्द हो गया, 'उषा' बन्द हो गयी, दैनिक 'अभ्युदय' बन्द हो गया। (और भी कितने ही पत्र बन्द हो गये) श्रौर इन सबकी हत्याका पाप उस हिन्दी संसारकी गोदीकी शोभा बढ़ा रहा है, जिसकी संख्या, भारतकी पूरी संख्याका तीसरा भाग है। जिसको भाषा भारतकी राष्ट्रभाषा है। जिसकी गोद सूर, तुलसी और हरि-श्चन्द्रसे सुशोभित हो चुकी है।

पर, इस दोषके दोषी वे लोग ही नहीं हैं जो पत्र खरीदकर नहीं पढ़ते, ऋषिक अंशोंमें वे लोग भी हैं जो पत्र सम्पादित करते हैं, ऋौर प्रकाशित करते हैं। उनमें ऋपने लोकमतकी ऋात्मामें पहुँचनेकी सामर्थ्य नहीं। वे अपनी परिस्थितिको इतनी गन्दी ऋौर निकम्मी बनाये रहते हैं जिससे उनके ऋादर करनेवालोंका समूह नहीं बढ़ता।

साहित्यका महँगापन, हमारे साहित्यका पहला दोष है। बंगला भाषामें 'प्रवासी' तीन रुपये छु: आनेको मिलता है। जिसमें हमारे यहाँ के बड़े-बड़े मासिक पत्रोंसे ड्योढ़े दूने या इससे भी अधिक पन्ने होते हैं। साथ ही, चित्रोकी संख्या, अनुकूलता और सामयिकताको साथ लिये हुए बहुत होती है। एक दो रंगीन चित्र भी रहते हैं। यदि कोई कहे कि अन्य भाषाओं के पत्रोंको उतनी सुविधा है, पर हमें नहीं, तो यह बेहूदा दलील है। क्यों नहीं उतनी ही सुविधाएँ प्राप्त करनेके लिए यत्न किया जाता। मराठीमें अभी-अभी एक 'सन्देश' नामका दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ। बस, बातकी बातमें उसके प्राहकोंकी संख्या हज़ारों पहुँच गयी। क्यों ? क्योंकि उसमें हिन्दीके दैनिकोंसे, विलकुल छोटे टाइपमें छुपनेके कारण दूना और किसी-किसीसे तिगुना तथा चौगुना सामान पढ़नेके लिए पहुँचता है, तिसपर भी उसका वार्षिक मूल्य ६ रुपये है। साथ ही उसमें जो कुछ लिखा जाता है, वह ऊँचे मस्तिष्कसे निकला हुआ रहता है, और हृदयकी आवश्यकताओंको पूरा करनेवाला रहता है। यही हाल सब पत्रोंका है।

दुसरा दुर्गुण इमारे यहाँ मनमाना बकनेका है। हमारे यहाँ के पत्रोंका न कोई स्मादर्श है, न कोई उद्देश्य । जिनका कुछ स्मादर्श स्मौर उद्देश्य है भी, उनकी संख्या गिनाई जानेके योग्य नहीं। यहाँ फागुनमें कजलियाँ गाना श्रीर सावनमें फाग उडाना एक साधारण बात है। पत्र निकाल बैठनेवाले ही यहाँ दीमककी तरह बद रहे हैं. पर अपने दायित्वको समक्तने और पूरा करनेवाले नहीं। हमारे यहाँ के पत्र लेखकी उत्तमताके विचारसे लेख प्रकाशित नहीं करते. वे लेखककी उत्तमताको देखा करते हैं। वे सामियक बातोंकी परवाह नहीं करते, नामधारी लेखकोंकी प्रतीचा किया करते हैं। श्रीर उन्होंने जो कुछ सफ़ेदपर स्याह किया उसीको छाप देते हैं। विषयकी उपयोगितापर वे विचार ही नहीं करते । यह सब जानते हैं कि व्यापार. कृषि और शिजापर आज स्त्रान्दोलनकी ज़रूरत है। पर हमारे पत्र इस ज़रूरतको कुछ नहीं समभते । उन्हें न जाने क्या-क्या सभता है। यहाँ नकलका बाजार बडा गर्म है। एक पत्र यदि ऊँचे दर्जेके साहित्यिक लेख प्रकाशित कर रहा है तो लगे सब उसी चालसे चलने । मानो भारतका जन-समृह, व्यास ग्रौर वाल्मीकि आदिसे भरा है। साधारण विषयोंसे उन्हें घृणा-सी है। क्योंकि ऐसा करनेसे उनके पत्रकी इज्ज़त घटती है। पर इन समयके शत्रुश्रोंको यह ज्ञात नहीं कि विषय वही अच्छा है, जिससे देशके पैरोंमें बल पहुँचे, और पाठकोंके हृदयमें कर्तव्यकी स्फूर्ति स्रावे। फिर चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो. ऊँचे विषयोंका देर लगानेकी ज़रूरत नहीं है, जितनी समयके ऋनुकुछ विषयों के लिखनेकी। इसके सिवाय प्रत्येक विषय ऊँचा हो सकता है। केवल मस्तिष्क चाहिए। दूसरोंके ऊँचे विषय चुरा लेने या नकल कर लेनेकी ज़रूरत नहीं। यही कारण है कि लोगोंकी समभूमें इनका बेढंगा राग नहीं आता, श्रीर इनका सब प्रयत्न मिट्टी हो जाता है। ऐसी श्रीर कई बातें है, जिनपर फिर कभी लिखना ठीक होगा।

पर इतने हीसे यह समभाना ठीक नहीं है कि सब दोष पत्रोंका ही

है। हम पत्रोका महत्त्व ऊपर कह चुके हैं। जिन पढ़े-लिखे लोगोंमें, अपनी भाषाके पत्रोको न खरीदनेका दोष है, वे देशकी दशाके बिगाडने-के अपराधी हैं। विचारनेकी बात है कि प्रत्येक गृहस्थका बहुत-सा धन फ़िजुलखर्चीमें चला जाता है। नशा श्रीर श्रनाचारमें भारतवर्ष करोडों फूँक देता है। वस्त्रोंकी चटक-मटक और शौक़ोनीमें बहुत-सा धन व्यय होता है। जिस देशमें ७ ६० का जुता पहिनने वाले और चार या छै रु० पाखानोंका टैक्स देने वाले रहते हैं, वहींके लोगोंमें दो-चार रुपया खर्च करके जीवनको सुधारनेका श्रीर अपना, अपनी सन्तितका, अपनी स्त्रियोंका, अपनी खेतीका, ऋपने व्यापारका, अपनी भाषा-का, श्रपने देशका, भला करनेवाले पत्रोको खरीदकर, पढ्नेवाले नहीं रहते । हमारे विचारसे तो प्रत्येक ग्रारीबसे ग्रारीब आदमीको अपना पेट काटकर कमसे कम, एक साप्ताहिक या मासिक पत्र मँगाकर पढ़ना चाहिए । कुछ दिनों बाद वह देखेगा कि पत्रके उपदेशोंने उसे कितना पापोंसे बचाया, कर्ज़ न करने दिया, बुद्धि बढ़ाई, हिकमतें बतलाई, दुःख हटाया। और कई जरूरी बातें समय-समयपर समभाई और जो पढ़े न हों, उन्हें पढ़ना सीखना या पढ़वाकर सुनना चाहिए। दो चार पत्रोंका पढ़ना किसी साधारण गृहस्थके लिए कठिन नहीं है। यह सत्य मानिए कि यदि हिन्दीके जीवित पत्रोंकी आप इसी प्रकार एक-एक करके हत्या होने देंगे, श्रीर अपने उद्धारके मार्गमें श्रागे न बढ़ेंगे, तो श्राप थोड़े दिनोंके बाद समयकी गतिके शून्य, बेचे जाने योग्य गुलाम रह जायँगे, और फिर अपनी दशापर फूट-फूटकर पछतायेंगे।

यदि हमारी इन कड़वी बातोंसे आप कार्य करनेके लिए तैयार हों तो आज ही एक कार्ड, उस दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्रको खरीदने के लिए लिखिए जिसे आप कार्य करनेवाला समभकर हृदयसे चाहते हों! और एक-एक पत्र बन्द होनेवाले पत्रोंको लिखकर, फिरसे प्रकाशित होनेके लिए उत्साह दीजिए। देशकी भलाईकी त्राशासे कई आत्माएँ पत्रोंके चलानेमें जीवन लड़ा रहीं हैं।

#### विश्वकी गति : प्रान्तीय परिषद् \*

कई वर्षोंके पश्चात्, इस बार मध्यप्रदेशके नागपुरके नगरमें प्रान्तीय परिषद्की चौथी बैठक हुई । परिषद्के सभापित थे, मध्यप्रदेशकी कौंसिलके मेम्बर, रायबहादुर माननीय श्री पिएडत विष्णुदत्तजी शुक्ल बी० ए०, स्वागत समितिके सभापित थे, माननीय सर जी० एम० चिटनवीस के० सी० आई० ई० तथा व्यवस्थापक कमेटीके सभापित और स्वागतकारिणी समितिके मन्त्री थे, श्रीयुत डाक्टर गौर, एम० ए०, डी० सी० एल०, एल० एल० डी०, बार० एट ला। व्यवस्थापक कमेटीके मन्त्री थे, श्रीयुत डाक्टर मुंजे एल० एम० एस०।

परिषद्के उद्देश्य, उसके भगीरथोंने यह लिख भेजे थे।

"भारतकी जनता वैसी गवर्नमेंट प्राप्त करे जैसी कि अंग्रेज़ी राज्यके स्वयंशासित देशों (कनाडा, आ्रास्ट्रेलिया राज्य आदि ) को प्राप्त हैं। श्रीर अधिकारियों तथा जवाबदारियोंमें भी वही स्थान प्राप्त करें?'।

श्रौर इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए कहा गया था।

"ये उद्देश्य देशकी संयुक्त शक्तियों द्वारा, शासनमें क्रमशः सुधार द्वारा, राष्ट्रीय एकताकी उन्नति द्वारा, सार्वजनिक जोशके संगठन द्वारा और देशकी मानसिक, नैतिक और ऋौद्योगिक उद्गमोंकी व्यवस्था और वृद्धिके द्वारा पूरे किये जाने चाहिए।"

लोगोंमें भरपूर उत्साह और कार्य करनेकी इच्छा थी। परिषद्के प्रतिनिधियोंकी ठीक संख्या थी कदाचित् ११४७। सभापतिका भाषण, भार्केका हुआ। उन्नतिकी विविध बाजुग्रोंपर उसमें विचार किया गया था।

<sup>\*</sup> भाग २, अगहन व पौष संवत् १६७२, संख्या ६ व १०।

विशेषकर, नागपुर यूनिवर्सिटीपर, ऋनिवार्य शिद्धा, स्थानीय स्वराज्य, ग्राम-पंचायत आदिपर बहुत ऋच्छा कहा गया था, ऋौर फिर राजर्षि दादा-भाई नौरोजीके शब्दोंमें ऋपना भाषण समाप्त किया था।

परिषद्में २७ प्रस्ताव पेश हुए थे। प्रस्ताव सब ठीक थे। परिषद्की इस बैठकमें भारतवर्षके प्रत्येक समूहके निर्णयके अनुसार दो बड़ी विशेषताएँ थीं। एक तो यह कि परिषद् किसी पत्त विशेषकी न होकर संयुक्त थी और दूसरे इसके प्रत्येक प्रस्तावपर देशी भाषामें भाषण हुए थे। ये दोनों ही बातें अन्य प्रान्तोंके लिए अनुकरणीय थीं। और ये ही दो बातें, इस परिषद्की सफलताका कारण कही जा सकती हैं।

हमें, इस परिषद्पर कुछ भी नहीं कहना है। हिन्दी जानने वालोंकी उदासीनतापर, उनकी परिषद्में कमी देखकर हमें आ्रान्तरिक खेद हुआ। परिषद्की तिथियाँ थीं, १६, १७, व १८ नवम्बर।

# विश्वकी गति \* इम्पीरियल कौंसिलमें

इस वर्ष मध्य प्रदेशके नेता, माननीय रायबहादुर विष्णुदत्तजी बी० ए० मध्य प्रदेशके मालगुजारोंकी ओरसे, वाइसरायकी कौंसिलके लिए, उम्मेदवार हुए हैं। मध्यप्रदेशमें, ऐसे पढ़े-लिखे न होंगे, जो शुक्कजीको न पहचानते हों। शुक्कजी मध्यप्रदेशके नेता है, श्रौर देशकी सेवाके लिए, दृदयकी अन्तरंगतासे प्रयत्न करने वाले व्यक्तियोंमेंसे हैं। श्राप मध्यप्रदेशकी लेजिस्लेटिव कौंसिलके तो मेम्बर हैं ही, साथ ही आप प्रान्तके प्रत्येक बड़े कार्यमें माग लेने वाले हैं। गत चतुर्थ प्रान्तीय परिषद्के, जिसमें मध्यप्रदेशने दिख्ण प्रान्तका विरोध छोड़कर, मिलकर कार्य करनेका उपदेश किया शुक्कजी सभापति थे। इस वर्षकी

<sup>\*</sup> भाग २, फाल्गुन संवत् १६७२, संख्या १२।

भारतीय हिन्दी सरयूपारीण महासभाके शुक्क सभापित हुए थे। अखित भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेळनके शुक्क उपसभापित हैं, ग्रीर ग्रभी मण्डळामें को सनातन धर्मकी प्रान्तीय सभा हुई थी सुनते हैं, उसके आप सभापित रह चुके हैं, कौंसिळमें शुक्क जीकी बहस ध्यान देने लायक हुआ करती है। शुक्क जी, एकान्तमें देशकी शान्त सेवा करने के पच्याती रहे हैं, िकन्तु, अब उन्हें सेवाके प्रकट च्रेत्रोंमें, प्रान्त खींच लाया है। कार्य भी शुक्क जीका, देशके एक वीर सेवककी तरह प्रारम्भ हो चुका है। ग्राप मध्यप्रदेशमें धार्मिक, एक ग्रादरणीय ग्रमुआ हैं। देशमक्त खापडें महोदयने, चतुर्थ प्रान्तीय परिषद्के सभापित चुनते हुए शुक्क जीके सम्बन्धमें विनोदपूर्ण भाषामें क्या ही श्रच्छा कहा था 'यह किलकाळ है, इससे हमपर कृपा करने के लिए, साचात् विष्णु नहीं ग्रा सकते, िकन्तु यह हमारा सौभाग्य है, कि विष्णुके ग्रभावमें साचात् विष्णुदत्त हमारे नेतृत्वके लिए हमारे आगे हैं।

हमें त्राशा है, शुक्का इम्पीरियल कोंसिलमें पहुँचेंगे। हमारे प्रान्तके मालगुजार शुक्कांके कोंसिलमें पहुँचनेपर देखेंगे कि वे श्रपनी जवाबदारीमें योग्य सिद्ध हुए। यही समय है, जब सम्मित देने वालोंको सावधानीसे कार्य लेना चाहिए श्रौर अपना योग्य प्रतिनिधि हुँद निकालना चाहिए।

## विदेशोंमें क्या सीखना चाहिए\* ( लेख-स्वतन्त्र )

हमारे अनेक भाई विद्या लाभके लिए विदेश जाते हैं, वे जो कुछ सीखना चाहते हैं, सीखें, पर श्रवकाशानुसार दूसरे विषयोंपर भी लच्च रखना उनका कर्तव्य है। केवल हमारे विद्यार्थी भाई ही नहीं, पर जो भ्रमणादि अन्य कामोंके लिए जाते हैं उन्हें भी ऐसी बातोंके जाननेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए।

ॐ भाग २, संख्या ३।

हमारे चिन्ताशील विद्यार्थी भाई व ग्रन्य सज्जन भी दूसरे देशों में जाकर उन देशों के उन्नत व महत् होनेका कारण सोचा करते हैं। यह प्रश्न भी उनके मनमें उठता है कि ये क्यों वहीं जाते हैं श्रीर वहाँ वाले क्यों नहीं हमारे देशमें कुछ सीखनेके लिए श्राते।

भारतमें हमारे भाइयोंको अकाल मृत्य, प्रधानतः दुर्भिन्न, महामारी व श्रन्य संक्रामक रोगोंसे हुआ करती है। इसलिए हमारे भाई चाहे जहाँ कहीं हों, यह अनुसन्धान करना उनका कर्तव्य है. कि वहाँ इस समय दुर्भिन्न, प्लेग, मलेरिया ऋादि रोग हैं वा नहीं या पहिले थे या नहीं। यदि पहले थे श्रीर अभी नहीं हैं, तो यह जानना चाहिए कि उस देशकी अवस्था कैसे पलटो । पाश्चात्य ग्रानेक देशोंमें पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं होते और न हर साल वर्षा ही ठीक होती है, पर तब भी यहाँ ही दुर्भिन्न अपना रूप दिखाता है। यूरोपके दसरे देशोंकी बात अलग रहे, केवल इंगलैण्डका इतिहास देखनेसे पता चलता है कि वहाँ भी प्लेगका खूब प्रादुर्भाव हुन्ना करता था, पर वहाँ ऋब उसका नामोनिशान तक नहीं। ऐसी ही हालत इटलीकी भी थी। इस समय ये देश बहुत कुछ इन रोगोसे मुक्त हैं। इसका कारण वहाँ वालोके भोजन वस्त्र आदिकी स्वच्छता, देशमें वैज्ञानिक उपायोसे पयःप्रणाली स्त्रादिका विस्तार और शिद्धाका प्रचार है। पर केवल इतना ही जाननेसे काम नहीं चलेगा। किन-किन उपायोंको काममें लानेसे लोगोंकी उन्नति हुई, गवर्नमेग्टने क्या किया श्रीर साधारण प्रजाने भी अपने लिए क्या किया. इन बातोंको अच्छी तरह जाननेकी ऋावश्यकता है।

सम्य व विद्वान् कहलाने वाले लोगोंके शासनाधीन होते हुए भी भारत जैसा निरन्नर देश इस समय दूसरा नहीं। पर दूसरे देश भी निरन्नर थे इसलिए यह जानना चाहिए कि वहाँ किस तरह शिन्नाका प्रचार हुआ, क्या-क्या उपाय किये गये। गवर्नमेगटने क्या किया वा क्या करती है, जन-साधारणने क्या किया वा क्या करते हैं, सर्वसाधारणमें शिन्ना व स्त्री शिक्षाके विरुद्ध जो आपित्तयाँ आ खड़ी होती हैं वे किस तरह दूर की जाती है, इत्यादि बातें तिनक तिनक जाननी चाहिए। प्रत्येक सभ्य देशकी गवर्नमेग्ट हर मनुष्यकी शिक्षाके लिए कितना व्यय करती है, राजस्वका कौना-सा अंश इस काममें लगाया जाता है, आदि बातें जानने योग्य हैं बच्चोंको शिक्षा देनेके लिए नये-नये उपायोंका आविष्कार, दस्तकारीकी आवश्यकता, उपकारिता आदि विषय ऐसे हैं जिन्हें विस्तारपूर्वक जानना चाहिए।

हमारे देशमें साश्रम विश्वविद्यालयकी प्रथाको काममें लानेसे उच शिक्षाका प्रचार अधिक नहीं हो सकता, इसलिए हमारे प्रवासी माइयोंको यह देखना चाहिए कि वहाँ इस प्रथाकी चलन है या नहीं। इस प्रणाली और इसके विपरीत प्रणालीकी सुविधा अस्ति स्थान स्थान रखना चाहिए। जिन देशोंमें साश्रम विश्वविद्यालयकी प्रथा है वहाँ के लोगोंकी आर्थिक दशा, राष्ट्रीय अधिकार, कैसे हैं, यह भी जानना हमारे प्रवासी भाइयोंका कर्तव्य है।

हमारे देशमें साश्रम प्रथाके विरुद्ध प्रधानतः दो आपत्तियाँ हैं:

- १. अधिक व्ययसाध्य होना ।
- २. इसके ऋषीन लड़कोंको, किस प्रकार रखना होगा, उनपर शासनके क्या नियम होंगे, उनकी स्वाधीनताकी सीमा किस ऋोर व कहाँ तक होगी, ऋादि विषय हैं जिनमें लोंगोंका कोई हाथ नहीं। स्त्री शिद्धाके विस्तारके साथ ही साथ विवाह, जन्म, मृत्यु आदि विषयोंका भी पूरा ऋनुसन्धान करना चाहिए।

ज़मीनका बन्दोबस्त, मालगुजारीकी रीति, चिरस्थायी बन्दोबस्त है या मालगुज़ारी बढ़ती भी है, कृषक ही ज़मीनके मालिक हैं या हमारे यहाँके ज़मीदारोंकी तरह वहाँ भी लोग हैं, कृषिकी उन्नतिके लिए गवर्नमेख्ट क्या करती है, शिज्ञाके प्रचारके साथ कृषिकी उन्नतिके सम्बन्ध आदि विषयोंका ज्ञानका लाभ करना भी परमावश्यक है। स्रन्य जानने योग्य बातोंपर भी जिनकी तालिका नीचे दी जाती है, ध्यान रखना चाहिए ।

गाँव व शहरकी सड़कोंकी सफ़ाई और मरम्मतकी रीति, म्युनिसि-पैलिटीके अधिकारोंकी सीमा, उसके निर्वाचित सम्य निर्वाचन-कर्ताओंकी अवस्था, इसके पदाधिकारियोंके लिए विद्वान् होना आवश्यक है वा नहीं, उसकी जाँच, राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाके सभ्योंकी योग्यता व च्रमता, उनके निर्वाचन-कर्ताओंकी योग्यता व च्रमता; पुलिस और प्रजाका सम्बन्ध, पुलिसके व्यवहारकी जाँच, पुलिसके अधिकार, राजस्वका कौनसा अंश पुलिसके लिए व्यय किया जाता है इसकी जाँच; विचार विभाग और शासन विभागका सम्बन्ध, विचारकोंके कार्योंपर परोच्च वा प्रत्यच्चसे इस्तचेप होता है वा नहीं इसकी जाँच; लड़के लड़कियोंके धर्म व अधिकार शिच्चाकी व्यवस्था; समाचार पत्रों व प्रेसोंकी स्वाधीनता सीमाबद्ध है वा नहीं; देशी शिल्प वाणिज्यके संरच्चणके निमित्त विदेशी वस्तुओंपर टैक्स है वा नहीं; गवर्नमेयट रेल, जहाज वगैरहका माड़ा कमकर देशी शिल्प वाणिज्यकी सहायता करती है या नहीं; भिन्न-भिन्न जाति धर्म सम्प्रदायोंमें सदसद्भाव, हिंसा, द्वेष, विरोध इत्यादि है वा नहीं; विद्या बुद्धिके अनुसार आदर हुआ करता है वा सरकारी नौकर होनेके कारण जाँचने योग्य हैं।

इस लम्बी तालिकाको देखकर हमारे भाइयोंको ऊब जाना उचित नहीं। जिनको जिस विषयके अनुसंधान करनेमें सुविधा हो वे उसे ही करें। समाचारपत्रोंको पढ़नेसे उन्हें इन बातोंकी जाँचमें पूरी मदद मिल सकती है। इसलिए उन्हें समाचार-पत्र भी देखते रहना चाहिए और साथ ही एक अलग कापी बनाकर उन्हें ऐसे विषयोंको समाचार-पत्रोंसे नोट कर लेना चाहिए वा उसकी कटिंग काटकर रख लेनी चाहिए। कापी वर्णा-नुसार अलग-अलग रखी जानी हो अच्छा है।

हमारे जिन भाइयोंकी अवस्था अच्छी हो उन्हें विद्यालाभ और युनिवर्सिंटो डिग्री प्राप्त कर लेनेपर कुछ अधिक दिनों तक वहाँ टहरना चाहिए; और इन बातोंकी अच्छी जाँच करनी चाहिए। ऐसा करनेसे वे देशकी अच्छी सेवा कर सकेंगे, ऋौर वे, जो स्वयं प्रवासी नहीं हैं अपने प्रवासी मित्रोसे ऐसी बातें जाननेकी कोशिश करें।

—'एक विद्यार्थी'

#### देशोन्नतिके उपाय \*

केवल मात्र एक उपायके अवलम्बनसे देशोन्नति नहीं हो सकती जिनको ऐसी बुद्धि या जिनको जैसी प्रवृत्ति है, वे वैसे ही उपायोंको एक मात्र या सर्वश्रेष्ठ उपाय समभते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक न रहे या हम भोजनाभावसे अधमरे हों तो भाषा शिचा लाभ कैसे कर सकते हैं, कैसे राष्ट्रीय ऋधिकार-प्राप्तिकी चेष्टा कर सकते हैं, क्यों कर सामाजिक कुप्रथाओंका नाश कर सकते हैं, या कैसे कल कारखाने, वाणिज्य, व्यापारका विस्तार इत्यादि देशोन्नतिके कार्य कर सकते हैं ? इसके उत्तरमें कोई-कोई यह भी कह सकते हैं कि समयोपयोगी ज्ञानलाभके द्वारा कृषि, शिल्प इत्यादिकी उन्नति किये विना, भला, अच्छा भोजन कहाँसे मिले ? इटली प्रभृति देशोंकी तरह वैज्ञानिक उपायों द्वारा मलेरिया, प्लेग इत्यादि रोगोंको दूर किये विना स्वास्थ्यकी उन्नति कैसे हो ? बाल या वृद्ध विवाहकी कुप्रथा उठाये विना जिन्दे मनुष्य कैसे पैदा हों। शिद्धा द्वारा ज्ञान लामके विना सामाजिक व्यवस्थाकी बुराई-भलाई कैसे कैसे समभी जा सकती है श्रीर विना इसके किस तरहसे भलेकी रचा और बुरेका नाश किया जा सकता है ? राष्ट्रीय ऋधिकारकी प्राप्तिके विना टैक्ससे प्राप्त घनको कैसे देशके स्वास्थ्य-सुधारमें लगाया जाय? धार्मिक श्रीर सामाजिक संकीर्णता और कुसंस्कारोंको दर करते हुए लोगोंके ्रहृदयमें उदारता और भाईपनेका विचार पैदा किये विना राष्ट्रीय अधिकारों के लिए दलबद्ध चेष्टा कैसे की जा सकती है ? विना राष्ट्रीय अधिकारकी

<sup>\*</sup> भाग २, कार्तिक संवत् १६७२, संख्या ८।

प्राप्तिके टैक्ससे प्राप्त धनको शिद्धार्थ व्यय करनेके लिए गवर्नमेण्टको कौन दबायेगा १ इत्यादि, ऐसी बातें हैं, कि यदि कोई एक उपाय ग्रहण किया जाय तो दूसरे योंही रह जाते हैं।

लेकिन. उपाय अवलम्बन करनेके पहले यह ज़रूरी है कि लोगोंको इसकी त्रावश्यकता अच्छी तरह समभा दी जाय। ऐसी धारणा करा देना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी अवस्था बुरी है और हम स्वयं ही इसे दूर कर सकते हैं; या एक शब्दमें यह कहा जा सकता है कि सारी जातिको जागृत स्त्रीर सचेत करना ही हर प्रकारकी उन्नतिका मूल है। पर क्या ऐसा कभी शिद्धांके विना हो सकता है ? सुननेसे भी शिद्धा मिल सकती है, पर जो कुछ सीखा जाता है वह हमेशा याद तो रहता नहीं. उसके लिख रखनेसे भूलनेपर फिर याद कर लिया जा सकता है। इसके सिवाय सुननेकी सुविधाओंसे पढ़नेकी सुविधाएँ बहुत अधिक है। हम अब शिद्धा लाभ वा शिद्धा-टानके उपायोंकी तनिक भी अवहेलना करना नहीं चाहते । पद्ना-लिखना ही सबोंसे उत्तम उपाय है. इसमें तो लेशमात्र भी सन्देह नहीं । यदि कोई शिद्धांके उच्चतम लुद्धयको पीछे रखकर लोगों-को खेती-बारी, शिल्प, वाग्रिज्य, स्वास्थ्य रक्षाके नियम इत्यादि सिखलाना चाहे तब भी यह देखनेमें ऋायेगा कि पठन-पाठनके विना ऐसी शिद्धा नहीं दी जा सकती। इसका प्रमाण यही है कि जिन-जिन देशोंमें शिचाका प्रचार अधिक है, वहाँ खेती-बारी, शिल्प, वाणिज्य खूब उन्नत स्रवस्थामें है, श्रौर उन्नत ही होते जाते हैं।

शिचाके श्रमावमें हर प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती, इसका प्रमाण श्रफ़गानिस्तान संसारमें वर्तमान है। उनका स्वास्थ्य निस्सन्देह अच्छा है, उनको भोजन अच्छा और भरपूर मिलता है, वे बल्लिष्ट दीखते हैं, यह तो साफ़ ही मालूम होता है। वे तिजारतमें भी पक्के हैं। पर तो भी वे राष्ट्रकार्यों के निर्वाह, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, अन्तर्वाणिज्य, बहिवाणिज्य,

शिल्प, कृषि इत्यादि विषयोंमें संसारकी किसी भी ज़िन्दा जागती ज़बर्दस्त क्रौमके टक्करदार नहीं। सारे देशमें ज्ञानका प्रकाश डालना होगा ग्रौर इसके लिए छोगोंको लिखना-पढ़ना अवश्य सिखलाना होगा।

#### मराठी सत्ताके नाशके कारण \* (लेख)

इंग्लैण्ड देशकी सभ्यताकी मीमांसा करते हुए बकल साहब अन्य देशोंकी ओर भी दृष्टि देते हैं। हमारा हिन्दुस्तान भी श्रापकी भरप्रसे नहीं बचा। हिन्दुस्तानके विषयमें लिखते समय ही श्राप यह ऊपर लिखा तीखा वाक्य लिख जाते हैं। श्रापने तमाम इतिहासके तत्त्व थोड़ी इनी-गिनी बातोंमें रूपान्तरित कर डाले हैं। मोजन, श्राबहवा, देशपकृति, भूमि इत्यादि। हम चावल खानेवाले हैं, और गर्म देशमें रहते हैं, इस कारण हम कभी स्वतन्त्रता पा नहीं सकते हैं यही श्रापका मिथतार्थ है। हमें यहाँपर आपको उत्तर देना है नहीं, सिर्फ इतना ही कहना है कि साहब! महाराष्ट्रका इतिहास मालूम न रहा नहीं तो शायद इतने तीखे वाक्य लिख न जाते। जो कुछ हो, वह महाराष्ट्र भी नहीं रहा उसकी भी सत्ताका नाश हो गया है। बकल साहबके मतको छोड़कर इस नाशके क्या श्रोर कुछ कारण भी हो सकते हैं १ इसी बातपर विचार करना इस लेखमें हमने विचारा है।

१—शिवाजीकी राज्य-घटना इस प्रकारकी थी। स्त्राठ मिन्त्रयोंकी अष्ट प्रधान नामकी कार्यकारिणी एक सभा थी और सबके ऊपर राजा थे। पेशवा मुख्य मन्त्री था, श्रीर फ्रीजी और मुल्की राज्य-प्रबन्धके लिए वह जिम्मेदार था। सेनापित फ्रीजी प्रबन्धका मुख्यिया था। पन्त अमात्य मुल्की वस्ली श्रीर हिसाबके लिए जिम्मेदार था। पन्त सचिव राज्यका तमाम दफ्तर सम्भालता था। पर राज्यका व्यवहार सुमन्तके हाथमें था।

भाग २, अगहन व पौष संवत् १६७२, संख्या ६, १०।

मन्त्री राजाका खानगीकार भार देखता था। न्यायाधीश न्याय-विभागका मुखिया था त्रौर परिडत राव धर्मविभागका । इस प्रकार राज्यका काम वॅटा हुन्त्रा था। इस कारण सब काम बराबर चलता था। सब ऋधिकार एक हाथमें रहनेसे राज्य-प्रबन्ध ठीक चल नहीं सकता और सत्ताका शीघ ही लय हो जाता है, यह बात स्पष्ट है. और यह एक ऐतिहासिक सिद्धान्त भी है। अपने राज्य-विभागके लिए एक-एक जिम्मेदार होकर सब एक राजाके अधीन होनेसे काम अच्छा चलता था। एक सभाके लोग परस्पर-में दबे रहते हैं श्रौर इस कारण कोई अनुचित बात नहीं कर सकते, न ऐसी सभामें किसी तरहके परस्परके विनाशके व्यूह रचे जा सकते हैं। राजा भी ऐसी सभासे दवा रहता है, श्रीर कोई श्रमियन्त्रित बात नहीं कर सकता। यह ठीक है, कि इस प्रधान-मग्रडलको राजाकी कोई कार्यवाई मंतुख करनेका अधिकार नहीं था, पर राजा इस अष्टप्रधान मण्डलके सामने ऐसा दब जाता था कि उन मिन्त्रयोंकी सलाह विना कोई काम करना उसे खुद ही योग्य नहीं मालूम होता था। यही बात दूसरे देशोंके इतिहासोंसे सिद्ध है। पर यह ऋष्टप्रधान सभा शिवाजीके बाद नहीं रही। राजा र्त्रानयन्त्रित होते गये और ऐसी दशामें बुद्धिमान स्रौर बली लोगोंकी बन गईं। शिवाजीकी मृत्युके बाद इन अष्टप्रधानोंमेंसे दो चार प्रधानोंको सम्भाजीने मरवा डाला, तब ही यह सभा कमज़ीर पड़ गई। फिर शाहूके समयमें तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहा । शाहू विलासी और चैनी था । राज्य-कारभार देखनेकी तकलीफ़ उसे भाती न थी। इस कारण तमाम अधिकार पेशवाके हाथमें आ गिरे थे। बालाजी विश्वनाय ऐसा योग्य पुरुष था कि वह तमाम काम स्वतः कर सकता था। इस कारण उसने सब अधिकार ऋपने हाथमें ले लिये और अपने प्रतिनिधियों द्वारा काम देखने लगा । दो चार प्रधान बचे थे उन्हें उसने कमज़ोर कर डाला । इस प्रकार स्त्राप स्वतः राज्यमें मुख्य बन बैठा । उसका पुत्र बाजीराव-पह भो योग्य पुरुष निकला। इसने तो इतने स्त्रिधिकार ते लिये कि महाराष्ट्रके इतिहासमें राजाकी कोई कार्यवाई पढ़नेमें आती ही नहीं। सिर्फ़ पेशवा ही जहाँ-तहाँ चमकते दीखता है। बाजीरावको सब स्रिधिकार अपने हाथमें छेनेकी इतनी महत्त्वाकांचा थी कि उसे राजा कहना स्रियोग्य न होगा। बाजीरावसे सब पेशवे ही राजाके समान बर्तते थे। यहाँ तक कि बाक़ायदा राजासे ही बालाजीने युद्ध किया। फिर क्या था। राज्य किसका। राजाका या पेशवाका। और क्या पेशवापर कोई नियन्त्रण शक्ति थी। नहीं, फिर ऐसा राज्य कितने दिन चल सकता है। शिवाजीकी राज्य-व्यवस्था तोड़ डालनेसे क्या-क्या परिणाम न हुए।

२. इस कारणके साथ-साथ एक ऋौर कारण है। महाराष्ट्रकी सत्ता प्रस्थापित हुई, उस समयकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि प्रत्येक प्रधानके हाथमें फ्रौजी ऋधिकार भी थे। प्रत्येक सेनाका कुछ ऋधिकारी था। उस समय प्रत्येकको लडना पडा था क्योंकि नितान्त शान्ति प्रस्थापित नहीं हुई थी। फ़ौजी अधिकारके कारण इस राज्यका बड़ा नुक़सान हुआ। ऊपर लिखा जा चुका है कि सब ऋघिकार पेशवाने अपने हाथमें ले लिये थे श्रीर उसे जोडी मिला फ़ीजकी सहायता की। फिर क्या था। पेशवे मनमाना करने लगे और उन्हें कोई रोकनेवाला न रहा। राज्यका कौन व्यक्ति उनके विरुद्ध खड़ा हो सकता था। यह ऐतिहासिक सिद्धान्त है कि जब फ्रौजी और मुल्की दोनों अधिकार एक ही मन्त्रीके हाथमें होते हैं तब राज्य अल्पजीवी हो जाता है, क्योंकि वह पुरुष अनियन्त्रित हो जाता है। यहाँतक कि राजाको पूर्ण अधिकार न रहने चाहिए। पर पेशवे सब कुछ हो गये । मुल्की ऋौर फ़ौजी व्यवस्थाके मुख्य तो थे ही, फ़ौजी सेनापित भी बन गये। फिर मुल्की व्यवस्थाकी ऋोर कौन देखता है ? सब जगह श्रप्रबन्ध हो गया श्रौर गड़बड़ होने लगी। उस समय ठीक प्रबन्ध तो दूर रहा, फ़ौजका सहारा पाकर श्रीर बढ़े। फिर उथल-पुथल होनेमें क्या देर थी। राजाके अधिकार पेशवेको मिले और वे मनमाना करने लगे। जब पेशवे भी ऋयोग्य निकले तब दूसरोंके हाथमें हो गये। वे भी मन-माना करने लगे। इस प्रकार राज्य-प्रबन्धका ठिकाना न रहा। जिसके हाथमें अधिकार रहता वह अपने ऋधिकारकी ही परवाह करता था।

३. पर इन दोनों दोषोंसे एक तीसरा दोष बडा भारी उत्पन्न हुआ श्रौर वह यह था कि अधिकार वंशपरम्पराके अनुसार चलने लगे। पहिले ही पेशवे राज्यमें मुख्य थे। फ़्रीज उनके हाथमें थी, और उसपर पेशवाई खानदानी मिल्राकियत हो गयी। फिर क्या था। राजा बननेमें और क्या वाको था । शिवाजीके समयमें कोई अधिकार वंशपरम्परासे नहीं चलते थे। वह श्रपने सब नौकरोंको बतलाता रहा. जिससे कि कोई उभडनेके योग्य न होने पावे । यह व्यवस्था नहीं रही, इस कारण उसके कड़वे फल महाराष्ट्रको चखने पड़े । बालाजी विश्वनाथके बाद बाजीराव श्रीर बालाजी बाजीराव योग्य पुरुष हए, इसमें शंका नहीं। पर जल्द ही अयोग्य पुरुष भी निकलने लगे। यह प्रसिद्ध बात है कि किसी भी रीतिके प्रस्थापनकर्ता योग्य पुरुष होते हैं, पर उसके वंशज द्रव्य श्रीर अधिकारके कारण विलासी, चैनी और अयोग्य निकलते हैं। कारखाना प्रस्थापन करनेवाला योग्य होता है पर उनके पत्र और पौत्र ऋयोग्य हो जाते हैं। शिवाजीके बाद सम्भाजी, शाहुजी इत्यादि कैसे निकले यह इतिहास-प्रसिद्ध है ही। फिर पेशवे आये। वे भी उसी प्रकार शीघ्र ही निकले। फिर क्या था। जिसके हाथमें ये पुरुष पड़े, उनकी बन गयी। त्र्यापसके टूटे, चापलूसोंकी खशामद, राज्यका अप्रबन्ध इत्यादि कारणोंसे यह राज्य नष्ट न होता तो कौन होता । पेशवाई ही वंशपरम्परा चलती रही, ऐसी बात नहीं, वरन् ब्रान्य नौकरियाँ भी वंशपरम्परासे चलीं। इसका एक बड़ा भारी यह कारण रहा कि हिन्दुस्तानमें यह रीति बड़ी पुरानी है स्त्रीर नौकरीके विषयमें भी भिल्कियतकी कल्पना लगी हुई है। जिस प्रकार स्थावर और जंगम जायदाद पुत्रों, पौत्रों, प्रपौत्रोंको मिळती है, उसी प्रकार हिन्दुस्तानियोंकी पुरानी समभ थी कि नौकरियाँ भी वंश-परम्परासे चलनी चाहिए। अगर

वंशाजोंकी मूर्खतासे स्थावर-जंगम जायदाद नष्ट हुई तो एक घरानेका नुक-सान होता है, पर नौकरी वंश-परम्परा चली हो तो राज्यके तमाम लोगोंका नुक़सान होता है। अब यह भी कल्पना नितान्त नष्ट नहीं हुई है, और एक बातमें तो वह कायदेका स्वरूप पा चुकी है और यह केवल हमारी समभके कारण हुआ है। पुरोहितीकी बात किसे मालूम नहीं। पिताने दस घरकी पुरोहिती की, पिताके दो पुत्रोंने उसे आपसमें बाँट लिया श्रीर इस प्रकार विभाजित होती चली गयी। स्त्रागे ही ये धंघे स्त्रनुत्पादक हैं, और ये धन्वेदार निकम्मे होते हैं और इस कल्पनाके कारण उसके वंशज भी अनुत्पादक होते हैं श्रीर निकम्मे पड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, वरन श्रदाल्तोंमें भगड़ा लाकर उनका भी पेट भरते हैं। यही बात महाराष्ट्रकी नौकरियोंके विषयमें हुई । अगर यह कल्पना न रहती तो राघोबाने अपने भाई-बन्दोंसे भगड़ा न किया होता और नारायणरावका खून न होता, यह कल्पना न होती तो सवाई माधव रावके समान चार महीनेके बच्चे राजके नामधारी सूत्रधार न होते, महाराष्ट्रकी सची सत्ता दूसरोंके हाथमें न जाती, नाना फड़नवीस श्रौर सखाराम बापूको आपसमें भागड़नेका मौक़ा न स्राता, महाराष्ट्रकी बुद्धि स्रापसके कराडोंमें नष्ट न होती और इस सत्ताका नाश न होता।

४. एक बड़ा भारी कारण और भी हुआ । शिवाबीके समयमें सबको वेतन नक़द दिया जाता था। पेशवे लोगोंने यह रीति उलट ली और पुरानी रीति ला रक्ली। वे नौकरीके बदले जागीर देने लगे। इसके कितने बुरे निकार हुं., इसका कुछ ठिकाना नहीं। भोंसले, शिदे, होलकर, गायकवाड़ ये पहले जागीरदार ही थे। इन लोगोंने फ़ौजी नौकरो को थी और उसके बदले इन्हें पेशवोंने जागीर दे दी। यह साधारण नियम है कि ज़मीन प्राप्त होनेपर उस विषयके तमाम हक भी प्राप्त करनेकी मनुष्यकी इञ्छा होती है। मुगल बादशाहों के समयमें यही परिणाम हुए। जितने सिपाही रखने चाहिए, उतने ये रखनेके नहीं। सिर्फ किसी प्रकार

थोड़े ब्रादमी ही मुख्य सत्ताको घोला देते थे ब्रीर बाक़ी रुपया अपने खीसे में भरते जाते थे। इस प्रकार फ़ौज कमज़ोर पड़ती गई। दफ्तरोंमें तो दर्ज नाम पाँच हज़ार, तो रहेंगे सिर्फ़ पाँच सौ । समय ही पड गया तो इघर-उघरके रंगरूट दस-पाँच दिनके लिए भरती कर लिये। काम हुआ, कि फिर उन्हें छुट्टो दे दी। हार हुई तो उसका कुछ नुक़सान हुन्ना ही नहीं। पहले ही दीखे थे गरम। मुल्की विभागमें भी वही बात हुई। जिसे जितना पैसा लेते बनता, वह लिये विना छोड़ता न था और जो नाना प्रान्तोंमें शासनके ऋधिकारी थे, उनका तो कुछ पूछना ही नहीं। वे ही स्वतन्त्र राजा बन बैठे। वंशपरम्पराकी कल्पनाके कारण शासित प्रान्त अपनी सन्तितिको भी मिलें, इसकी योजना तो वे करते हो थे फिर शासित प्रान्तके फ़ौजी ऋौर मुल्की दोनों ऋधिकार उन्हें रहनेके कारण ऋौर सेनाके सेनापित भी होनेके कारण उनसे मूल सत्ता ही कमज़ोर पड़ जाती थी। ज़मीन ऐसी वस्तु है, जो सदा उत्पत्तिदायक है ऋौर वह न किसी प्रकार नष्ट होती है, न उसे कोई चुरा ले जा सकता है। ऐसी वस्तु वंश-परम्परा चले और उसके सब श्रिधिकार प्राप्त हों. यह प्रत्येककी इच्छा रहती है। फिर जिन लोगोंके हाथोंमें फ़ौजी, मुल्की अधिकार हों श्रीर सेना भी हो, वे भला सत्तासे किस प्रकार न बढ जाँय। उनके शासित भी यही बात समक्रने लगते हैं कि सच्चे राजा यही हैं क्योंकि इन्होंके हाथमें उनका सर्व जीवन है। ऐसी ब्रवस्थामें अगर प्रान्ताधिकारी और मूळ सत्ताके बीच भगड़ा खड़ा हो जाय, तो प्रान्तके लोग अपने अधिकारीको ही सहायता देंगे, न कि मूल राजाको। इस प्रकार एक तो मूळ सत्ता बँट जाती है, दूसरे ये दो भाग श्रापसमें ही लड़कर नष्ट हो जाते थे। मराठोने श्रंगरेज़ोंसे जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वे इस बातके ज्वलंत उदाहरण हैं। पेशवा होगा अकेला, और गायकवाड, शिन्दे, होलकर भोंसले ऐसे अनेक प्रान्तीय अधिकारी हुए बलवान यह जो तमाम सत्ता उनके शत्रुओं के हराने में लगती, सो आपसमें कट मरी, फिर बतलाइये, किस प्रकार यह सत्ता नष्ट न होती। यूरोपकी मध्यकालीन अवस्थामें बहुत कुछ यही स्थिति थी, पर वहाँ जो अमीर उमराव सरदार ज़मींदार थे, उन्हें राजाश्रोने और लोगोंने धीरे-धीरे कमज़ोर कर डाला, जहाँ कहीं ये ज़मींदार बने भी रहे वहाँ उन्हें ज़मीनकी मालकियतके सिवाय अन्य कोई अधिकार न थे। इस कारण वे मूलसत्ताको कमज़ोर न कर सके। जहाँ कहीं ज़मींदारोंको विशेष अधिकार थे, वे भी धीरे-धीरे उन्हें छोड़ देने पड़े। फ्रान्सकी प्रसिद्ध राज्य-क्रान्तिका यही अर्थ है। ज़मींदारोंको अपनी बड़ी-बड़ी ज़मींदारियाँ भी छोड़ देनी पड़ों। पर हिन्दुस्तान श्रीर महाराष्ट्रमें बात इसके विरुद्ध होती है।

५. इतने ही महत्त्वका एक और कारण है। शिवाजीके समयमें 'स्वराज्य' का ध्येय केवल महाराष्ट्रकी सीमासे परिमित था। शिवाजीको केवल महाराष्ट्र एकत्रितकर स्वराज्य रचना था । तमाम हिन्दुस्तान मुसळ-मानोंसे खतन्त्र करनेका उसका विचार नहीं दीखता। निदान इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि शिवाजीका स्वराज्य सिर्फ़ महाराष्ट्रके लिए ही था चाहे उसकी यह भी इच्छा रही हो कि और-और प्रान्तके हिन्दू भी इसी प्रकार त्र्रपना-त्र्रपना स्वराज्य वहाँ-वहाँ स्थापित कर लें । यह प्रश्न बड़े महत्त्वका है। शिवाजीके पूर्व और समकालमें जो महाराष्ट्र धर्म फैल रहा था, वह महाराष्ट्र ही में था, उस समय जो स्वराज्यकी, राष्ट्रीयताकी, स्वतन्त्रताकी कल्पनाएँ फैल रही थीं, वे सिर्फ़ महाराष्ट्र भरके लिए थीं. तमाम हिन्दुस्तानके लिए नहीं थीं। त्र्यात्मीयता सिर्फ़ महाराष्ट्रमें ही थी, स्वदेशाभिमान महाराष्ट्रकी सीमासे संकुचित था। पर पेशवोंने शिवाजीका ध्येय पलट दिया और महाराष्ट्रकी सीमा छोड़ उत्तर श्रीर पूर्वकी श्रोर बढ़ने छगे। हमारा यह कहना नहीं है कि बाक़ी हिन्दुस्तानको स्वराज्य और स्वतन्त्रता न मिलनी चाहिए थी। नहीं, श्रगर अलग नाना हिन्द स्वराज्य स्थापित हो जाते तो त्राति उत्तम होता । पर महाराष्ट्रकी सत्ता महाराष्ट्रके बाहर जानेसे महाराष्ट्रका भारी नुक़सान हुआ । जिस समय

शाहू राजा हुआ, उस समय महाराष्ट्रका स्वदेशाभिमान, श्रात्मीयताका भाव, श्रीर स्वतन्त्रताकी कल्पना कुछ शिथिल हो चुकी थीं, ऐसे समयमें महाराष्ट्रका मध्यप्रदेश वराड माळवा गुजरात उडीसा इत्यादि प्रान्तोमें राज्य करना ठीक न था। इन प्रान्तोमें महाराष्ट्रीय लोग न थे, श्रीर वहाँके लोगोका महाराष्ट्रियोंसे स्नात्मीयताका प्रेम मालूम होना शक्य न था। वहाँ आत्मीयता न होनेसे इनका राज्य जुल्मी होने लगा और जुल्मी राज्यका बहुत दिन तक टिकना शक्य न था। खास महाराष्ट्रका राज्य बढ़ जानेसे महाराष्ट्रियों के प्रयत्न इस देशकी भलाईके लिए कम और शिथिल होने लगे, लोग महाराष्ट्रको छोड्कर इतर प्रान्तोंमें जा बसे, इस कारण अधिकारी भी श्रमियंत्रित हो गये। अधिकारी अनियन्त्रित होते ही राज्य-शासन ढोला पड़ गया और आख़िरको महाराष्ट्रको सत्ता नष्ट हो गई। इस तत्त्वके ऋनेक दृष्टान्त हैं। रोमको सत्ता नष्ट होनेका कारण उसका ऋधिक फैलाव हो हुन्ना । जहाँ आत्मीयताका सम्बन्ध है उन्हीं लोगोंका एक राज्य रहना योग्य है। पर, इनकी सत्ता तमाम यूरोपमें फैल गयी। खास रोममें तो लोकसत्ता रही पर अन्यत्र इसका जुल्मी शासन ढीला पड गया श्रौर श्राखिर इसका नाश हुआ। मुग़ल बादशाही भी इसीका ज्वलंत उदाहरण है। पहले ही मुराल विदेशीय माने जाते थे। फिर ये तमाम हिन्दुस्तानमें सेनाके ज़ोरसे राज्य बढ़ाने लगे । सेनाके ज़ोरपर राज्य बहुत दिनों नहीं चलता । मुग़लोंके शासनमें त्रात्मीयताके भाव भी नहीं थे। इस कारण लोग इनके विरुद्ध हमेशा उठा ही करते थे। फिर दूर-दूर के सूबेदार मुख्य स्थानसे बहुत दूर रहनेके कारण सब बातोंमें स्वतन्त्र बन बैठते, श्रीर मौका आता तो मुख्य सत्तासे ही लड़नेको खड़े हो जाते। इस प्रकार मुग़लशाही नष्ट हुई। ठीक यही हाल मराठाशाहीका हुन्ना। पेशवे पूनासे सब प्रबन्ध देख नहीं सकते थे, इस कारण गायकवाड़, शिन्दे, होलकर, भोंसले इन्हें नियत करने पड़े । थोड़े ही कालमें ये स्वतन्त्र बन बैठे, और मुख्य सत्ता पेशवेसे ही लड़ने अगर ये महाराष्ट्रके बाहर न आये होते तो वृथा अनेक लड़ाइयाँ न लड़नी पड़ी होतीं, महाराष्ट्रका चित्त बाहरी बातोंमें न लगता श्रीर आपसमें कट मरनेका कोई कारण उपस्थित न होता। सत्ता बढानेकी अपेद्धा सत्ता ह़दीभूत करना स्वराज्यको अधिक लाभदायक होता है.पर पेशवोंने यह बड़ी भूल की। सच बात यह थी कि राजाके हाथसे श्रौर श्रष्ट प्रधानके हाथसे तमाम सत्ता निकालकर उन्हें अपने हाथमें रखनेकी महत्त्वाकांचा उत्पन्न हुई । जब सब सत्ता उन्होंने श्रपने हाथमें कर ली, तब उसे सुरिच्चत रखनी चाहिए। लोग चिल्लाने न पावें इसिलए उन्होंने बाहरी प्रान्तोंमें विजय-सम्पादन करना शुरू किया और लोगोंकी आँखोंमें धृत डाल दी। लोग उनके विजयसे उनकी वाहवा करने लगे श्रीर उनके दोष भूल गये। पहले बाबीरावने जो अनेक युद्ध किये, उनका यही रहस्य है और चालाक लोग इसी प्रकार करते हैं। पहले श्रीर तीसरे नैपोलियनोंने इसी प्रकार फ्रान्सकी सर्व सत्ता अपने हाथमें कर ली थी और दोनों प्रजा नियत शासक पदसे चढ़ते-चढ़ते ख़ुल्लमख़ुल्ला वहाँ के बादशाह बन बैठे और यूरोपके देशोंसे अनेक लड़ाइयाँ लड़ श्रौर विजय सम्पादन कर लोगोंकी आँखोंमें धूछ डालने लगे। रोमके सीजरने यही प्रयत्न किया या ऋौर उसे मारकर बृट्सने ऐसी सत्ता उत्पन्न होने देनेका प्रतीकार करनेका प्रयत्न किया था। इतिहास से ज्ञात है कि सत्ताका केन्द्रीकरण श्रौर फिर उसका नाश इसी प्रकार व्यक्तिविषयक महत्त्वाकां काक कारण हुआ करता है।

पेशवों के इस प्रयत्नसे आपसकी फूट पैदा हुई, लोगोंका स्वदेशाभिमान जाता रहा, और जिस समय उच्च-स्वदेशाभिमानसे प्रेरित हो एक दिलसे लड़नेवाले महाराष्ट्रियोंकी आवश्यकता थी, उस समय एक भी न रहा। फिर यह सत्ता नाश न होती तो क्या होती। अस्तु, ये महाराष्ट्रके बाहर न निकलते तो शिंदेशाही, गायकवाड़ी, होलकरी और भोंसलेशाही पैदा न होती, फिर आपसकी ऐसी फूट पैदा न होती, लोगोंकी दृष्टि राज्य-शासनपर लगी रहती इस कारण स्वदेशाभिमान बना रहता और महाराष्ट्रकी सत्ता मज़बूत बनी रहती।

- ६. जो एक बड़ा भारी दोष पीछेसे उत्पन्न हुआ या वह लूटका था। शिवाजीको स्वराज्य-स्थापनके लिए इसके सिवाय द्रव्यसाधनका कोई दूसरा उपाय था नहीं। पर शिवाजीकी लूटका सचा अर्थ समक्त लेना उचित है। उसके मार्गके जो विरुद्ध थे. वे लोग ही छटे जाते थे। शिवाजी लूटने आता तो पहले शहरके मुख्य-मुख्य लोगोंसे द्रव्य माँगता, जब न देते तब शहरके भीतर जाकर धनी लोगोंका द्रव्य लूट छेता और चुपचाप लौट जाता। उसका सस्त हुकुम था कि किसी सिपाहीसे किसी स्त्री, बालक, बृद्ध श्रीर निर्बल लोगोंको कभी तकलीफ़ न हो । किसानोंको कमी नहीं लूटता था। जो लोग धनी थे ऋौर ऋपना पैसा ऐश-ऋाराममें खर्च करते थे उन्होंपर उसका मोर्चा फिरता था। फिर सब लूट सरकारमें जमा होती थी। मोग़ल प्रान्तमें जो सरदेशमुखी और चौथ ली जाती थी, उसमेंसे भी एक तिनका किसीके हाथ न लगता था, सब सरकारमें जमा होता था। यह वेतन नगद देता रहा, इस कारण कोई कठिन प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता था। पर पेशवोंके समय ये सब बातें बदल गईं। मन-मानी लूट होने लगी, गरीब घनी सबको तकलीफ़ होने लगी, जो माल जिसके हाथ पडता वही उसका मालिक बन जाता था। शिवाजीके समय "स्वराज्य"में लूट न होती, जो प्रान्त उसके स्त्राधीन न रहते वहीं उसकी लूट होती थी, श्रौर वह भी ऊपर बतलाये नियमके श्रमुसार। उसके बाद वेबन्दशाही श्रारू हो गई श्रौर अपने मनके श्रनुसार प्रत्येक करने लगा । इससे मुख्य सत्ता कमज़ोर और ढीली पड़ गई ।
  - ७. अब एक बात ऐसी कहनी है जो मर्मभेदक है, परन्तु सत्य किसी से डरता नहीं, इसीलिए इम भी निर्भय होकर कहते हैं। शिवाजीके समय सब जातिके लोग नौकरी पाते थे, केवल मराठे ही नहीं, वरन् मराठे, ब्राह्मण, प्रभु इत्यादि सर्व जातिके लोग शिवाजीकी नौकरीमें थे। पर पेशवोंके समय ये बातें उलट गई। ब्राह्मणोंको संख्या बढ़ने लगी। नौकरीमें भरती करनेका तत्त्व योग्यता न रहा, बल्कि प्रभाव, नाता, धन, मान

इत्यादि । जहाँ योग्यताका तत्त्व दूर कर दिया जाता है श्रौर धनी-मानी, श्रिधकारियोंके रिश्तेदार नौकरी पाने लगते हैं, वहाँका राज्य-प्रबन्ध किस प्रकार ठीक चल सकता है, यह लिखनेकी श्रावश्यकता नहीं, यह स्वयं ही स्पष्ट है । अनेक कार्य करना कार्य करनेकी योग्यतापर निर्भर है न कि धन, मान इत्यादिपर । यह तत्त्व पेशवोंने नहीं पाला, इस कारण तीखे फल चलने पड़े ।

 श्वाजीके समय ज्मीन-लगान जुमींदारोके द्वारा वसूल न होता. सरकारी नौकर वसूल किया करते थे। यह जानी हुई बात है कि जुमींदार किस प्रकार रैय्यतोपर ज़ुल्म करते थे। लगानसे ज्यादा वसूल करना और लगानसे कम देना इस प्रकार श्राधा हिस्सा बीचमें ही मार छेना यह बहुधा ज़मींदारोका काम है। इस कारण लोगोंको ये निर्धन बनाते हैं. और राज्य-प्रवन्धको पैसेकी कमी बनाये रहते हैं। इस पैसेके ज़ोरपर ये बलवान होते जाते हैं, किले बाँधने लगते हैं, फ़ौज रखने लगते हैं ऋौर प्रजा त्र्रौर राजा दोनोको सताकर दोनोंको कमज़ोर बनाये रहते हैं। इस कारण जहाँ कहीं जमींदारों के द्वारा लगान वसूल होता था, वहाँ राजा और प्रजा दोनों कमज़ोर पड़ जाते थे। मुग़ल बादशाहीका राज्य-प्रबन्ध इसका बड़ा भारी उदाहरण है। शिवाजीके समयमें यह कळ न था । पर श्राखीरी समयमें पेशवोंने यह भी दोष उत्पन्न कर दिया । जहाँ कमावीसदार, महालकरी, सूबेदार लगान वसुल करते थे, वहाँ जुमींदार वसूल करने लगे। फिर ऊपर लिखे तमाम दोष उत्पन्न हुए। आगे ही श्रनेक कारणोंसे महाराष्ट्रकी सत्ता कमज़ोर पड गई थी. इस कारणासे वह श्रौर भी कमज़ोर पड़ गई। यही कारण है कि श्रंग्रेज़ सरकारको अपनी प्रजाकी रह्माके लिए टेनन्सी ऐक्टके समान अनेक जुमीन सम्बन्धी ऐक्ट बनाने पड़े।

६. अब एक-दो श्राचेपोंका निवारण करना है। कोई कहते हैं,

भराठोंने अपनी लड़नेकी पद्धति छोड़ विदेशीय पद्धति स्वीकार की, इस कारण उनकी अंग्रेज़ोंसे हार हुई।

हम ऊपर जितने कारण बतला चुके हैं उनसे स्पष्ट है कि अंग्रेज़ोंकी भेंट होनेके पहिले ही मराठी सत्ताका शरीर रोगग्रस्त हो चुका था। उसके जीवनको मुख्य शक्तियाँ पहिले हो निकल चुकी थीं। अंग्रेजोंसे मुलाकात होनेपर रोगग्रस्त शरीर गिरकर ट्रट पडा । युद्ध पद्धतिके बदलनेसे मराठी सत्ताका नाश हुआ, ऐसा जो कहते हैं, वे संकुचितदृष्टि हैं, ऐसा माल्यम होता है। सामनेकी लड़ाई न लड़कर शत्रुपर समय-समयपर आक्रमण कर जर्जर करना यह शिवाजीकी पद्धति थी। इसके बारेमें यह खयाल रखना चाहिए कि यह पद्धति पहाडी देशमें ही चलती है, समभूमिके देशमें यह योग्य नहीं, यह ऐतिहासिक बात है। जहाँ-जहाँ पहाड़ी मुल्क है, वहीं-वहीं यह पद्धति स्वीकार की गई है, यह देखनेमें स्त्राता है। क्योंकि विना जाने शत्रपर आक्रमण करना लूट-मार करके भग जाना यह पहाड़ी देशोंमें ही शक्य होता है। स्त्रीर यह बात महाराष्ट्रके ही इतिहाससे सब्बत है। जब मराठे समभूमिपर आये तो उन्हें अपनी पद्धति बदलनी पड़ी। क्योंकि भगकर ब्राश्रय कहाँ लें इस कारण आमने-सामनेकी लडाइयाँ लडनी पड़ी, इन लड़ाइयों के लिए तोपें रखनी पड़ीं और फ़ौजको नवीन पद्धतिकी शिचा देनी पड़ी और ऊपर-ऊपर देखनेसे मालूम होता है कि शिन्दे, भोंसले इत्यादिने जान-बूम्तकर यह पद्धति स्वीकारी। पर बात यह है कि ये समभ्मिमें रहते थे । यहाँ लड़ाईके लिए खड़े होनेके सिवाय कोई उपाय न था। सर आल्फ्रेड लायल साहब अपने मतकी पृष्टिमें कहते हैं कि होलकरने यह पद्धति नहीं स्वीकारी थी। पर क्या होलकरको भी खड़ी लडाइयाँ नहीं लडनी पड़ीं और क्या उसकी सेनाकी उनमें जीत हुई। एक बार कभी चालाकीसे छोटी-सी अंग्रेज़ी सेनापर जीत मिल गई, इससे यह बात सबत नहीं हो सकती। इनके हारनेके कारण अन्यत्र हो हैं। हाँ, हमें यह क़बूल है कि बनते तक खड़ी छड़ाई लड़नी चाहिए। बनते तक अचानक घावोंसे ही शत्रुको जर्जर कर डालना ठीक है, पर शिन्देने यूरोपीय पद्धति स्वीकारनेमें बड़ी ग़लती की, ऐसा हम माननेको नहीं तैयार हैं। आप कहते हैं, यूरोपीय पद्धतिसे यूरोपियनोंसे छड़कर हिन्दुस्तानी कभी जीत नहीं पा सकते थे। कुछ आंशमें यह भी कबूल, पर सर्वथा नहीं। हमारा हतना ही इस विषयमें कहना है कि छायल साहबने इस बातको जितना महत्त्व दिया है, उतना हम नहीं दे सकते। हमारी समक्तमें दोनों पद्ध-तियोंका मिश्रण ठीक रहा होता जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं।

१०. कोई कहते हैं. पानीपतकी हारके कारण मराठेशाही नष्ट हो गयी। यह भी कई अंग्रेज़ी ग्रन्थकारोंका मत है। उन्हें भी हम संक्रचित दृष्टिके वर्गमें ही रक्लेंगे । हमारा पुनः-पुनः कहना है कि मराठी सत्ता पहले ही जीर्ण हो चुकी थी। ऐसे समयमें किसीसे भी भेंट हुई होती तो उन्हें हार होनी ही चाहिए थी। यदि जीत भी हुई होती तो क्या मराठी सत्ता बनी रहती ? हारनेके कारण पहले ही मौजूद थे, कितनी भी सेना ले जाते तो क्या होता ? युद्धमें स्त्रियों सहित जाना नहीं। क्या नगरका नगर उठा है जाना नाना सरदारोंके नाना मत, आपसमें भागड़ा कर शक्ति नष्ट करना, स्वार्थ-पूजा, सदाशिवराव भाऊकी आत्मा-प्रौढ़ी, ऐसे लाखों कारगों के मौजूद रहते करोड़ों मराठे भी पानीपतपर जाते, तो क्या जीत पा सकते थे ? और जीत भी जाते तो मराठी सत्ता क्या हढ़ हो जाती ? हमारी समभमें और भी जीर्ण हो जाती, क्योंकि राज्यके फैलावके साथ राज्य-प्रबन्ध दीला पड़ जाता। हाँ, एक बात और श्रंग्रेज़ोंसे जो १७७५ में पहली मुलाकात हुई वह शायद १७६१ के बाद जल्द ही हो जाती श्रौर शायद मराठी सत्ताका नाश हुआ उससे आगे ही हो जाता । हम इस पानीपतके युद्धको कोई विशेष महत्त्व नहीं देना चाहते। मराठी सत्ताके कमज़ोरीके कारण पहले ही मौजुद थे। पानीपतवर जीतनेसे बहुत होता तो

मराठेशाही दस-पाँच साल श्रौर जीती रहती। इससे कोई श्रिधिक परिणाम न होता।

उपसंहार ११. श्रव हम उपसंहार कर यह लेख समाप्त करते हैं। हम ऊपर श्रनेक कारण दिखला चुके हैं। मीमांसाकी दृष्टिसे हमारा ऐसा देखना भी योग्य है। पर इतना बतला देना आवश्यक होगा कि परिस्थितिके कारण न जानते इनमेंसे कई कारण घुस आये। सब ही काम मनुष्य निज बुद्धिसे नहीं करता। कई काम उसे अनिच्छापूर्वक भी करने पड़ते हैं। जब हम ऐसी मीमांसा करते हैं. तब योग्य है कि इस दृष्टिका खयाल रखा जाय। पर आखिर यह कहना ठीक है कि पेशवोंने जानबू फकर कई कारण बो दिये। अगर शाहू विलासी चैनी निकला तो बालाजी विश्वनाथ किंवा बाजीरावको यह योग्य नहीं था कि अष्ट प्रधानका अस्तित्व न रखते श्रौर स्वतः राजा बन बैठते । फिर पेशवाई किंवा इधर अधिकांश वंश-परम्परा चलानेका कौन-सा कारण था। निजकी महत्त्वाकांचा तृप्त करनेके लिए श्रौर लोगोंकी ऑलोंमें धूल डालनेके लिए महाराष्ट्रका द्रव्य और बल लडाइयोंमें खर्च करनेका कौन-सा कारण था ? क्या आवश्यकता थी कि नौकरीके नक़द वेतन न देते, और वंश-परम्पराकी जागीर देकर अपने शत्र खड़े कर लेते ? पेशवोंने जिस प्रकार अपना फ्रायदा देखा, उसी प्रकार श्रीर लोगोंने भी अपना-अपना लाभ देखा । इस कारण शिवाजीके समयकी कल्पना, ध्येय, विचार और उच्च स्वदेशाभिमान इनमेंसे कुछ न रहा । इस कारण नीतिमत्ता बिगड़ गयी श्रीर आख़िर नाश हुआ । जहाँ नीतिमत्ता बिगड़ जाती है, वहाँ नाश होनेमें बहुत देर नहीं लगती। श्राखिरी बात खयाल करने लायक यह है कि पेशवोंने ब्राह्मणोंका साम्राज्य कर दिया, योग्य पुरुषोंकी क़ीमत न हुई। इस कारण फूट और उच्छङ्खलता फैल गयी श्रौर उसमें आखिर इस सत्ताका नाश हुश्रा ।

—'तरुण भारत'

#### भारतकी शिक्ताका प्रश्न (लेख)\*

उन लोगोंसे, जिन्होंने पुस्तकें पढ़-लिखकर अपनेको पढ़ा-लिखा बना लिया है, यह छिपा नहीं है कि भारतमें ऐसे लोगोंकी संख्या जो खींच-तान कर कुछ थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, और साथ ही वे लोग जो भारतकी वर्तमान शिला पाये हुए हैं. सब मिलाकर १००० में ५९ ऋथीत प्रति सैकड़ा ५ ईं. है। इमपर विलायती गद्दीकी सत्ता कितने ही दिनोंसे है। ग़दरका साल अभी भी बहुतोंको भूला न होगा। उसके पहलेंसे ही अंग्रेंज़ लोग भारतीयों को पढ़ानेके प्रयत्नमें लगे हैं। और यह जो प्रति सैकड़ा ठोंक-पीटकर ६ का हिसाब बैठता है, सो उन्हीं लगभग १०० वर्षों के पूरे प्रयत्नका फल है। श्रीर हमारे 'इस पढ़े-लिखे' हो जानेके लिए हमें शिचादाता. गवर्नमेएटको धन्यवाद देना चाहिए। परन्तु इस शिचापर हमें कुछ कहना है। हम पुछते हैं कि यह कैसी शिद्धा है, जो हमें देरिद्र होनेसे नहीं बचा सकती ! यह कैसी शिद्धा है जो हमारे बच्चोंकी शक्ति रेखागणित (Geometry) श्रीर बीजगिएत (Algebra) के पढ़नेमें खर्च करती है। किन्तु उन्हें बनाती है. यह सब पढ़ चुकनेपर २० ७० महीनेपर बिकनेवाला नकलनवीस । यह कैसी शिक्षा है जो हमारे वर्षों खराब कर देती है, किन्त हमें जीवन-युद्धके किसी भी कामका नहीं रहने देती। हम किसानोंकी सन्तान हैं. हम व्यापारियोंकी सन्तान हैं और इम ऋषियोकी सन्तान हैं। किन्त न इमें क्रषक बननेकी शिक्ता दी जाती है, न हमें व्यापारी बननेकी शिक्ता दी है और न ऐसे ही कोई ऋषि हैं जो ऋषि जीवनके अनुकृल शिखा दें। देशके कोने-कोनेसे दरिद्रताकी आवाज आ रही है और वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। व्यापार श्रोर कृषिकी जो दुर्दशा हो रही है तथा कला-कौशलकी जो दुर्दशा हो चुकी है. उसका वर्णन करना भानो श्रपने को उदासीनताकी आपित्तमें डालना है। पढ़े-लिखे इने-गिने लोगोंमें भी

<sup>🕸</sup> भाग २, फाल्गुन मासिक पत्रिका, संख्या १२।

पुस्तकोंका रोग बेतरह बढ़ गया है। शिद्धालयोंके वे दरवाज़े भी, जो हमें पढ़े-लिखे बना दिया करते थे. अब बन्द हो रहे हैं। परीचाएँ बुरी ली जाती हैं। शिद्धा देनेमें उचित प्रणालीसे कार्य नहीं लिया जाता। तिसपर शिक्ता इतनी व्ययसाध्य ब ना दी गयी है कि उसे पानेवाला गरीब हो, यह कभी सम्भव नहीं। हजारों विद्यार्थी रोज ठोकरें खाते, मारे-मारे फिर रहे हैं। किसको इनकी परवाह है। शिक्तालयोंके दरवाज़े बन्द होनेका हमें उतना खेद नहीं जितना हमें हिन्दू जातिको ऋकर्मण्यतासे । किसान ऋपनी किसानी छोड़ रहा है, व्यापारी अपना व्यापार। और जो कला-कौशलके बलपर जीते हैं, उनका तो भारतसे अस्तित्व ही मिट गया-सा दीखता है। संसारमें रहनेवाली किसी जातिका इतना बेहोश हो जाना उचित नहीं। श्रीर इसीलिए हमें इस बातकी चिन्ता है। हमारे देशवासियोंको शिद्धाके उचित पथ ढँढने चाहिए । पढ़े-लिखे मतिहीनोंके बहकानेमें नहीं आना चाहिए। जो दर्जी हो, उसे चाहिए कि वह ऋपने बच्चेको थोड़ा सा पढा-लिखाकर प्रारम्भिक श्रौर कुछ माध्यमिक शिक्ता देकर श्रच्छा और सस्ता सीनेवाला बनावे। जो धोबीका छडका हो, वह उपयोगी स्रौर कार्यकारी कपड़े धोनेवाला बने । उनकी मति मारी गयी जो पुस्तकोंके ही दरवाज़े अपनी समूची जातिका बल्टिदान कर दिया चाहते हैं। किसानों-के बालकोंको किसान बनना चाहिए।

अनाज पैदा करना, खाद तैयार करना, ज्ञामीन बनाना, सिंचाई करना, रोगोंसे फसलको बचाना, पशु पालना, दूध धोका प्रबन्ध करना आदि सैकड़ों ही कार्य एक बुद्धिमान् कृषकके करनेके हैं, परन्तु ये सारे कार्य आज गरीब, आपत्तियोंसे कसे हुए श्रीर निरच्चर कृषक कहलाने वालोंके हाथमें सौंप दिया गया है। श्रीर श्रव पढ़े-लिखे मनहूस नौकरीपर उतर उठे हैं। क्या यही शिच्चाका उद्देश्य है १ हमें तो ऐसी संस्थाकी ज़रूरत है, जो हमारे घरकी शिच्चाक दे। हमें गुलामीकी या उपदेशकोंकी टकसालमें ढालनेकी शिच्चाकी ज़रूरत है।

और जो देशकी रोटियोंको शिद्धाका प्रवन्ध करेगा संसार देखेगा कि वह भारतमें देवताओं के समान पूजा जायगा। पर वर्तमान सरकारी श्रीर ग्रैरसरकारी संस्था श्रोंमें ऐसा प्रवन्ध नहीं दीखता। जो लोग भारतका भला चाहते हैं, उनका काम है कि वे भारतमें कृषि, व्यापार श्रीर उद्योगकी शिद्धा दें। इधर-उधरकी शिद्धामें हमारा जीवन खराब न होना चाहिए श्रीर हज़ारोंका खर्च कर बड़ी-बड़ी इमारतें हमारे लिए न बनना चाहिए।

—'एक उच्च शिच्चित'

## % लार्ड हार्डिंग्जकी और एक सावधान दृष्टि (लेख)

हमारे परम माननीय सम्राट्के प्रतिनिधि रहकर, भारतके भृतपूर्वं वाइसराय श्रीमान् लार्ड हार्डिंग्ज आव पेंशस्ट महोदय, अप्रैलकी प्रारम्भीय तिथियोंको अपने स्वदेशको रवाना हो गये। कुछ लोग जोर लगाया करते हैं कि राजा और प्रजाके बीच भिन्नताकी सीमा विलकुल न रहे, और इस बातके लिए प्रजाको दोष देने ही में वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति खर्च कर दिया करते हैं। किन्तु वे उन तराजूमें तुलनेवालोंकी ओर नहीं देखते, जो दूसरे पल्लेके नीचे वज्जनदार होनेपर भी "उसीपर श्रीर वज्जन चढ़ाश्रो" की पुकार मचाया करते हैं। वह हृदय, सम्राट्का वह सबसे बड़ा और सबसे श्रव्छा प्रतिनिधि और हमारा सबसे अच्छा शासक। शासक ? हाँ, शासक। हमें कुछ ह़दतासे कहने दो, कि ऐसा नहीं या। उसका हृदय ऊँचा था, उसका कार्य चेत्र विस्तृत था, उसकी कार्यप्रणाली मारतका हित करनेकी भावना रखती थी। इंग्लैएडके इस बड़े हृदयके लिए, सम्राट्के इस उदार प्रतिनिधिके लिए महामन्त्री श्रास्कुथके इस द्वितीय संस्करणके लिए भारतीय श्रीर विदेशीय सभ पत्रोंने बहुत कुछ लिख

डाला है। और आज तक भी वह प्रवाह बह रहा है। हम चाहते हैं इम भी एक दृष्टि डालकर अपने इस लार्ड पर विचार करें। किसी भी वस्तुका मूल्य यदि उसी वस्तुकी श्रेणीके ऋनुसार किया जाय तो, उस वस्तुकी उत्तमताके अनुकरणमें जनताको कठिनाई नहीं पड़ती। स्रवश्य ही यह कहा जाता है, श्रीर वह ठीक है कि लार्ड हार्डिंग्जने भारतीयोंके लामके लिए भारी-भारी कष्ट उठाये और उनका भारी हित किया। किन्तु जिस दिख्ण श्रफ्रीकाके महासंग्रामका निपटारा लार्ड हार्डिंग्जके शासनकालमें हुआ है, उसका महत्त्व तब मालूम होता है, जब हम लार्ड हार्डिग्जके इन वाक्योंपर ध्यान देते हैं: 'जो आपके माई वहाँ ( दिवाण श्रफ्रीकामें ) श्राईन श्रीर क़ानून नहीं, किन्तु जुल्म श्रीर अत्याचार तोड़ रहे हैं श्रीर इस कार्यमें मेरे जैसे परकीयकी भी, जो भारतीय नहीं, गहरी सहानुभृति है।" निःसन्देह ये वाक्य किसी बेहृदयको ही शोभनेवाले हैं। इसी प्रकार इमारे इस लार्डके समयमें, समाट् भारतमें आये, शिज्ञा-के लिए ५० लाख ऋधिक मिला, बङ्गके दो टुकड़े जोड़े गये, राजधानी पलटी, दिवाण श्रक्रीकामें भारतीय जीते, और सबसे बड़े काम जो हए, वे हैं ये तीन : हिन्दू जातिका हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, बीसवीं सदीकी निन्ध और नीच प्रथा गुलामीका प्रस्ताव इम्पीरियल कौंसिलमें पास हुआ, और जो भारतीय व्यापारका बाधक हो रहा था, जो भारतीय व्यापारका नाश कर रहा था. उस विदेशी मालपर कर लगाया गया। कुछ लोग कहते हैं. यह कार्य तो समयको सिर कुकाते हए हर एकको करने पड़ते । हम ऋधिक अंशोमें ऐसा नहीं सोचते, ऋौर ऐसा सोचने-वालोंको यह ताना देते हैं कि देखें भविष्यत्की वेदीपर चढ्कर, कार्यकी दिशास्रोंको स्रपने स्रनुकुल फेरनेमें स्राप विश्वको कहाँ तक लाचार करते हैं. जब कि लार्ड हार्डिग्ज भारतमें नहीं हैं।

लार्ड हार्डिग्नका जो चित्र हमारी श्राँखोंके सामने है खिंचता व चिताता है, स्मरण रखो; मैं भारतीय नहीं था, कठिनाइयोंमें भारतकी

हित -चिन्तना करनेवाला था। किन्तु इंग्लैण्डका, उस इंग्लैंग्डका, जिसने मुफ्ते जन्म दिया है, जो मेरी जातिकी इज्ज़तका केन्द्र है, जिसके लिए मैं सब कुछ, कर सकता हूँ और जिसकी जवाबदारियोंके बोभेका पवित्र भार-वाहक बनकर मैं यहाँ आया था, एक आज्ञाकारी सेवक हूँ। सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते मुभे इंग्लैंगडकी मधुर ध्वनि मेरे कानोंमें गुँजती थी और उसीका यह प्रमाण था कि राजधानी पलटी गई, मैंने इंज़ारों गालियाँ खाई ; चुप रहा । किसी या कुछ अभागोंने षड्यन्त्र रचा, और राजधानी प्रवेशके शुभोत्सवपर, मेरी हत्या करना चाहा। ओह! वह मृत्युसे युद्ध, किन्तु तब भी चुप रहा, और कुछ न डगमगाया, सोचा यदि क्रोध करता हूँ तो उस क्रोधसे सम्राट्की सम्पूर्ण निरपराध प्रजाको, जिसकी सहानुभूतिके तारों श्रीर पत्रोंसे मेरा दीवानखाना भर रहा था दुःख पहुँचेगा, श्रौर सबसे ज़बरदस्त बात जो होगी वह यह कि मेरा क्रोध. मुफे एक योग्य शासक सिद्ध न करेगा, अयोग्य सिद्ध करेगा । मैं इंग्लैएड-की जवाबदारीकी पात्रतामें ऋयोग्य सिद्ध होऊँगा, और मेरा मेरा देश कहेगा एक प्राण्वोंका मोह करनेवाले डरपोक व्यक्तिको, विश्व-विजयी इंग्लैंगडकी ३० करोड़ प्रजाका जवाबदार बनाकर नाहक मेजा। दसरा समय जिसे भारतसे प्यार था. उन श्रीमती लेडी हार्डिंग्ज महोदयाके स्वास्थ्यने विदाई ली, वे रुग्ण रहने लगीं, मैं यहाँ रहा, वे श्रीषध कराने मेरी पवित्र मातृभूमिमें गईं। किन्तु दुष्ट दुरैंवकी लीला, वे सुभसे सदा के लिए विदा हो गईँ। मैंने ऋपनी जीवन-संगिनी खो दी, विश्वमें मैं निरा त्र्रकेला हो गया। किन्त एक ठएडी गहरी साँस लेकर फिर भी चुप रहा क्यों ? यद्यपि वह मेरी प्रागोश्वरी थी, उसने प्रागोंको ऋापत्तियो-में डालकर मेरा साथ दिया था, उससे बढ़कर प्यारी चीज़ संसारमें अधिक नहीं, किन्तु, एक बात मेरे सम्मुख थी। मातृभूमि इंग्लैण्डसे ऋधिक मूल्यवान मेरे लिए विश्वमें कुछ नहीं, श्रीर मैं कहता हूँ, जो सच्चा श्रंगेज़ होगा, उसके लिए, मातुभूमिसे अधिक मूल्यकी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तीसरी घटना एक दानवीय प्रवृत्तिने संसारको युद्ध करनेके लिए लाचार किया। लड़ाईकी घोषणा हुई। बस, जी भर स्राया, स्रौर सोचा, अब मातृभूमिको मेरी आवश्यकता है। और इसकी सच्चाईमें सन्देह ही क्या था। किन्तु फिर चुप रहा। मेरी मातृभूमि दुश्मनसे लोहा ले रही है, और मेरे भाई, अपने प्राणोंकी आहृति दे रहे हैं यह सुन-सुन-कर जी व्याकुल रहता था, खाना श्रीर सोना भूल रहा था, किन्तु फिर भी स्तब्ध था क्यों ? मातृभूमिने जिस जवाबदारीके लिए मुफ्ते यहाँ भेजा उसकी आज्ञाके विना, उससे हिलने-डुलनेका मुक्ते कोई ऋघिकार नहीं। उसके गौरवकी रद्धाका भार मुक्ते उसने विश्वाससे सौंपा था, और उस भारसे हिलाइल जाना, एक बड़े विश्वासघातीसे किसी प्रकार कम न था। घीरे-घीरे युद्ध भयानक हो चला, धन-जन अधिक राशिमें स्वाहा होने लगा, ठीक उसी समय, सम्राट्की आज्ञा श्रीर भक्तिसे, तथा मेरे श्रतुरोध-से, साम्राज्यके गौरव भारतने, भारी साथ दिया । मैंने ऋपनेको कृत्य-कृत्य माना । एक दिन सुना कि मेरा प्यारा पुत्र लेफ्टिनेण्ट हार्डिग्ज, युद्धत्तेत्रमें मातृपूजाके लिए बलि हो गया, यह खबर कैसी थी। पर मैं ऋंग्रेज़ था. चुप रहा: भगवान्को धन्यवाद दिया, और अपनी मातृभूमिके नक्शोको एक बार भरी हुई श्राँखोंसे देखा। खड़ा रहा श्रीर विचार किया। मुँहसे एक दम शब्द निकल पड़े प्यारी माता, तेरे लिए सब कुछ तैयार है। जी अकुलाया, पुत्र प्रेम भी कोई वस्तु है किन्तु यथार्थ ही, मेरे लिए, एक ब्रिटिशके लिए "मातृभूमि" पुत्र शब्दकी अपेद्मा कहीं अधिक मूल्य-वान् है। मैंने भारतके लिए जो कुछ किया है वह अपनी मातृभूमिका हित सोचकर किया है। मैं सदा इंग्लैंगडका रहा हूँ स्त्रीर सदा इंग्लैंगड-का रहूँगा, वही मनुष्य है, दुनियामें उसीको जीनेका ऋधिकार है, जो अपनी मातृभूमिका रहे । भारत पिछड़ा हुन्ना है, वह मुक्ते प्यारा है, उसके हितका मुक्ते स्मरण है, और वह इसलिए कि मैं ईमानदार इंग्लैंग्डका पुत्र हूँ जिसके समयमें, तंतारकी बेडियाँ ट्रटी हैं।"

हमारे लार्डका यह प्रत्यत्त दर्शन जब हम करते हैं तब हमारे मुँहसे निकल पड़ता है, ऐ इंग्लैग्डके बड़े और विश्वसनीय दृढ़ दृदय! तुक्ते धन्य है। तेरा दर्शन हमें अनुकूल दिशाका दर्शन कराता है। हमें ज्ञात नहीं, हमारी मातृभूमि भारतमें, हार्डिग्जसे पुत्र किस दिन पैदा होंगे।

- 'एक भारतवासी'

# 'प्रभा'में प्रकाशित माखनलालजीकी कविताएँ

#### नीति-निवेदन \*

बुधवर-प्रबोधाश्रम, अनोखे कुळ-कमळ-वन-भानु, सद्हृद्य-पंकज-अळि, निराशा-विपिन-दहन-कुश्चमनु । श्रीभारतीके द्वारके गुण-शीळ चौकीदार, निज पूर्वजोंकी कीर्ति, आशा, शान्तिके आधार ॥ कुविचार-अरि-नाशन-प्रयत्नक श्रेष्ठ भावी भीम, उत्साह-सागरके प्रबळ पैराक शोभा-सीम । हे श्रेष्ठता-सोपान-गामी छात्र-वृन्द उदार, क्या सुन सकोगे अल्प मेरे सामयिक उद्गार ॥ 'जो देश जब जब हैं हुए जगमें प्रशंसा-पात्र, तब तब वहाँ पैदा हुए हैं योग्य अद्भुत छात्र।' यों सोच कर, अब है तुम्हारी ओर सबका ध्यान, देखो, सम्हळकर कार्य करना, हो सजग सज्ञान ॥

अभा, संख्या १, भाग १

बनकर अविद्या-समरके गुण-शौर्य-शाली वीर. बनकर कला-कौशल्य-कोष-कुबेर, अति मतिधीर। बनकर स्व-गो-पति ब्रह्मचारी भीष्म-सम निःस्वार्थ, विस्मित करो संसारको कर नाम निज चरितार्थ। श्रीभारती-पद हंसके हो विमल-मानस इस दीन भारतमें बनी तुम 'भारतीय' विशाल। बन भरत-कुल-भूषण-मुकुट-मणि, देशके आदर्श, सत्कवि, सुलेखक, विज्ञ, विज्ञानी बनो सहर्ष॥ 'उत्साह, ऐक्य, उदारता, अनुभव, पवित्र विचार, सन्तोष, शील, सदाचरण, श्रम, विनय-मय व्यवहार । वात्सल्यता, सौजन्यता, सुस्नेह, करुणा, भक्ति, ध्रुव धीरता, गम्भीरता, वर वीरता, वाग-शक्ति॥ मन-सरलता, प्रण-अटलता, सद्भाव, शुचिता, नीति, करुणाधिपति विश्वेशके पद-पद्ममें इद प्रीति'। हों इन गुणोंसे पूर्ण जो देवोपमान यथेष्ट. मानो उन्हें, प्रिय ! पुज्य, अनुकरणीय, मानव श्रेष्ठ ॥ सुविनम्रता, निष्कपटता, गुण-प्राह्यता, विश्वास, अति पूज्य बुद्धि सुशीलता, वर विज्ञताकी आश। अनुमति-प्रपालन-हर्ष, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, विवेक, उत्साह, मृदु भाषण, नियामकता, गुणोंकी टेक। इन शुभ गुणोंसे पूर्ण हो जिस छात्रका हद्धाम. विद्ववद्वरोंका है वही विश्राम। संसारके

होता रहेगा वह सुधी-उपदेशसे परित्रस. होने न पावेगा कभी वह तापसे परिन्स॥ प्रिय ! गर्वके कोई कभी मत फटकना तू पास, होता रहा है विज्ञताका सदा इससे नाश। फिर, भलकर भी हो न जाना तुच्छ यशके दास, देता रहेगा सर्वदा यह एक अवगुण त्रास॥ शुभ समय, पात्रापात्र, देश-विचारके अनुसार, अति अगम, दुर्गम सरल-गम थलमें करो निस्तार। आडम्बरीय विचार तजकर बन दृद्वत धीर, 'विद्या विनयसे सोहती है,' यह न भूछो वीर। भारत-पयोनिधि-सौख्य-वीचि-प्रचारके हित भाज. उद्योगके आकाश-मंडलके बनो द्विजराज। सत्कीर्ति-कुसुद प्रफुल्लकर, अपयश-कमलकर बन्द, आशा-सदौषधि-गुण-सुधा-वर्षा करो सानन्द् ॥ यह रतन-गर्भा भूमि देखो हो रही है रंक, प्रिय सोच लो, तुम द्रुत मिटा दो यह महान् कलंक। निज प्रभा दिखला जगतको कहो 'हम हैं रतन' यों धैर्य दो इस आर्यमाताको, करो फिर यत्न। है शोचनीया मातृ-भाषाकी दशा अत्यन्त, वह उच्चभावैश्वर्य-हीना कर रही-'हा हन्त'। क्या श्रेष्ट-पदवी-प्राप्त मेरे छात्र सुत भी आज, मुक्त गुण-विहीनाकी रखेंगे, माँ समक्रकर, छाज।

निज देश-सर-नेता कमल-आशा-कर्ला है बन्द, जिससे महा-दुख-पूर्ण हैं उन्नति-विचार-मलिन्द। विद्वान् छात्र-समूह-रवि यदि हो उदय इसका, तो खिल उठे पंकज अभी, फिर हो मनोहरता।

विनोत, — 'नवनीत'

#### \* प्रेम!

#### [ लेखक-अीयुत विश्वव्याप्त ]

है कौन सा वह तस्व, जो सारे भुवनमें न्याप्त है ,

बह्माण्ड प्रा भी नहीं जिसके लिए पर्याप्त है ?

है कौन सी वह शक्ति, क्यों जी ! कौन सा वह भेद है ?

बस, ध्यान ही जिसका मिटाता आपका सब शोक है ,

वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है ।

है अचल जिसकी मूर्ति, हाँ हाँ, अटल जिसका नेम है ॥

बिछुड़े हुओंका हृदय कैसे एक रहता है, अहो !

वे कौनसे आधारके बल कष्ट सहते हैं, कहो ?

क्या क्लेश ? कैसा दुःख ? सबको धैर्यसे वे सह रहे ,

है हूबनेका अय न कुछ, आनन्दमें वे बह रहे । वह प्रेम ...

क्या हेतु, जो मकरन्द पर हैं अमर मोहित हो रहे ?

क्यों भूल अपनेको रहे, क्यों सभी सुधि-बुधि खो रहे ?

<sup>\*</sup> प्रभा, भाग १, संख्या ६।

किस ज्योतिपर निश्शंक हृदय पतंग लालायित हुए ? जाते शिखाकी ओर, यों निज नाश हित प्रस्तुत हुए ? वह प्रेम ... आकाशमें, जलमें, हवामें, विपिनमें, क्या बागमें, घरमें, हृदयमें, गाँवमें, तरुमें तथैव तड़ागमें, है कौन सी वह शक्ति, जो है एक सी रहती सदा, जो है जुदा करके मिलाती, मिलाकर करती जुदा ? वह प्रेम ... चेतन्यको जड़ कर दिया, जड़को किया चैतन्य है, बस, प्रेमकी अद्भुत, अलौकिक उस प्रमाको धन्य है, क्यों, कौन सा है वह नियम, जिससे कि चालित है मही ? वह तो वही है, जो सदा ही दीखता है सब कहीं। वह प्रेम है...

यह देखिए, घनघोर कैसा शोर आज मचा रहा। सब प्राणियोंके मत्त-मनोमयूर अहा! नचा रहा॥ ये बूँद हैं, याक्या! कि जो यह है यहाँ बरषारहा? सारी महीको क्यों भला इस भाँति है हरषारहा? वह प्रेम है...

यह वायु चलती वेगसे, ये देखिए तस्वर कुके, हैं आप अपनी पत्तियोंमें हर्षसे जाते लुके। क्यों शोर करती है नदी, हो भीत पारावार से! वह जो रही उस ओर क्यों ? एकान्त सारी धारसे। वह प्रेम है....

यह देखिए, अरविन्दसे शिशुवृन्द कैसे सो रहे, हैं नेन्न माताके इन्हें रूख तृष्त कैसे हो रहे। क्यों खेळना, सोना, रूदन करना, विहँसना आदि सब, देता अपरिमित हर्ष उसको, देखती वह इन्हें जब ? यह प्रेस है… है वायुसे यह बेल हिलती, बेलसे फल हिल रहे , हैं इन फलोंके साथ हिलते, फूल कैसे खिल रहे । सब एक होकर नाचते हैं पिचयोंके गानपर । कैसा प्रमोद मना रहे संसार सुखमय मानकर ॥ यह प्रेम है...

उस दुरवर्ती खेलमें वे गाय कैसी चर रहीं, ये बज्ज ड़ियाँ हैं क्द-कूद कलोल कैसी कर रहीं। इस नीमके नीचे पडा, यह ग्वालिया है गा रहा, कैसा यहाँ अपनी अनोखी मधुर तान सुना रहा॥ गाते हुए हुल जोतते, संतोष-सुख से जो सने. वे खेतिहर हैं. आप अपने खेतके राजा बने। हैं दीन, तो भी क्या हुआ, सौजन्य श्री सस्पन्न हैं। भूखे रहें ख़ुद आप, पर देते सबोंको अन्न हैं! रण-भूमिको तो देखिए, ये वीर कैसे ढट रहे, कर आत्म-त्याग, स्वदेशके हित, खेत बनकर कट रहे। इनका पराक्रम, शौर्य अनुकरणीय होगा लोकमें , आल्हादकारी हर्षमें, हाँ, धेर्यदायी शोकमें। इस प्रेमके ही हाथसे गरदन हजारों कट गई, हाँ, छांतियाँ आघातके ही बिन, हजारों फट गई। है कौन पा सकता भला, इस प्रेम-नदका पार है ? है कौन वह जो रत्न खोजे, विकट इसकी धार है? यह ज्याप्त है सब में, अजी यह सभीका आधार है। पाठक महोदय ! अधिक क्या, यह स्वर्ग-सुखका द्वार है, जगदीशमय है प्रेम निश्चय, प्रेम मयसंसार है।

इस दीन भारतमें कहीं जो प्रेमका संचार हो, तो फिर भला क्या पूछना, सब भाँति बेड़ा पार हो। है मोह-रात्रि यहाँ कहीं जो प्रेमका दीपक जले, तो कृष्णजीकी दिन्य छवि वह देखनेको फिर मिले॥ अज्ञान-कंस विनष्ट हो जब ज्ञान-रूप रमेशसे, तब प्रेमसे बँध जाय हम पीछा छुटे इस क्लेशसे। है पूर्वमें यह दीखतीं दुक देखना कैसी प्रभा? हाँ हाँ प्रभा ही है विनिद्दित जग उठी दिनकर-सभा॥

### विजयदशमी और प्रवासी भारतीय वीरवृन्द \*

ऐ धीरो वीरवर्थी, शुभ रण मदसे मत्त हो केसरी-सा, दौड़ो-दौड़ो अगाड़ी, ऋषट ऋट चढ़ो शत्रुओंके गढ़ों पे। तोड़ो-तोड़ो अभी जा, दपटकर सभी गर्व पापी खलोंके, डंका स्वातन्त्र्यका हो, रणित अवनिकी दूर हो भीति शंका .... १ ....

लंका-जेता हमारे, रघुकुल रविके वंशजो शूर्यारो आशंका हारकी ला, हृदयपर नहीं धारना भीरुताको। मायाधारी, विधर्मी, असुर अधमरे शान्तिके शत्रु सारे, अन्यायी हिंसकोंको, कब विजय मिली विश्वमें सोच देखों....२...

न्यायीका धर्म्म रूपी कवच, अमरता वीरको है दिलाता। निन्दा,लज्जा, न्यथाएँ, भय,अवनित है,पाप, अन्याय पाते। जीतेंगे युद्ध वाधा दल हम अपना पत्त सद्धर्मका है। पूरा-पूरा यशस्वी, जगतपति हमें युद्ध भूमें करेंगे ः

**<sup>\*</sup> भाग २, आश्विन संवत् १६७२, संख्या ७।** 

आर्थोंकी धरमीनिष्ठा, शुचि रण-पदुता, पूर्वजोंकी प्रतिष्ठा। रक्खो, प्यारे हमारे, समर कुशल ऐ चित्रयो स्वाभिमानी। हिन्दू हिन्दी हिला दें इस भव रिपुके मानका खम्भ ऊँचा, गूँजे आकाश वीरो समुद विजयके गानसे हिन्दुओंके "४"

बोलो, बोलो, बहाके अमृत हृदयमें द से वीरतासे:
"आयोंमें हैं अनोखे रण निपुण बली बाँकुरे शत्रु हृन्ता....
"आयोंके शौर्य द्वारा, निज रिपुगणसे हृन्द्वने मुक्ति पायी।
"शान्ति स्वाधीनताके हित रुधिर सदा आर्य मू है बहाती"....

"आई प्यारो, हमारी, सुविजय दशमी हर्षका हेतु न्यारा। लौटेंगे आज जाके, रिपुरण गण पै जीतका पीट डंका" देखो पाश्चात्य देशो, भरत बसुमती शक्ति स्वातन्त्र्य पूजा। गाओ आनन्द पाओ, विमल विजयका केतु ऊँचा उड़ाओ" ६"

—'एक भारतीय प्रजा'

## हिन्दुओंका रणगीत, मंजु माधवी वृत्त अ

- १. आकाश गूँजे रण वाद्य नादसे, सोत्साह वीरत्व प्रवाह हो पड़े... उहें ध्वजा अंकित आर्य नीतिसे, 'सद्धर्म स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'...
- २. हर्ले मही, दिग्गजवृन्द डोलें, ससैन्य हिन्दू हम युद्धको चलें · · · उहैं ध्वजा आर्य सुनीति अंकिताः 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा' · · ·

<sup>🕸</sup> भाग २, कार्तिक संवत् १६७२, संख्या 🗷।

- ३. स्वाधीनता भारतकी अखण्ड हो हिन्दुत्वका गौरव विश्वव्याप्त हो.... सगर्व धारेँ हम युद्ध मन्त्र ये, 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'...
- ४. घमण्ड पापी रिपुतृन्दका दलें, छुली बलीका हम गर्व तोड़ दें.... सुना उन्हें दें श्रुभ शान्ति शिचा, 'सद्धर्म,स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'...
- ५. अन्याय हिंसा व्यभिचार पापको, हिन्दे कभी देख नहीं सकेंगे… स्वप्राण देंगे कह बन्धु त्राणमें, 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'…
- ६. वीरत्व, बन्धुत्व, गुरुत्व तत्त्वके, महत्त्वके सत्व प्रभुत्व उच्चता… हमें करेंगे विजयी त्रिलोकमें, 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'…
- ७. कभी हमारी इस जन्मभूमिको, भूलें न भाई हम स्वप्नमें भी... हो आर्य्य भू गौरवकी शिरोमणि, 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'....
- द. स्वबन्धुओंको, निज जन्मभूमिको, आँखें दिखावै, वह कौन नीच है... जाते, उसे, यों हम रौंद डालें, 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'...
- १. स्वभूपकी या निज रूप वेशकी, कहीं ज़रा भी अवमानना हो... तो हिन्दुओ, दौड़ पड़ो पुकारते : 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'...
- १०. स्वजातिको या निज मित्र देशका, पोड़ा कहीं दे यदि शत्रु पातकी.... हुंकार आर्थों,कर खड्ग खींच छो, 'सद्धर्म,स्वातन्त्र्य,स्वदेश सेवा'...
- ११. त्रैलोक्यमें कीट पतंग पुंज भी, न कष्ट पावै पड़ क्रूर हाथमें · · · विरो, सुना दो श्रुभ आर्य गान यों · 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा · · ·
- १२. संसारमें हो न अनीति छेश भी, स्वतन्त्र सारे नर नारि हों सुखी " गार्वे मिला कंठ, सुआर्य गान यों, 'सद्धमं,स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा' "

- १३. मनुष्य सारे सम हैं, न भेद है, न दुवंछोंको हम दास-सा छखें ... मनुष्यता दे उनको सिखा दें : 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा' ...
- १४. विगर्हणा हो न मनुष्य जातिकी, प्राणी न कोई भय कष्टमें पड़े ... गाओ अनोखा रण गान हिन्दुओ : 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा'...
- १५. जै राम जै कृष्ण प्रताप वीरता, जै न्यायकी, जै शुभ सत्यकी सदा.... जैगान गावें हम शान्ति शक्तिकी 'सद्धर्म, स्वातन्त्र्य, स्वदेश सेवा...

-- 'एक भारतीय प्रजा'